| ():<br>5    | <b>30000000</b> 00000000000000000000000000000 |  |
|-------------|-----------------------------------------------|--|
| 3           | वीर सेवा मन्दिर 🖁                             |  |
| 3           | <b>दिल्ली</b> 👸                               |  |
| S S S       | <b>X</b>                                      |  |
| XXXXXXXXXXX | * \$                                          |  |
| XXX         | 9-8-3                                         |  |
| XX          | क्रम संख्या                                   |  |
| XXX         | काल नं विभाग                                  |  |
| 8           | खण्ड द्व                                      |  |
| 8)          | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        |  |

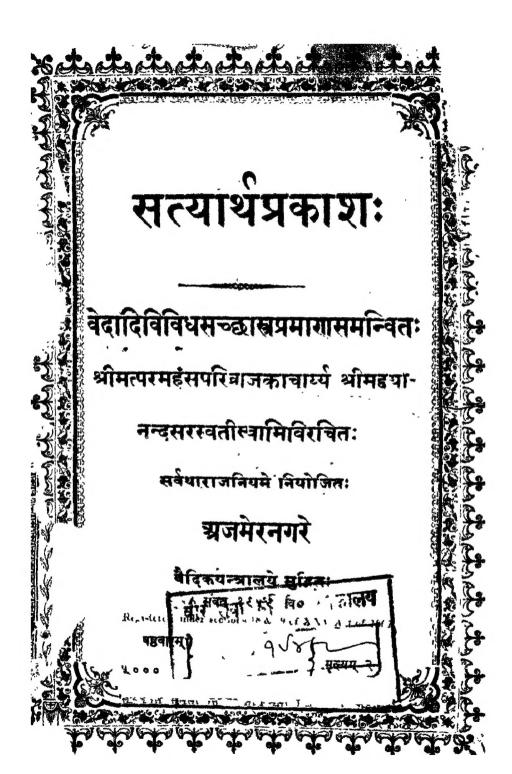

## ऋथसत्यार्थप्रकाशः॥

वेदादिविविधसच्छास्त्रप्रमार्गाः समन्वितः

श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य श्रीमह-यानन्दसरस्वती

स्वामिविर्चितः

सर्वथा राजनियमे नियोजितः

#### **यजमेरनगरे**

वैदिकयन्त्रालयं मुहितः

संवत् १६५६ वि०

Registered under Sections 18 & 19 of Act XXV of 1867

पष्ठवारम् ५०००

मूल्यम् 🤊



## त्रथ सत्यार्थप्रकाशस्य मृचीपत्रम् ।

| विषयाः                            | पृष्ठतः <b>— पृष्ठ</b> म | · विषयाः                      | प्रष्ठनः —- <b>पृ</b> ष्ठम |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| भृमिका                            | e 9                      | पठनपाठनीवशेषविधिः             | ··· ६४−६६                  |
| १ सप्टल्ह                         | तासः                     | ् अन्थप्रामाग्याप्रामाग्यवि   | io ६६ ७२                   |
| ईश्वरनामव्याख्या                  | १—२०                     | र्श्वीगृद्धाध्ययनविधिः        | '9 <del>?</del> '94        |
| मङ्गलाचरगासमीद्याः                | ३१२३                     | ४ समुरू                       |                            |
| <b>२</b> प्रमुलस                  | तमः                      | समावर्त्तनिवययः 👵             | ৬                          |
| बार् <i>नांस्ता</i> र्विषयः       | २३२५                     | दृरंदश विवाहकरणम्             |                            |
| मूत मत्र दिनिषेधः                 | . 34 2 E                 | विवाहे स्त्रीपुरुपपरीचा       |                            |
| जन्मपत्रेमृर्ग्यादिग्रहसमीक       | 138-34                   | अल्पवयसिविवाहनिषेधः           | ७६-⊏०                      |
| ३ समुल्ह                          | रामः                     | ्युणकमीनुसरिगावणस्यव          | म्था = ४ - ६०              |
| ऋध्ययनाऽध्यापनविषयः               | ३२ — ७५                  | विवाहलच्चगानि 🕟               |                            |
| गुरुमन्त्रव्याख्य।                |                          | स्त्री गुरुषच्यवहारः          |                            |
| प्राणायामशिक्ता .                 | 3 €                      | पञ्चमहायज्ञाः ···             |                            |
| सन्ध्याग्निहोत्रोपदेशः            | ३ 5                      | पाम्बगिडतिसम्कारः             |                            |
| यज्ञपात्राकृतयः                   | ३ %                      | भातरूथानादिवर्मकृत्य <b>म</b> |                            |
| हामफल्वनिर्णयः ,                  | ≒⊏                       | पाखगिडलद्धाः ।                |                            |
| उपनयनसमीच्।                       | 38                       | गृहम्थधर्माः                  |                            |
| ब्रह्मचर्यापदेशः                  | 80                       | पग्डित लच्चणानि               |                            |
| <b>ब्रह्मच</b> र्घ्यकृत्यवर्गानम् | 8883                     | मृर्ख्त्व्ह्ह्मणानि           |                            |
| पञ्चथापरीच्याच्यापनम्             | प्रह्रा                  | विद्यार्थिकृत्यवर्णुनम्       |                            |

#### सन्यार्थपकाशः ॥

| ***************************************                                                                            |                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>।वयाः '</b> पृष्ठतः — पृष्ठम                                                                                    |                                                                          | पृष्ठतः – पृष्ठभ्                 |
| क्षाहानियोगविषयः ११२ १२२                                                                                           | चौठ्यःदिषु दगडादिव्याग                                                   | ह्या १७७ १⊏२                      |
| ्राश्चेत्र्यम् ··· -१२३                                                                                            | ७ समुल                                                                   |                                   |
|                                                                                                                    | ईश्वराविषयः                                                              | ३⊏२. २१४                          |
| ्र समुल्लामः<br>बानप्रस्थाश्रमविधिः ·· १२४ १२५                                                                     | ईश्वरविषय प्रश्नोत्तराणि                                                 | 1=7-9=4                           |
|                                                                                                                    | ईश् <b>वग्</b> न्तुतिष्राधनोपासन                                         | 1: 1=3-985                        |
|                                                                                                                    | . इर्यस्यानप्रकारः<br>इर्वस्ज्ञानप्रकारः                                 |                                   |
| ६ समुल्लामः<br>गजधमेविषयः १५१-१८३                                                                                  | इस्पर्शागन <i>सार</i> ।                                                  |                                   |
| 5                                                                                                                  | ईश्च•स्याम्नित्वम्                                                       | 458 455                           |
| सभात्रयकथनम्                                                                                                       | इश्वरावतारानिषेधः                                                        |                                   |
| राजलक्षणानि । १४२ १४३                                                                                              | जीवस्य स्वातन्त्र्यम                                                     |                                   |
| तगड्रव्यास्यां १९९-१८५                                                                                             | र्जावेश्वरयो(भैन्नत्ववर्ण                                                | नम् २००२०•                        |
|                                                                                                                    | ईश्वरस्य सगुगानिर्गुगा                                                   |                                   |
| व्यक्तवाराम्यास्यास्य विषये व्यक्तवार्थः विषये                                                                     |                                                                          |                                   |
| म <sub>िल</sub> ्लाहिराजप्रविद्यालप्रसार १००० ।                                                                    | ·                                                                        |                                   |
| मन्द्रपादिपुकार्यनियोगः १५०                                                                                        |                                                                          | _                                 |
| हुर्गनिर्मागुच्याच्या १५२                                                                                          |                                                                          | : ร่ มีกับกู                      |
| पुद्धकरगाप्रकारः १५३ १५५                                                                                           | <b>ईश्वराभिन्नायाः प्रकृ</b> त                                           | ारुपा·                            |
| युद्धकरणवनगरः<br>राज्यप्रजारन्त्गादिविधिः ··· १५.६                                                                 | द्वानकारगान्वम्                                                          | = 8 m/2 4 °                       |
| ग्रामाधिपत्यादिवर्गानम् ··· १४६-५७                                                                                 | म्हा नास्तिकमतनि                                                         | राकरग्रम्२२२ 🍇 🔻                  |
| भ्रामाधिषत्यादिवसम् \ , र \                                                                                        |                                                                          | •                                 |
| 41/46/1-11                                                                                                         | ~ ~ "                                                                    | . २३१ २३०                         |
| मन्त्रकरगाप्रकारः १६                                                                                               |                                                                          | स्या २३४-२३                       |
| आसनादिपाङ्गुगयस्यास्याः १६                                                                                         | •                                                                        | ••41 \•• · · ·                    |
| राज्ञो मित्रोदाभीतशत्रुणु वर्तनम् रात्रु।भयुद                                                                      |                                                                          | त्वम २३७२                         |
| करणप्रकारश्च १६१-१६                                                                                                | ء ج                                                                      | ममुल्ला मः                        |
| व्यापारादिषु राजभागकथनम · · ? ६                                                                                    |                                                                          | 2 11 3 - 3                        |
| Middle A Continue and A                                                                                            | र विद्याऽविद्याविषयः                                                     | 484-                              |
|                                                                                                                    | र विद्याऽविद्याविषयः<br>बन्धमोक्तविषयः                                   | २४६                               |
| अष्टादशिववादमार्गेषु धर्मेगा न्याय                                                                                 | ्र विद्याऽविद्यावपयः<br>बन्धमोत्त्विषयः<br>५२ १०३                        | २४६<br>प्रमुल्लासः                |
| श्रष्टादशिवादमार्शेषु धर्मेण न्याय<br>करणम् १७०१५                                                                  | ्र विद्याऽविद्यावपयः<br>बन्धमोत्त्तविषयः<br>७२ १०३<br>७५ ब्राचाराऽनाचारा | २४६<br>प्रमुल्लासः<br>वेषयः २६१-२ |
| श्रष्टादशिवादमार्शेषु धर्मेण न्याय<br>करणम् १७०१५                                                                  | ्र विद्याऽविद्यावपयः<br>बन्धमोत्त्तविषयः<br>७२ १०३<br>७५ ब्राचाराऽनाचारा | २४६<br>प्रमुल्लासः<br>वेषयः २६१-२ |
| श्रष्टादशिवादमार्गेषु धर्मेण न्याय<br>करणम् ः १७० १९<br>सान्तिकर्जन्योपदेशः ः १७३ १९<br>साच्यानृते दण्डविभिः ः ः १ | ्र विद्याऽविद्यावपयः<br>बन्धमोत्त्तविषयः<br>७२ १०३<br>७५ ब्राचाराऽनाचारा | २४६<br>प्रमुल्लासः<br>वेषयः २६१-२ |

### उत्तरार्द्धः

| विषयाः                                    | पृष्ठतः – - पृष्ठम          | विषयाः                                    | पृष्ठतःपृष्ठम     |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| ११ समुल                                   | <b>लासः</b>                 | <i>सूर्यादि</i> प्रहपूजासमी <del>दा</del> | ३५६-३५⊏           |
| _                                         | २८६-२८७                     | श्रोध्वीदेहिकदानादिस०                     | ३५१-३६४           |
| प्रार्थ्याव <del>र्त</del> देशायमतमता     | न्तर्खगडनमगडन               | एकादश्यादित्रतदानादि                      |                   |
| विषयः                                     | 7== 7=1                     | समीत्ता                                   | ३६५-३६८           |
| :न्त्रादिसिद्धिनिगकर <b>ग्</b>            | म् २२० २२५                  | मारणमोहनोचाटनवाममार्ग                     |                   |
| <b>!गममार्गनिराकरणम्</b>                  | देश् ३०१                    | शैवमतसमीचा                                | ३७०३७१            |
| द्वैतवादसमीचा                             | ३०२३१३                      | शाक्तवैष्यावमतसमीद्गा                     | 307-304           |
| नम्मरुद्राच्तिनकादिस                      | , ३१४-३१८                   | कबीरपन्थसमीन्त्रा                         | ३७६               |
| वैष्णवमतसमीचा                             | ३११ ३२४                     | ं नानकपन्थसमीचा                           | ३७५-३७१           |
| ्रचेषुञ्जासमीच्चा<br>ृत्रचायतनपूजासमीच्चा | <b>६६५- ३३</b> ०            | दावृगमम्नेह्यादिपन्थसमीस्                 | 13=0-3=7          |
| "ह्चायतनपृजासमी <b>न्ता</b>               | 338-333                     | . गांकुलिगोस्वामिमतस०                     | <b>३</b> =३- ३१ ऽ |
| <sup>र्ति</sup> षाश्राद्धसमीत्ता          | ३३४                         | म्वामिनारायगामतसमी ०                      | ३११- ३१५          |
| जगन्नाथतीर्थसमीत्ता                       |                             | ं माध्वलिङ्गाङ्कितब्राह्मप्रार्थना        |                   |
| रागेश्वरसमीचा                             | क्ष्य ३३७                   | समाजादिसमीचा                              |                   |
| कालियाकन्तसोमनाथा                         |                             | त्रायसमार्जा <b>ब</b> षयः                 |                   |
| गाम् समीचा                                | ३३७-३३=                     | तन्त्रादिविषयकप्रश्लोत्तगाणि              |                   |
| <sub>। तर</sub> रेकाज्वालामुखीसमी         | ह्या ३३६                    | ब्रह्मचारिसन्न्यासिममी०                   |                   |
| ्रहारवदरीना विशादिः<br>इत्र               | समोच्या ३४०                 | <b>त्र्यार्यावर्तीयराजवंशावर्ता</b>       | 8 5 8 8 5 E       |
| ानसमीत्ता<br>।मफर<br>स्तरगतिर्थशब्दयोव्य  | ३४०—३४१<br>र्यास्या ३५२ ३५३ | ?२ <b>स</b> भुल्ल।                        | सः                |
| माहात्म्यसमीचा                            | 388                         | त्रानुभूमिका                              | ¥१६¥₹०            |
|                                           |                             | नास्तिकमतसमिता                            |                   |
| े हादरापूराणसमीचा<br>स्म<br>वपुराणसमीचा   | 38€                         | 1                                         | 848-876           |
|                                           | ३४१-३५६                     | चारवाकादिनास्तिकमदाः                      |                   |

| ४ सत्यार्थमकाशः ॥           |               |                                  |  |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| <b>बै</b> । द्वसागतमनसमी जा | 844848        | कृश्चीनमतसमीत्वा ४१२ ५           |  |
| सप्तभक्तीम्याद्वादी         | ४३५ —४३६      | लयन्यवस्थापुग्तकम् ५ ! ४ ५       |  |
| नैनवाद्धयारंक्यम्           | 88 880        | गरानापुम्तकम् ५१७                |  |
| श्राम्तिकनाम्तिकसंवादः      | 885- 888      | समुण्लास्यस्य द्वितीय पुस्तकम् ४ |  |
| जगतोऽनादित्वसमीचा           | 884880        | राज्ञां पुस्तकम् ५१८             |  |
| जैनमते भूमिपरिमागम्         | 88=882        | कालवृत्तम्य १ पुम्तकम् ५ १ र     |  |
| जीवादन्यस्य जड्न्बं पृद्ग   | लानां पाँप    | ऐयृबास्त्रस्य पुस्तकम् ५१६       |  |
| प्रयोजनकत्वं च              | 840-845       | उपदेशम्य पुस्तकम् ५२०-           |  |
| जैनधमप्रशंसादिसमीन्ता       | 835-825       | मत्नीरचिनं, इञ्जीलाम्ब्यम् ५२०   |  |
| जैनमतमृक्तिसमीचा            | ४ ७२          | मार्कविते इञ्जीलाम्ब्यम् । ५३६   |  |
| जैनसापुलद्धग्णममीच्।        | 8 9 3 8 = 0 . | लुकरचितं इञ्जानास्यम् ४३६        |  |
| जैनतीर्थद्वर(२४)व्याख्या    | 8=18=3        | याहनरचित्रमुसमाचार ५३६           |  |
| जनमत जम्बृद्धीपादिवि०       | 8c8 - 8c1     | याहनप्रकाशितवाक्यम् ५२०          |  |
| १३ समुस्त                   | <b>रम्</b> ः  | १४ ममुह्रासः 🕠 🛫                 |  |
| ब्रनुभूगिका                 | 880884        | त्रानुभूमिका ५ ५ १ ५ . 🖑         |  |
| ·                           |               | यवनमतकुरानाम्ब्यसमीचा ५५३ ६२२    |  |
|                             |               | म्बमन्तत्यामन्तत्यविषयः ६२३-६३८  |  |

इस्युनगर्द्धः

#### पांचवीं ऋावति की भूमिका ॥

यह आवृति प्रथम समुल्लास से १२ वं समुल्लाम के अन्त तक लेके लिकी प्रतियों से मिलाई गई है (१) लिकी हुई दोनों अस ते काणियें (२) इसरी, तीसरी और चौथी वार की क्यी का-यां इसके स्रतिरिक्त भूतपूर्व श्रीयृत परिडत लेकरामजी आर्थ मुनाफिर उपदेशक आर्थप्रितिनिधिसमा पंजाब और लाला आत्मान्य प्रति पूर्वमन्त्री आर्थ प्रतिनिधिसमा पंजाब और लाला आत्मान्य जी पूर्वमन्त्री आर्थ प्रतिनिधिसमा पंजाब ने जो क्रवाकर के का विश्वादि की भूल चुक और अन्य पुस्तकों के हवाले की एक सूची न्त्रा थी उन सब को सामने रख आवश्यकतानुसार बहुत विचार मि प्रश्चात् इसमें उचित शुद्धियां की गई हैं एक आप विषय में बा- हिंदे के मामाजिक विद्यानों से भी सम्मित ली गई है यह बड़ा कर्यों के मामाजिक विद्यानों से भी सम्मित ली गई है यह बड़ा कर्यों का काम था तो भी जितना ममय मिल सका उतना इसमें अम क्या शुद्ध और उत्तम छापने की भी बहुत कोशिका की गई है फिर भी कहाँ कुक अगुद्धि रहगई हैं उनका एक शुद्धाशुद्ध पत्र दे दिया है फिर भी कहीं कुक अगुद्धि रहगई है। तो पाठक चमा करेंगे और कृषाकर मुचना देंगे

ग्रजमेर ला० २४ नम्बर १८६७

शिवम्माद् मंत्री प्रबंधकर्त् समा वैदिक यन्त्रालय



#### सञ्चिदानन्देश्वराय नमी नमः॥

#### भूमिका ॥

जिस समय मैंने यह मन्य "सन्यार्थपकाण" बनाया था उस समय और उस स पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूष का एक भाषा गुजराती होने के कारण से मुक्त की इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इस से भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है इसलिये इस अन्य को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दृसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचिन था क्योंकि इस के भेद किये विना भाषा की परिपार्टी मुधरनी कठिन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष नो लिखा गया है। हां जो प्रथम छपने में कहीं २ मृल रही थी वह निकाल शोध कर ठीक २ कर दी गई है।।

यह प्रनथ १४ चीदह समुल्लास ऋथात् चादह विभागों में रचा गया है। इस में १० दश समुल्लास पूर्वाई और ४ चार उत्तराई में बने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास और पश्चात् म्बसिद्धान्त किसी कारण स प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा दिये हैं।

प्रथम समुल्लास में ईइवर के ग्रें।काराऽऽदिनामों की व्याक्या। हिनीय समुक्लास में सन्तानों की शिचा। हिनीय समुक्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्या- \*

मगडन विषय ।

सत्य ग्रन्थों के नाम और पहने की रीति।
चनुर्थ समुद्धास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार।
पत्रचम समुद्धास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि।
छठे समुद्धास में राजधमं।
सप्तम समुद्धास में वेदेश्वरविषय।
ग्रप्तम समुद्धास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय।
नवम समुद्धास में विचा, श्रीवचा, बंध और मोच की व्याख्या।
दशवें समुद्धास में श्राचार, ग्रनाचार और भक्ष्याभक्ष्यविषय।
एकादश समुद्धास में श्राचार, ग्रनाचार और भक्ष्याभक्ष्यविषय।

हादश समृद्धाम में चार्वाक बौह ग्रीर जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लाम में इंसाईमत का विषय। चौदहवें समुल्लास में मुमल्मानी के मत का विषय। ग्रीर चौदह समुल्लाम के ग्रन्त में ग्रायों के मनातन वेदविहित मत की विशेषतः श्याख्या लिखी है जिम को मैं भी यथावत मानता है॥

मेरा इस अन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य र अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात जो सत्य है उस को सत्य और जो मिश्या है उस को मिश्या ही प्रतिपादन करिना सत्य अर्थ का प्रकाश मगमा है। वह सत्य नहीं कहाना जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जैसा है उस को वैसा ही कहना निस्तना और मानना सत्य कहाता है । जो मनुष्य पत्तपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असल्य सेता है सहस्त सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इसिलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता इसीलिये विद्वान आरों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेखद्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का सक्य समर्पित कर दें, प्रधात वे स्वयं अपना

हिताहित समक्त कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का पित्याग कर के सदा आनन्द में रहें है मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सि-द्धि हठ दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में फेक जाता है परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रक्षीं है, और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है। किन्तु जिस से मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो सत्याऽनत्य को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्येंकि सन्त्योपदेश के विना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारणा नहीं है।

/ इस प्रनथ में जे। कहीं २ मृत चुक ने अथवा शोधने तथा छापने में मृत चुक रह जाय उस को जानने जनाने पर जैया वह सत्य होगा बैसा ही कर दिया जा-बगा (ब्रीर जो कोई पत्तपात से ब्रज्यथा शंका वा खगडन भगडन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा । हो जो वह मनुष्यमात्र का हिनैपी हो कर कुछ जनावेगा उस की सत्य २ समर्भन पर उस का मन संगृहीत होगा । यद्यपि अ।ज कल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं वे एक्तपान हो।इ सर्वनन्त्र सिद्धान्त व्यर्थात्, तो २ वार्त सब के अनुकृत सब में सत्य हैं \$उन का अहमा और जो एक दूसरे से निरुद्ध बातें हैं उन का त्याग कर परस्पर मीति से बतें वर्तीवें तो जगत् का पूर्ण हित होये 🕅 क्योंकि विद्वानों के विभाग में अविद्वानों में विभाध वह कर अनेकविध दःम्य की बृद्धि और मुख की हानि होती है । इस हानि ने जो कि स्वार्थी समुप्यों की श्रिय है सब स-नृत्यों को दृश्व सागर पे इया दिया है। इन में से जो कोई सार्व बिक दिव लाजु में धर प्रवृत है।ता है उससे स्वार्था लेग विरोध करने में तत्वर है।कर अनेक प्रकार विध्न कर-ते हैं । परन्तु 'सत्यमेव जयति नातृतं सन्येन पत्था विततो देवयानः, अर्थात् सर्वदा सन त्य का विजय और अमस्य का पराचय और सत्यही से विद्वानी का गार्ग विस्तृत होता है इस इड निश्चय के त्रालम्बन से ऋतिलोग परोपकार करने से उद्दासीन हो कर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हटते । यह बड़ा हट निश्चय है कि यत्तदंशे विपमिव परिगामेऽमृतोपमद " यह गीता का वचन है इस का अभिपाय यह है कि जो र विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विप के तुल्य और पश्चात असृत के सहश होते हैं ऐसी वातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस अंथ का सत्य र तात्पर्य जान कर यथेष्ट करें। इस में यह अभिप्राय रक्षा

गया है कि (जो २ सब मतों में सत्य २ बातें हैं व २ सब में अविरुद्ध होने से उन का स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में भिश्या बातें हैं उन २ का खगडन किया है ॥ इस में यह भी अभिप्राय स्वय्वा है कि जब एतमनान्तरों की गुम वा प्रगट बुरी वातों का प्रकाश कर वि-द्वान अविद्वान् सब सावारण मनुष्यों के सामने रक्त्या है' जिस से सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सस्य मतस्थ होवें ) यद्यिष में अध्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और वसना हं तथापि जैसे इस देश के मनमतान्तरा की सूठा बातीं का पत्तपात न कर याथानध्यपकाश करता हं वेसे ही दूसरे देशस्थ वा मतान्नति बाली के साथ भी वर्त्तता हूं जैसा स्वदेश वालों के साथ मन्ष्योत्रांत के विषय में वर्त्तता हूं वैसा विदेशियों के माथ भी तथा सज्जनों की भी वत्तना योग्य है (क्येंकि में भी जो किसी एक का पत्तपानी होना नो जैसे आज कल के स्वमन की स्नृति मगडन स्त्रीर प्रचार करने और इसरे मत की निन्दा, हानि और बन्द करने में तत्पर ही-ते हैं वैसे में भी होता) परन्तु एसी बार्त मनुष्यपन से बाहर हैं । क्योंकि जैसे पशु बलवान् है। कर निर्वती की दुःख देते और मार भी डालते हैं । जब मनुष्य शरीर पा के वैसा ही कर्म करने हैं तो वे मनुष्य खभाव युक्त नहीं किन्तु पशुचन हैं । और जो बलवान होकर निबेलों की रत्ता करता है वही भनुष्य कहाता है ऋौर (जो स्वार्थवण होकर पर हानिमात्र करना रहना है वह जानों पशुक्रों का भी बड़ा भाई है । अब (ब्यायांबानयां के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहेंबे स मुन्तास तक निग्वा है इन समुज्जामी में जो कि मत्यमत प्रकाशित किया है वह बेदोक्त होने से मुक्त को सर्वथा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तन्त्रादि अंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तत्र्य हैं। (जो १२ बाग्हेंचे समुद्धास में दशीया चार्बाक । का मत वर्षाप इस समय जीगाऽम्तमा है और यह चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत सम्बध अमीश्वरवादादि में स्वताहै यह चार्वाक सब में बड़ा नास्तिक है उस की चेष्टा का रोकना श्रवज्य हैं, रेक्योंकि जो मिथ्या वाने न रोकी जांय तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त होजांय चार्याक का जो मत है वह नथा बाद्ध और जैन का जो मन है वह भी १२वें समुक्षास में लिखागया है और बौद्धों तथा जिनियां का भी चार्वाक के मन के साथ मेल है और कुछ्रथांडासा विरोध भी है और जैन भी बहुत से अंशों में चार्बाक और बाँडों के साथ मेल रखता है और

थोडी सी वातों में भेद है। इस लिये जैनों को मित्र शास्त्रा गिनी जाती है वह भेद १२ वारहवें समुक्तास में लिग्व दिया है यथायोग्य वहीं समभा लेना जो इस का भेद है सो २ बारहेंचे समुख़ास में दिम्बलाया है बौद्ध श्रीर जैनमत का विषय भी लिम्बा है। इन में से बोद्धों के दीपत्रंशादि प्राचीन अंथों में बीद्धमत संग्रह मिर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है उस में से यहां तिखा है श्रिश जैनियों के निम्न तिस्वित सिद्धान्ती के पुस्तक हैं उन में से ४ चार मृलमूत्र, जैसे १ आवश्यकमूत्र २ विशेष आवश्यकमूत्र, ६ दश्वकालिकमूत्र, और ४ पान्तिकमृत्र । ११ ग्याग्टअङ्गतैमे १ त्राचारांग मृत्र, २ मुयंडांगमृत्र,३ थागांगमृत्र, ४ समवायांगमृत्र, ४ भगवतीमृत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथा मृत्र, ७ उपासकदशामृत्र, ⊏ अन्तगड् दशामृत्र, १ अनुन्तरोववाईमृत्र, १० विपाकमृत्र, श्रीर ११ पश्र व्याकरगामूत्र । १२ बारह उपांग. जैसे १ उपवाहमृत्र. २ रावप्सेनी मृत्र २ जीवाभिगमसृत्र. ४ पत्रगणासृत्र, ५ जम्बृद्धीपपत्रनीमृत्र, ६ चन्दपत्रतीसृत्र, ॰ मुरपन्नतीमृत्र, 🗠 निरियावलीमृत्र, १ कप्यामृत्र, १० कपवडीमयामृत्र, ११ पृष्यियामृत्र और १२ ष्टब्यचालिया मृत्र । प्र पांचकल्प मूत्र जैसे १ मृत्र, २ निशीधमृत्र, ३ कल्प मृत्र, ४ व्यवहार मृत्र और ५ जीतकल्प मृत्र ।। ६ छः छेद. जैसे १ महानिशीथवृहद्वाचनामृत्र, २ महानिशीथलवृवाचनामृत्र ३ मध्यम वाचनामृत्र, ४ पिंडनिरुक्तिमृत्र, ५. श्रीघनिरुक्तिमृत्र, ६ पर्य्यूपणामृत्र. । १० दशपय म्नमृत्र, जैसे १ चतुम्मरणमृत्र, २ पंचम्बाणमृत्र, ३ तदुलैवयालिकमृत्र, ४ भक्ति-परिज्ञानमृत्र, ७ महाप्रत्याच्यानमृत्र, ६ चंदाविजयमृत्र, ७ गर्गाविजयमृत्र, ८ मरगा-समाधिसृत्र, र देवेन्द्रस्त न सृत्र श्लीर १० संसारमृत्र, तथा नन्दीमृत्र योगोद्धारमृत्र भी प्रामाणिक मानने हैं।। ५ पञ्चांग जैसे १ पूर्व सब ग्रन्थां की टीका २ निरुक्ति ३ चरणी ४ भाष्य ये चार अवयव और सब मृल मिल के पंचांग कहाते हैं इन में दृंदिया अवयवों को नहीं मानते और इन से भिन्न भी अनेक अंथ हैं कि जिन को जैनी लोग मानते हैं। इन के मत पर विशेष विचार १२ वारहेंव समुल्लास में देख लीजिये । जैनियों के अन्धों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी म्बभाव है कि जो अपना अध दूसरे मत वाल के हाथ में हो वा छपा हो तो कोई २ उस अंथ को अप्रमाण कहते हैं यह बात उन की मिश्या है क्योंकि जिस की कोई माने कोई नहीं इस से वह अंध जैनमत से बाहर नहीं हो सकता । हां जिस को कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अप्रमाह्य हो सकता है)

\*\*

परन्तु (ऐसा कोई मंथ नहीं है कि जिस को कोई भी जैनी न मानता हो इस लिये जो जिस मन्थ को मानता होगा उस मन्थम्थविषयक खगड़न मगड़न भी उसी के लिये सम्भा जाता है) परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस मन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु से जिन लोग अपने मन्थों को छिपा रखते हैं इसरे मतम्थ को न देते' न मुनाने और न पहाते इसलिये कि उन में ऐसी २ असम्भव बाने भरी हैं जिन का कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। कूट बात को छोड़ देना ही उन्तर हैं ।)

१३ वे समुद्धास में ईसाइयों का मत लिखा है ये लाग बायबिन का अपना धर्मपुस्तक मानते हैं इन का विशेष समाचार उसी १६ तेरहवें समुद्धास में देखिये क्रीर १४ चै।दहवें समुल्लस में मुसल्माना के मनविषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मन का एल पुम्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये। और इस के आगे वैदिकमत के विषय में लिखा है जो कोई इस प्रन्थकर्ना के तात्वर्थ से विरुद्ध गनमा से देखेगा उस को कुछ , भी अभिप्राय विदिन न होगा क्योंकि वाक्यार्थवीय में चार कारगा श्राकाइन्हा, योग्यता. श्रामात्त, श्राँर तत्त्वर्श्य । जब इन चार्गे वानो पर ध्यान देकर जो पुरुष मंथ का देखता है तब उसको अंथ का अभिपाय यथायोग्य विदित होता है। "आकाङ्क्ता" किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदी की श्राकांचा परस्पर होती है। "योग्यता" वह कहानी है कि जिस से जो होयके जैसे ज ल से सींचना ''त्रासित्'' जिस पदके साथ जिसका सम्बन्ध हाँ उसी के समीप उसपद को बोलना वा लिखना । "तालय" जिम के निय वक्ता ने शब्दों बारगा वा लेख किया हो उसी के माथ उस बचन वा लेख को युक्त करना । बहुत में हठी दुराप्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिनाय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेष कर सत बाले लोग क्येंकि मन के आग्रह में उनकी बुद्धि अन्यकार में फंस के नष्ट है। जाती है इस लिथे जैसा में पुराम. जैनियों के श्रंथ. वायवित और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देख कर उन में से गुणों का अहगा और देशों का त्याग मन्ष्य जाति की उन्नति के लिये प्रयत करता हूं,े वैसा सव को करना योग्य है है। इन मर्तों के थोड़ २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिन को देख कर मनुष्य लोग सत्यऽसत्य मत का निर्णय कर सकें

का त्याग करोन में समर्थ होवें । क्योंकि एक मनुष्यजाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से विहः है। यद्यपि इस प्रन्थ को देख कर अविद्वान्लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान् लोग यथायोग्य इस का अभिशाय समभौंगे इसिलये में अपने पारिश्रम को सफल समभ्तता और अपना अभिशाय सब सज्जनों के सामने घरता हूं। इस को देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें। और इसी प्रकार पत्तपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाग्रयों का मुख्य कर्तव्य काम हैं। सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी साचिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आश्रम को विस्तृत और चिरस्थायी करे।

अलमतिविम्तरेगः बुद्धिमद्धरशिरोमगिषु ॥
 इति भूमिका ॥

म्थान महाराणा जी का उदयपुर । ( स्वामी ) दयानन्दसरस्वती



# ऋथ सत्यार्थप्रकाशः

श्रीश्म शन्नी मित्रः शंवर्रणः शन्नी भवत्वर्यमा। शत्र इन्द्रो बहुस्पतिः शत्रो विष्णुं सस्क्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमे व प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामे व प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामे व प्रत्यक्षं ब्रह्मा विद्यामि क्रृतं वेदिष्यामि मृत्यं वेदिष्यामि तन्मामवतु त-द्वामि मृत्यं वेदिष्यामि तन्मामवतु त-द्वामि मृत्यं वेदिष्यामि तन्मामवतु त-द्वामि मृत्यं वेदिष्यामि तन्मामवतु त्वामे स्वतु। श्रवतु मामवतु वक्तारेम्। श्राक्तिश्यान्तिश्यान्तिः ॥ १॥

\*

अर्थ-( अो २म् ) यह अोंकार राज्य परमेश्वर का सर्वेत्तम नाम है क्योंकि इस में ओं अ, उ और म् तीन अत्तर मिल कर एक ( अमेरम् ) समुदाय हुआ है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आजाते हैं जैसे अकार से विराद, अग्नि और विश्वा-दि । उकार से हिरगयगर्भ, वायु और तैजसादि । मकार से ईश्वर, आदित्य और पाज्ञा-दि नामों का वाचक और माहक है। उस का ऐसा ही वेदाहि सत्यग्रास्त्रों में स्पष्ट व्या-ख्यान किया है कि पक्तरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। ( प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराद आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्मागड, पृथिवी ब्रादि मृत इ-न्द्रादि देवता श्रीर वैद्यकशास्त्र में शुग्रुखादि श्रोषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ? (उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं। (प्रश्न) केवल देवों का प्रहण इन नामों से करते हो बा नहीं ( उत्तर )त्राप के अहरा करने में क्या प्रमागा है ! (शश्त) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इस से मैं उन का प्रहण करता हूं। ( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उस से कोई उत्तम भी है ! पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मा-नते ! जब परमेश्वर अपसिद्ध और उस के तुल्य भी कोई नहीं तो उस से उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इस से आप का यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि आप के इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं जैसे ''उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति वा-धितन्यायः" किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप मोजन कीजिये और वह जो उस को छोड़ के अपात भोजन के लिये जहां तहां अमण करे उस को बुद्धिमान् न जानना चाहिये क्योंकि वह उपाधित नाम समीप पाप्त हुए पदार्थ को छोड के अनुपश्चित ऋभात् अभाप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये अम करता है इस लिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान् नहीं देसा ही आप का कथन हुआ। क्योंकि आप उन विराद श्रादि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर श्रीर ब्रह्माग्रहादि उपस्थित अर्थी का परित्याग करके असंभव और अनुस्थित देवादि के ग्रहण में अम करते हैं इस में कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं ) जो आप ऐसा कहें कि जहां जिस का प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि "हे भृत्य त्वं सें धवमानय,, अर्थात् तृ सैंधव को ले आ। तब उस को समय अर्थात् प्रकरण का वि-चार करना अवश्य है क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े और दूसरे लवगा का । जो म्व स्वामी का गमनसमय हो तो बोड़े और मोजनकाल हो तो लवसा को

ले आना उचित है। और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोड़े को ले आवे तो उस का स्वामी उस पर कुद्ध हो कर कहेगा कि तू निर्भुद्ध पुरुष है गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिस को लाना चाहिये था उसी को लाता जो तुम को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इस से तू मूर्ख है मेरे पास से चला जा। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिस का महण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का प्रहण करना चाहिये। तो ऐसाही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये॥

#### ॥ ऋय मन्त्रार्थः॥

त्रप्रोइम् खन्त्रग्न ॥ १ ॥ यजुः । त्रप्र । १ । १ । १ । व्याप्त वेते में ऐसे २ प्रकरणों में 'श्रोम्' श्रादि परमेश्वर के नाम श्राते हैं । श्रोमित्येतदत्त्वरमुद्रीथमुपासीत ॥ २ ॥ झान्दोग्य उप । मा । श्रामित्येतदत्त्वर्गमद १ सर्व तस्योपच्याख्यानम् ॥ ३ ॥ मा ए हुक्य । मं । १ ॥ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा शसि सर्वाणि च यहदन्ति । यदिच्छन्तो बग्रचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ब्रवीन्योमित्येतत् ॥ १ ॥ कठोपनिपत् । बल्ली २ मं । १ ॥ प्रशासिनारं सर्वेषामणीयांसमणोरिप । स्वमामं स्वप्रधीगम्यं विद्यानं पुरुषं परम् ॥ ५ ॥ एतमेके वदंत्यिन मनुमन्ये प्रजापतिम् । ६ ॥ मनु । त्रप्र १ श्राणमपरे ब्रह्म द्याश्वतम् ॥ ६ ॥ मनु । त्रप्र १ श्रो । श्रो । १ २ ३ ३ ॥ स्वद्या स विष्णुः स रुद्धस्स दिवस्सोऽत्तरस्स परमः स्वराट् ।

अर्थ यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यहां है कि जो एसे र प्रमाणों में क्रो इकागदि नामों से परमाला का प्रहण होता है यह लिख आये तथा परमेशवर का कोई भी नाम फनर्थक नहीं । जैसे लोक में दिरद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं । इस से यह सिद्ध हुआ कि कहीं गालिक कहीं कार्मिक और कहीं स्वामािवक अर्थों के वालक हैं । "ओ दम "आदि नाम मार्थक हैं जैसे (ओ दम सं०) "अवतित्योम, आकाशिव व्यापकत्वात खम, सेवेस्यो बृहत्वाद ब्रह्म रन्ता करने से (ओ दम) आकाशवत् व्यापक होने से (खम्) और सब से बड़ा होने से (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है ॥ १॥ शाल और में (खम्) जिस का नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य है अन्य की नहीं ॥ २॥ (ओमित्येत०) सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम (ओदम्) को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं ॥ ३॥ (सर्वे वेदा०) क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठानकप तपश्चरण जिस का

\_\_\_\_\_ । की प्राप्ति की इच्छा करके बहासर्ग्या काने हैं का

कथन और मान्य करते और जिस की प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं उस का नाम "स्रो३म्" है ॥ ४ ॥

( प्रशासिता॰ ) जो सब को शिद्धा देनेहारा मूच्य से मृद्य स्वप्रकाशस्वरूप समाधि-स्थ बुद्धि से जानने योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिये॥ ५ ॥ और स्वप्र-कारा होने से "अभ्नि" विज्ञानस्वरूप होने से "मनु" सब का पालन करने और परमैश्व-र्थवान् होने से "इन्द्र" सब का जीवनमूल होने से "पारा" और निरन्तर व्यापक होने से परभेश्वर का नाम ''ब्रह्म'' है ॥ ६ ॥ (स ब्रह्मा स विष्णुः ०) सब जगत् के बनाने से "ब्रह्मा" सर्वत्र व्यापक होने से " विष्णु " दुष्टों को दगड <u>दे के रुलाने</u> से " रुद्र " म-ङ्गलमय और सब का कल्याणकर्त्ता होने से "शिव" "यः सर्वमश्नुते न त्त्राति न विनश्य-ति तदरत्तम्" "यः स्वयं राजते स स्वराट् योऽग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स का-लाग्निर्गश्चरः,. ( त्र्यत्तर ) जो सर्वत्र व्याप्त त्रविनाशी ( स्वराट् ) स्वयं प्रकाशस्वरूप श्रीर ( कालाग्नि० ) प्रलय में सब का काल श्रीर काल का भी काल है इसलिये परमे श्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ ॥ ( इन्द्रिभित्रं ) जो एक ऋद्वितीय सत्यब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं॥ '' बुषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः'' 'शोभनानि पर्गानि पालनानि पूर्णानि कमीलि वा यस्य सः.. " यो गुर्वात्मा स गरूत्मान् " "यो मातिरश्वा वायुग्वि बलवान् स मातरिश्वा.. ( दिव्य ) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर्श) जिस के उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं ( गरूत्मान् ) जिस का आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है (मातरिश्वा) जो वायु के समान अनन्त बलवान् है इसलिये परमात्मा के दिव्य, मुपर्ण. गरुतनात् ऋौर मातरिश्वा ये नाम हैं. शेष नामों का ऋर्थ ऋागे लिखेंगे ॥ ( भृभिरिस ) "भवित्त भृतानि यम्यां सा भृमिः., जिस में सब भूत पाशी होते हैं इस-निये ईश्वर का नाम "भूमि" है । शेष नामी का ऋर्थ ऋागे लिखेंगे ॥ र ॥ ( इन्द्रो म-ह्मा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इसलिये यह प्रमाण लिखा है ॥१०॥ ( प्राणाय॰ ) जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत् रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाशों के ठीक २ त्र्रथों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का बहण होता है । क्योंकि कोम् और ब्रम्यादि नामों के मुख्य ऋर्थ से परमेश्वर ही का महरण होता है जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्यास्त्यानों से परमेश्वर का बहुए। देखने में आता है वैसा बहुए। करना

सब को योग्य है)परन्तु " ओ दम् " यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अनि आदि नामों से परमेश्वर के अहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां र स्तृति. प्रार्थना. उपासना, सर्वज्ञ. व्यापक, शुद्ध. सनातन और सृष्टिकत्ती आदि विशेषण लिखे हैं वहीं र इन नामों से परमेश्वर का ब्रहण होता है और जहां र ऐसे प्रकरण हैं कि:—-

ततां विराडं जायत विराजो स्त्रिधिपूर्वणः ।
श्रीताहायुर्श्व प्राणळ मुखांद्गिनरं जायत ।
तेनं देवा स्त्रयंजनत ।
पुश्राइभिनयां पुरः । यजुः ॰ स्त्र ॰ ३ १ ।
तस्माहा एतस्मादात्मत स्त्राकाद्याः सम्भृतः । स्त्राकाद्याः
हायुः । वायोगिनः । स्त्रानेसपः । स्त्रद्रयः प्रथिवी ।
पृथिव्या स्त्रोपध्यः । स्त्रोपधिभ्योऽनम् । स्त्रनादेतः ।
रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्यसमयः ॥

यह तैतिरीयोपनिषद् ब्रह्मानंद वल्ली प्रथमानुवाक का वचन है। ऐसे प्रमाणों में दिगार, पुरुष, देव. आकारा. वायु. अग्नि, जल. भूमि आदि नाम लांकिक पदार्थों के होते हैं। क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय. अल्पज्ञ, जड़, हश्य आदि विरोषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का प्रहण नहीं होता।। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक् है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहां विराद् आदि नामों से परमात्मा का प्रहण न होके संसारी पदार्थों का प्रहण होता है। किन्तु जहां २ सर्वज्ञादि विरोषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा. द्वेष. प्रयत्न. मुख, दुःख और अल्पज्ञादि विरोषण हों वहां २ परमात्मा और जहां हे। ऐसा सर्वत्र समम्तना चाहिये. क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इस से विराद् आदि नाम और जन्मादि विरोषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का प्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराद् आदि नामों से परमेश्वर का प्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो । अथ ओंकारार्थः । ( व ) उपसर्गपूर्वक

\*2

( राज दीप्ती ) इस धानु से किए प्रत्यय करने से "विराद .. शब्द सिद्ध होता है । "यो विविधं नाम चराऽचरं जगद्राजयित प्रकाशयित स विराट् .. विविध अर्थात जो बह प्र कार के जगत को प्रकाशित करे इस से बिराट नाम से परमेश्वर का प्रहण होता है। ( ब्राञ्च गतिपूजनयोः ) ऋग, ऋगि, इत्ता गत्यर्थक धातु हैं इन से ''ऋगिन'' शब्द सि द्ध होता है ''गतेश्त्रयोऽर्थाः'' ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति, पूजनं नाम सत्कारः ''योऽञ-चित ऋच्यतेऽगत्यङ्गत्येति सोऽयमिनः.. जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने श्रीर पूजा करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "श्रम्नि" है। ( विश् प्रवेशने ) इस धात से 'विश्व, शब्द सिद्ध होता है 'विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाख्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन यो बाऽऽकारादिषु सर्वेषु भूतेषु पृतिष्टः स विश्व ईश्वरः,, जिस में आकाशा-दि सब भत प्रवेश कर रहे हैं ऋथवा जो इन में व्याप्त होके प्रविप्ट हो रहा है इस-लिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामों का ग्रहण ऋकारमात्र से होता हैं । ''ज्योतिर्वे हिरएयं तेजो वै हिरएयमित्यैतरेये <u>शतपथे च ब्राह्मऐ'</u>' ''यो हिरएयानां मुर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरएयगर्भः..\_जिस में मुर्यादि तेज-वाले लोक उत्पन्न होके जिस के आधार रहते हैं अथवा जो मर्यादि तेज:स्वरूप प-दार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवासस्थान है इस से उस परमेश्वर का नाम "हि-रगयगर्भ,, है। इस में यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है:

हिर्ण्यगुर्भः समेवर्त्तात्रे भूतस्यं जातः पातिरेकं त्र्यासीत् । स दोधार प्रथिवीं चामुतेमां कस्मं देवायं हिवेपां विधेम ॥ यजु॰ त्रा॰ १३ । मं॰ ४ ॥

इत्यादि स्थलों में "हिरगयगर्भ, से परमेश्वर ही का अहण होता है। (वा गति-गन्धनयोः) इस धातु से 'वायु'' राज्द सिद्ध होता है (गन्धनं हिंसनम्) "यो वाति च-राऽचरज्जगद्धरित बिलनां बिलिप्ठः स वायुः" जो चगऽचर जगत् का धारण, जीवन और प्रलय करता श्रीर सब बलवानों से बलवान् है इस से उस ईश्वर का नाम "बायु,, है (तिज निशाने) इस धातु से ''तेजः,, और इस से तिद्धित करने से ''तैजस,, राज्द सिद्ध होता है। जो श्राप स्वयंप्रकाश और मूर्य्यादि तेजम्बी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इस से उस ईश्वर का नाम ''तैजस,, है। इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से प्रहण

होते हैं । ( ईश ऐश्वर्ध ) इस धात से "ईश्वर,, शब्द सिद्ध होता है "य ईष्टे सर्वेश्वर्थ-वान् वर्तते स ईश्वरः., जिस का मत्य विचारशील ज्ञान और शनन्त ऐश्वर्य है इस से उस परमात्मा का नाम ''ईश्वर.. हैं। (दो अवस्तरहने) इस धातु से ''श्रदिति'' श्रीर श्रीर इस से तद्धित करने से "ऋ।दित्य.. शब्द सिद्ध होता है "न विद्यते विनाशो यस्य सोऽ-यमदितिः + ऋदितिरेव ऋदित्यः.. जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की "ऋदित्य.. संजा है। (जा अवनोधने) "प्र"पूर्वक इस धातू से "प्रज्ञ" और इस से ताद्धित करने से "पाजु.. शब्द मिद्ध होता है । "यः प्रकृष्टतया चराऽचरस्य जगता व्यवहारं जानाति स प्रज्ञ:+प्रज्ञ एव प्राज्ञ:,, जो निर्श्नान्त, ज्ञानयुक्त, सब चराऽचर जगत् के व्यवहार को यथावत् जानता है इस से ईश्वर का नाम "पाज्" है । इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक २ मात्रा से तीन २ ऋर्थ यहां व्याख्यात किये हैं बैसे ही अन्य ना मार्थ भी ऋँकार से जाने जाते हैं। जो (शक्तो भित्रः शंवर ) इस मंत्र में भित्रादि नाम हैं वे भी परभेश्वर के हैं क्योंकि स्तृति, प्राथना. उपासना, श्रेष्ठ ही की की जाती है। श्रेष्ठ उस को कहते हैं जो गुगा, कर्म, म्बभाव और सत्यं २ व्यवहारों में सब से ऋधिक हो । उन सब श्रेष्टों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ट उस को परभेश्वर कहते हैं । जिस के तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उस से ऋधिक क्योंकर हो सकता है / जैसे परभेश्वर के सत्य, न्याय, दया. सर्वसामध्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुरा हैं वैसे ऋन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं । जो पदार्थ सत्य है उस के मुगा कर्म ख़भाव भी सत्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परभेश्वर ही की म्तृति प्रार्थना और उपासना करें. उस से भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वक महाराय विद्वान् दैत्य दानवादि निक्कष्ट मनुप्य और अन्य साधा-रण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्नुति पार्थना और उपास-ना की, उस से भिन्न की नहीं की। वैसे हम सब को करना योग्य है। इस का विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥

( पृश्न ) भित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का प्रहण करना चाहिये । ( उत्तर )यहां उन का ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है इस से मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैमा

परमेश्वर सब जमन का निश्चित मित्र न किसी का रात्र और न किसी से उदासीन है इस से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता इसलिये परमात्मा ही का महण यहां होता है। हां गीण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहदादि मनुष्यों का महण होता है ( जिमिदा स्नेहने ) इस धात से श्रीणादिक "क" प्रत्यय होने से "मित्र" शब्द सिद्ध होता है। "मेदाति स्निद्धाति स्निद्धते वा स मित्रः" जो सब से स्नेह करके श्रीर सब को प्रीति करने योग्य है इस से उस परभेश्वर का नाम भित्र है। ( वज वरणे. बर ईप्सायाम ) इस धातुत्रों से उगादि "उनन्" प्रत्यय होने से "वरुग" राज्द सिद्ध होता है "यः सर्वान् शिष्टान् मुमुन्नन्थर्मात्मनो वृशोत्यथवा यः शिष्टैर्भुमुन्तुमिर्धर्मात्मभिर्वियते ब-र्थिते वा स करणः परमेश्वरः" जो श्रात्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले श्रीर धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुन और धर्मात्माओं से प्रहेण किया जाता है वह ईश्वर वरूण "संज्ञक" है अथवा "वरुणो नाम वरः श्रेष्टः" जिसलिये पर-मेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसीलिये उस का नाम "वरुए" है ( ऋ गतिपापएगयोः) इस धातु से "यतु" प्रत्यय करने से "अर्घ्य" शुब्द सिद्ध होता है और "अर्घ्य" पूर्वक (माङ्माने) इस धान से कनिन प्रत्यय होने से "अर्थमा" शब्द सिद्ध होता है "योऽर्यान स्वामिनो न्यायाधीशान मिमीते मान्यान करोति सोऽर्यमा,, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुर्प्यो का मान्य श्रीर पाष तथा पुरुष करनेवालों को पाप श्रीर पुरुष के फलों का यथाबत सत्य र नियमकर्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम "कर्यमा" है। (इदि परमैश्वर्थ) इस धात से "रन्" प्रत्यय करने से "इन्द्र" राज्य सिद्ध होता है "य इन्द्रित परभैश्वर्यवान भवति स इन्द्रः परभेश्वरः" जो ऋखिल ऐरवर्थयुक्त है इस से उस परमात्मा का नाम "इन्द्र" है। "बृहत्" राज्यपूर्वक (पा रच्ले) इस धातु से "उति,, प्रत्यय बृहत् के तकार का लोप और सुडागम होने से "बृहस्पति, राज्द सिद्ध होता है "यो बृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालियता स बृहस्पतिः" जो बड़ों से भी बड़ा श्रीर बड़े श्राकाशादि ब्रह्मायडों का स्वामी है इस से उस परभेश्वर का नाम "बृह्साति" है। (विप्तृ व्यासी ) इस घात से "नु" प्रत्यय होकर "विष्णु" शब्द शिद्ध हुआ है "वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः" चर और अचररूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम "विष्णु" है । "उरुर्महान् क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः" श्रनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम "उरुकम" है। जो परमात्मा ( उष्क्रमः ) महापराक्रमयुक्त ( मित्रः ) सब का सु-हुत् अविरोधी है वह ( सुम् ) सुस्रकारक वह ( बरुणः ) सर्वोत्तम वह (शम्) सुस्रम्वरूप

#### सत्यार्थत्रकाशः ॥

बह (श्रर्यमा) न्यायाधीश वह ( राम् ) मुस्तमचारक वह ( इन्द्रः ) जो सकल ऐरवर्ध्यवान् भ्रोर ( राम् ) सकल ऐरवर्ध्यदायिक वह ( बृहम्पतिः ) सब का श्रिष्ठ्वाता वह ( राम् ) विद्यापद श्रोर ( विष्णुः ) जो सब में व्यापक परमेरवर है वह (वः) हमारा कल्याणका-रक ( भवतु ) हो ॥

( वायो ने ब्रह्मणे नमोऽस्तु ) बृह बृहि वृद्धी इन धातुओं से "ब्रह्म" शब्द सिद्ध होता है। जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तवलयुक्त परमात्मा है उस ब-ह्म की हम नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर ! ( त्वमेव प्रत्यक्तम्ब्रह्मासि ) आप ही अन्तर्या-मिरूप से प्रत्यक्त ब्रह्म हो (त्वामेच प्रत्यक्तं ब्रह्म वदिप्यामि ) मैं त्राप ही को प्रत्यक्त ब्रह्म कहुंगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं ( ऋतं ब-दिप्यामि ) जो त्राप की वेदस्थ यथार्थ त्राज्ञा है उसी का मैं सब के लिये उपदेश त्रीर त्रा-चररा भी करूंगा ( सत्यं विदुष्यामि ) सत्य बोलूं सत्य मानुं श्रीर सत्य ही करूंगा ( त-न्मामवत् ) सो त्राप मेरी रत्ता कीजिये (तद्वकारमवत् ) सो त्राप मुक्त जाप्त सत्य-बक्ता की रक्ता कीजिये कि जिस से आप की आजा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर वि-हद्ध कभी न हो क्योंकि जो आप की आज़ा है वही धर्म और जो उस से विरुद्ध वहीं अधर्म है ''अवतु मामवतु वक्तारम्'' यह दूसरी वार पाठ अधिकार्थ के लिये है जैसे 'कश्चित् कन्चित् प्रति वरति त्वं प्रामं गच्छगच्छ,, इस में दो बार किया के उ-च्चारण से तू शीत्र ही त्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसे ही बहां कि आप मेरी त्र-वस्य रक्ता करी अर्थात् धर्म से मुनिश्चित और अधर्म से खुणा सदा करूं ऐसी कूपा मुम्म पर कीजिये, मैं त्राप का बड़ा उपकार मानूंगा ( क्रों शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिः ) इस में तीन वार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक ''आध्यात्मिक., जो आत्मा रागेर में अविद्या, राग, द्वेष. मुर्खता भीर ज्वर पीड़ादि होते हैं दूसरा "श्राधिभौतिक" जो रात्रू. व्याघ्र और मर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा ''ग्राधिदैविक'' त्रर्थान् जो त्र्यतिवृष्टि, त्र्यतिशीत, त्र्यतिउप्णता, मन चौर इ-न्द्रियों की अशान्ति से होता है इन तीन प्रकार के केशों से आप हम लोगों को दूर क-रके कल्याण कारक कम्मी में सदा प्रवृत्त रिलये क्योंकि आप ही कल्याण स्वक्रप, सब सं-सार के कल्या एक ची और धार्मिक मुमुत्तुओं को कल्या ए के दाता हैं। इसलिये आप स्बयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हुजिये कि जिस से सब जीव \*

भर्म का आचरण और अधर्म्स को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दु:स्वां से पृथक रहें "मूर्य्य आत्मा जगतस्तात्युषरच" इस यज्ञुचेंद के वचन से जो जगत नाम प्राामी चेतन और जंगम अर्थात् जो चलते फिरते हैं "तस्थुपः" अप्राम् अर्थात् स्थावर जब पदार्थ प्रथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम " सुर्ब्य " है। ( अत सातत्यगमने ) इस धातु से "आत्मा" शब्द सिद्ध होता है "योऽतित व्यामोति स आत्मा" जो सब जीवादि जगन् में निरन्तर व्यापक हो रहा है "परश्चासानात्मा च य ऋत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्त्मेभ्यः परोऽतिसूक्त्मः स परमात्मा " जो सब जीव ऋादि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा श्राकाश से भी अतिमुक्त और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इस से ईरवर का नाम " परमात्मा" है । सामर्थ्यवाले का नाम ईश्वर है "य ईश्वरेषु समर्थेषु परमःश्रेष्ठः स परमेश्वरः" जो ईश्वरों अर्थात् समर्थों में समर्थ, जिस के तुल्य कोई भी न हो उस का नाम " परमेश्वर " है। ( पुज अभिषवे, पुङ् प्राणिगर्भविमोचने ) इन धातुओं से " सविता " शब्द सिद्ध होता है " श्रभिषवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम् । यश्चराचरं जगत् सुनोति सूते वोत्पादय-ति स सविता परमेश्वरः " जो सब जगत् की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "सबिता" है। ( दिव क्रीडाविजिगीपान्यवहारचुतिस्तुतिमोदमदस्वमकान्तिगतिषु ) इस धातु से " देव " शब्द सिद्ध होता है ( क्रीड़ा ) जो शुद्ध जगत् को क्रीड़ा कराने ( विजिगीषा ) धार्मिकों को जिताने की इच्छायक्त (व्यवहार) सब को चेष्टा के साधनी-पसाधनों का दाता ( युति ) स्वयं प्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के याम्य ( मोद ) ऋाप त्रानन्दस्वरूप श्रीर दूसरों की श्रानन्द देनेहारा ( मद ) मुद्दोन्मर्चों का ताडनेहारा (स्वप्न ) सब के श्यनार्थ रात्रि और प्रलय का करनेहारा (कान्ति ) कामना के योग्य और (गति) ज्ञानस्वरूप है इसलिये उस परमेश्वर का नाम " दे-व ,, है। अथवा " यो दीव्यति कीड्ति स देवः " जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही कीडा करे अथवा किसी के सहाय के विना कीडावन् सहज स्वभाव से सब जगन को बनाता वा सब की हान्त्रों का आधार है "विजिगीयत स देव:" जो सब का जीतने-हारा स्वयं अजेय अर्थात् जिस को कोई भी न जीत सके " व्यवहारयित स देव: " जो न्याय और अन्यायरूप ध्यवहारों का जनानेहारा और उपदेष्टा " यक्षराचरं जगर बोत्तयति " जो सब का प्रकाराक "यः स्तूयते स देवः" जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के बोग्य और निन्दा के योग्य न हो "बो मोदगति स देव:" जो स्वयं आनन्दस्वरूप और

दसरों को श्रानन्द कराता जिस को दुःल का लेश भी न हो "यो माधित स देवः" जो सदा हर्षित, शोकरहित और दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से प्रथक रखनेवाला "यः खाप्यति स देवः" जो प्रलय के समय ऋत्यक्त में सब जीवों को सलाता "यः का-मयते काम्यते वा स देव:" जिस के सब सत्य काम और जिस की ग्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा "यो गच्छति गम्यते वा स देवः" जो सब में व्यास और जानने के यो-म्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "देव" है। ( कुबि आच्छादने ) इस धातु से "कु-वेर" शब्द सिद्ध होता है " यः सर्व कुवति स्वव्याप्त्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः" जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे इस से उस परभेश्वर का नाम "कुबेर" है। ( प्रथ विस्तारे ) इस धातु से "पृथिवी" गृढर सिद्ध होता है "यः प्रथते सर्वजग-द्विस्तृगाति स प्रथिवी" जो सब विस्तृत जगत् का विस्तार करने वाला है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "पृथिवी" है। (जल घातने) इस धातु से "जल" राज्द सिद्ध होता है "जलति घातयति दृष्टान्, संघातयति—श्रव्यक्तपरमाग्वादीन् तर् ब्रक्ष जलम्" जो दृष्टीं का तारन और अञ्यक्त तथा परमागुओं का श्रन्थे। इन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमाल्मा "जल" संज्ञक कहाता है। (काशृदीप्तौ) इस धातु से " त्राकारा " राज्द सिद्ध होता है " यः सर्वतः सर्व जगत् प्रकाशयति स त्राकाशः" जो सब श्रोर से जगत् का प्रकाशक है इसिनये उस परमात्मा का नाम " श्राकार " है। ( अद भक्तरो ) इस धातु से "त्रव" शब्द सिद्ध होता है॥ .

श्रयवेऽति च भूतानि तस्मादमं तदुच्यते ॥ १॥ श्रह्मनमहमनमहमनम् । श्रह्मनादोहमनादः॥ ॥ २ ॥ तेत्ते • उपनि • । श्रनुवाक २ । १ • ॥ श्रसा-चराचरत्रहणात् ॥ वेदान्तदर्शने । श्र• १।पा • २।सू • ९॥

जो सब को भीतर रखने सब को अहण करने योग्य चराचर जगत का अहण कर-नेवाला है इस से ईश्वर के "अन्न" "अन्नाद" और "अत्ता" नाम हैं। और जो इस में तीम बार पाठ है सो आदर के लिये है जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं बैसे परभेश्वर के बीच में सब जगन् की अवस्था है। (वस निवासे) इस धातु से "वसु" राज्य मिद्ध हुआ है। "वमन्ति भूतानि यन्मिन्नथवा यः सर्चेतु वसित स वसुरीश्वरः" जिस में सब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है इसिलोथे उस परभेश्वर का नाम "वसु" है। ( रुदिर अश्रुविमोचने ) इस धातु से "िश्च्" प्रत्यय होने से "रुद्र" राज्य सिद्ध होता है। " यो रोदयत्यन्यायकारियो जनान् स रुद्रः" जो दृष्ट कर्भ करनेहारों को रुलाता है इस से उस परमेश्वर का नाम "रुद्द" है।

यनमनसा ध्यायति तद्दाचा वदति यद्दाचा वदति तत् कर्भणा करोति यत् कर्भणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥

यह यर्जुवंद के ब्राक्षण का वचन है। जीव जिस का मन से ध्यान करता उस को बाणी से बोलता जिसको वाणी से बोलता उस को कर्म से करता जिस को कर्म से करता उस को कर्म से करता जिस को कर्म से करता उस को प्राप्त होता है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैमा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दु:खरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन को रुलाता है इसलिये परमध्यर का नाम "रुद्र" है।।

श्रापों नारा इति प्रोक्ता श्रापो वै न स्नानः । ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु • ॥ श्र • • • • ॥

जल श्रीर जीवों का नाम नारा है वे श्रयन श्रशीत् निवासम्थान हैं जिस के इस-लिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम "नारायण" है। (चिंद श्राह्लादे) इस धातु से "चन्द्र" शब्द सिद्ध होता है। "यश्चन्दित चन्दयित वा स चन्द्रः" जो श्रान-न्द खरूप श्रीर सब को श्रानन्द देने वाला है इसलिये ईश्वर का नाम "चन्द्र" है। (मिंग गत्यर्थक) इस धातु से "में कुरलच्यू" इस सूत्र से "मक्कल" शब्द सिद्ध होता है "यो मक्कित मक्क्यित वा स मक्कलः" जो श्राप मक्कल्खरूप श्रीर सब जीवों के मक्कल का का-रण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "मक्कल" है। (बुध श्रवगमने) इस धातु से

"बुव" शब्द मिद्ध होता है "यो बुव्यते बोधयति वा म बुधः" जो स्वयं बोधस्वरूप श्रीर सब जीवों के बोध का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "बुध" है । "बृहस्पति" शब्द का अर्थ कह दिया। ( ईशुचिर पूर्तीभावे ) इस धातू से "शुक्र" शब्द सिद्ध हुआ है " यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः " जो अत्यन्त पवित्र और जिस के सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसिल्ये ईश्वर का नाम "शुक्र" है। ( चर गतिभन्नणयोः ) इस धान से "श्रानेम" अव्यय उपपद होने से "श्रानेश्वर" शब्द सिद्ध हुआ है "यः श-नैश्चरति स रानेश्चरः" जो सब में सहज से प्राप्त धैर्य्यवान है इस से उस परमेश्वर का नाम "रानैश्वर" है । ( रह त्यागे ) इस धातु से "राहु" राज्य सिद्ध होता है "यो रहति परित्यजति दृष्टान् राहयति त्याजयति वा स राहरीश्वरः" जो एकान्तम्बरूप जिस के स्व-रूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ानेहारा है इस से परमेश्वर का नाम "गहु" है। ( कित निवासे रागापनयने च ) इस धातु से "केनू" शब्द सिद्ध होता है " यः केतयति चिकित्सित वा स केत्रीश्वरः " जो सब जगत् का निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुमुत्तुओं को मुक्तिसमय में सब रोगों से छुड़ाता है इसिलये उस परमात्मा का नाम "केनु" है। (यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु ) इस धातु से "यज्ञ" शब्द सिद्ध होता है "यज्ञो वै विष्णुः" यह बाह्मणप्रन्थ का वचन है। "यो यजित विद्वद्वभिरिज्यते वा स यज्ञः" जो सब जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता कीर सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है स्रीर होगा इस से उस परमात्मा का नाम "यज्ञ" है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। (ह दानादनयोः, श्रादाने चेत्येके ) इस धातु से "होता" राज्य सिद्ध हुआ है " यो जहोति स होता" जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और महरा करने योग्यों का माहक है इस से उस ईश्वर का नाम "होता" है। ( बन्ध बन्धने ) इस से "बन्धु" शब्द मिद्ध होता है " यः स्वित्मन् चराचरं जगद् बन्नाति बेधुवद्धर्मात्मनां मुखाय सहायो वा वर्तते स बन्धः" जिस ने ऋपने में सब लोक लोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्खे और सहोदर के समान सहायक है इसी से ऋपनी २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । जैसे आता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी प्रथिव्यादि लोकों के घारण रक्तण और मुख देने में "बन्धु" मंज्ञक है। (पा रक्तणे) इस घातु में "पिता" शब्द मिद्ध हुआ है " यः पाति सर्वान् स पिता " जो सब का रक्तक जैसे पिता अपने मन्तानों पर मदा कृपाल होकर उन की उन्नति चाहता है वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नित बाहता है इस से उस का नाम "पिता" है। "यः पितृणां पिता स पितामहः" बो पिताओं का भी पिता है इस से उस परमेश्वर का नाम "पितामह" है। "यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः" जो पिताओं के पितरों का पिता है इस से परमेश्वर का नाम "प्रपितामह" है। "यो मिमीते मानयित सर्वाञ्जीवान् स माता" जैसे पूर्णकृपागुक्त जननी अपने सन्तानों का मुख और उन्नित बाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती बाहता है इससे परमेश्वर का नाम "माता" है। ( चर गितिमज्ञाणयोः) आङ्पूर्वक इस धातु से "आचार्य्य" शब्द सिद्ध होता है "य आचारं आह्यित सर्वा बिद्धा वा बोधयित स आचार्य्य ईश्वरः" जो सत्य आचार का अहण करानेहारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है इस से परमेश्वर का नाम "अवार्य" है। ( ग्रु शब्दे ) इस धातु से "ग्रुरु" शब्द बना है "यो धर्म्यान् शब्दान् ग्रुणात्युपिदेशित स ग्रुरुः"।

स पूर्वेषामिष गुरुः कालेनान इच्छेदात् ॥ योगसू •

#### समाधिपादे सु॰ २६॥

जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त बेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिस का नाश कभी नहीं होता इसिलये उस परमेश्वर का नाम "गुरु" है। (अज गतिलेपणयोः, जनी प्रादुर्भावे ) इन धानुओं से "अज" राज्द बनता है "योऽजित सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रित्तिपति जानाति वा कदाचिक्र जायते सोऽजः" जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि मृत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवों का संबन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इस से उस ईश्वर का नाम अज " है। ( शृहि बृद्धौ ) इस धातु मे "ब्रह्मा " शब्द सिद्ध होता है "योऽिस्विलं जगिक्रमिण्ने बृहित बर्द्धयति स ब्रह्मा " जो सम्पूर्ण जगत् को रच के बदाता है इसलिये परमेश्वर का नाम "ब्रह्मा " है। "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा " यह तैत्तिरीयोपिन- वद्द का वचन है "सन्तीति सन्तत्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्। बज्जानाति चराऽचरं जग्नज्जानम्। न बिद्धतेऽज्ञोऽबिर्भार्भादा सम्य अवनन्तम् । सर्वेश्यो बृहत्त्वाद् ब्रह्मा " जो पदार्थ हों उन को सत् कहते हैं उन में माधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो

चराऽचर जगत् का जाननेवाला है इस से परमेश्वर का नाम " ज्ञान " है। जिस का अन्त अवधि मर्चीदा अर्थात् इतना लंबा चौड़ा झाटा बड़ा है ऐसा परिमास नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम " अनन्त " है। ( दुदाज् दाने ) आङ्पूर्वक इस धातु से " आदि " राज्द और नज़पूर्वक " अनादि " राज्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स श्रादिरित्यूच्यते, न विद्यते श्रादिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः " जिस के पूर्व कुत्र नहीं और परे हो उस को ब्रादि कहते हैं, जिस का ब्रादि कारण कोई भी नहीं है इसिलिये परमेश्वर का नाम अनादि है। ( दुनदि समृद्धी ) आङ्पूर्वक इस धातु से " त्रानन्द " राज्द बनता है "त्रानन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यः सर्वाञ्जीवाना-नन्दयति स श्रानन्दः " जो श्रानन्दम्बरूप जिस में सब मुक्त जीव श्रानन्द को प्राप्त होते श्रीर जो सब धर्मात्मा जीवों को श्रानन्दयुक्त करता है इस से ईश्वर का नाम "श्रानन्द" है। ( अस भुवि ) इस धातु से " सत् " राज्द सिद्ध होता है " यदन्ति त्रिपू काले<u>ए</u> न बाध्यते तत्सद् ब्रक्ष " जो सदा वर्तमान अर्थात् भूत, भविप्यत्, वर्तमान कालों में जिस का बाध न हो उस परमेश्वर को "सन्" कहते हैं। (चिती संज्ञाने) इस धातु से " चित्" शब्द सिद्ध होता है " यश्चेतित चेतयित संज्ञापयित सर्वान् सज्जनान् योगि-नस्तिचित्यरं ब्रह्म " जो चेतनस्वरूप मत्र जीवों को चिताने श्रीर सत्याऽसत्य का जनानेहारा है इसलिये उस परमात्मा का नाम चित् है। इन तीनों राब्दों के विशेषण होने से पर-मेश्वर को "सिवदान-दस्वरूप" कहते हैं। " यो नित्यध्रुवोऽचलोऽविनारी स नित्यः " जो निश्चल ऋविनासी है सो नित्य सञ्दवाच्य ईश्वर है। ( शुंध शुद्धी ) इस से "शुद्ध" शब्द सिद्ध होता है ' यः शुन्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः" जो स्वयं पवित्र सब ऋशुद्धियों से पृथक श्रीर सब को शुद्ध करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। (बुध अवगमने ) इस धातु से का प्रत्यय होने से "बुद्ध" राज्द सिद्ध होता है "यो बुद्धवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः" जो सदा सब को जाननेहारा है इस से ईरवर का नाम बुद्ध है। ( मुच्लु मोचने ) इस धानु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है 'यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्तृन् स मुक्तो जगदीश्वरः'' जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुलुओं को क्षेश से लुड़ा देता है इसलिये परमात्मा का नाम "मुक्त" है " अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभावो जगदीश्वरः" इसी कारण से परमेश्वर का स्वमाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। निर् श्रीर श्राङ्पूर्वक (डुक्रुज् करले) इस धातु से "निराकार" राज्द सिद्ध होता है।

"निर्मतः काकासक निरमकारः" जिस का आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धा-रसा करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "निराकार" है। ( अञ् व व्यक्तिअद्यागकान्ति-गतिषु ) इस धातु से "अञ्जन" राज्य और निर् उपसर्ग के योग से "निरञ्जन" राज्य सिद्ध होता है "अञ्जनं व्यक्तिर्भज्ञाणं कुकाम इन्द्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गतः पृथायतः स निरञ्जनः" जो व्यक्ति अर्थात् आकृति, म्लेच्छाचार, दृष्ट कामना और चलुरादि इन्द्रि-यों के विषयों के पश्च से पृथक है इस से ईश्वर का नाम "निरज्जन" है ! ( गए सं-स्याने ) इस धात से "गए।" शब्द सिद्ध होता और इस के आगे "ईश्" वा "पति" शब्द रखने से "गणेश" और "गणपति" शब्द सिद्ध होते हैं "ये प्रकृत्यादयो जडा जीवारच गएयन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा " जो प्रकृत्यादि जह श्रीर सब जीव मस्त्यात पदार्थी का स्वामी वा पालन करनेहारा है इस से उस ईश्वर का नाम "गरोशि" वा "गरापति" है। "यो विश्वमिष्टे स विश्वेश्वरः" जो संसार का अधिप्ठा-ता है इस से उस परमेश्वर का नाम "विश्वेश्वर" है। "यः कटेऽनेकविधव्यवहारे स्व-स्वरूपेगीव तिष्ठति स कटस्थः परमेश्वरः" जो सब व्यवहारों में व्याप्त श्रीर सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इस से परमेश्बर का नाम "कूटस्थ" है। जितने देव राज्द के ऋर्थ लिखे हैं उतने ही "देवी" शब्द के भी हैं । परमेश्वर के तीनों लिक्नों में नाम हैं जैसे "ब्रह्म चितिरीश्वरश्चेति" जब ईश्वर का विशेषस होगा तब "देव" जब चिति का होगा तब "देवी" इस से ईश्वर का नाम "देवी" हैं। (शक्त राकों) इस भातु से "शक्ति" राब्द बनता है "यः सर्व जगत् कर्त्तु शक्नोति स शक्तिः" जो सब जगत के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "शक्ति" है। ( श्रिज् सेवायाम् ) इस धातु से " श्री" राब्द सिद्ध होता है " यः श्रीयते सेव्यते संवंशा जगता विद्वाद्भियांगिमिश्च स श्रीरीश्वरः'' जिस का सेवन सब जगत्, विद्वान् श्रीर योगी जन करते हैं इस से उस परमात्मा का नाम "श्री" है। (लच्च दर्शनाक्कनयोः) इस धान से ''लक्मी'' राज्द सिद्ध होता है ''यो लक्त्यति पश्यत्यक्क्ते चिह्नयति चराचरं जगदथवा वेदै-राप्तैर्योगिभिध यो लक्यते स लक्ष्मीः सर्विषयेश्वरः " जो सब चराचर जगत् को देखता चिहित ऋर्थात् दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृद्ध के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के क्रुप्र्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र सूर्यादि जिन्ह बनाता तथा सब को देखता सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान योगियों का लच्य अर्थात् देखने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "लच्मी" है।

( स गती ) इस धातु में "सम्म्" उस से मतुष् और डीष् प्रस्यव होने से "सरस्वती" शब्द सिद्ध होता है " सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती" जिस को वि-विध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ मन्त्रन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत् होवे इस से उस परमे-श्वर का नाम "सरम्वर्ता" है । "सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यम्मिन स सर्वशक्तिमानीश्वरः" जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सा-मर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम "सर्वशक्तिमान्" है। ( कीज प्रापक्षे ) इस धानु से " न्याय " शब्द सिद्ध होता है " प्रमाक्षेरर्थपरीक्त्यं न्यायः " यह वचन न्यायमूत्रों पर बात्म्यायनमुनिकृतभाष्य का है "पत्त्पातराहित्याचरएं न्यायः " जो प्रत्यचादि प्रमाओं की परीक्षा में सत्य २ मिद्ध हो तथा पन्तपातरहित ध-र्म्मरूप अन्तरण है वह न्याय कहाता है "न्यायं कर्त्तु शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः" जिस का न्याय अर्थात पक्तपानगहित धर्म करने ही का स्वभाव है इस से उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है । ( दय दानगतिग्जणहिंसादानेषु ) इस धातु से "दया" शब्द सिद्ध होता है "द्यंत द्दाति जानाति गच्छति रच्चति हिनस्ति यया सादया बहुबी दया विद्यते यम्य म दयालुः परमेश्वरः" जो त्राभय का दाता मत्याऽमत्य सर्व विद्यार्श्वों का जानने सब सञ्जनों की रहा करने और दृशें को यथायोग्य द्रुड देनेवाला है इस से परमात्मा का नाम "दयानु" है । "द्वरोर्भावो द्विता द्वाभ्याभितं द्वीतं वा सैव तरेव वा द्वैतम्, न विद्यते द्वेतं द्वितीयश्वरभावा यन्मिगतर्हेतम्" ऋर्थात् "सजातीयविजातीयम्बगतभेदशन्यं ब्रह्म" दो का होना वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा द्वैत इस से जो रहित है, सजा-तीय जैसे मनुष्य का मजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य मे भिन्न जा-तिवाला बृद्धः पाषाणादि स्वगत अर्थात् शरीर में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का मेद है वैमे दूसरे म्बजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं मे रहित एक परमेश्वर है इस से परमात्मा का नाम "अद्वैत" है।"गण्यन्ते ये ते गुणा वा वैर्भणयन्ति ते गुणाः,यो गुणेभ्यो निर्गतः म निर्भुण ईश्वरः'' जितने सत्त्व,रजस्,तमः,रूप, रस. म्परी, गन्धादि जड़ के गुगा, अविद्या अल्पज्ञता राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के मुता हैं उन से जो पृथक् है. इस में "अशब्दमस्पर्शमस्त्रपमध्यवम्" इत्यादि उपनिषदीं का प्रमाग है-जो शब्द, स्पर्श. रूपादिगुणरहित है इस से परमात्मा का नाम "निर्मुण" है। "यो गुर्गे: सह वर्तते स सगुरा:" जो सब का ज्ञान सर्वमुख पवित्रता अनन्त बलादि गुर्गो से युक्त हैं इसलिये परमेश्वर का नाम सगुरा "है। जैसे पृथिवी गन्धादि गुर्गो से सगुरा और इच्छादि गुर्णों से रहित होने से "निगर्ण" है वैसे जगत श्रीर जीव के गर्गों से पृथक् होने से परमेश्वर निर्मुण और सर्वजादि मुखों से सहित होने मे "सग्रा " है। अर्थात् ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुराता और निर्मुणता से प्रथक् हो जैसे चेतन के गुणों से पृथक् होने से जद पदार्थ निर्मुण और ऋपने गुणों से सहित होने से समुण वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक् होने से जीव निर्मुण और इच्छादि श्रपने गुणों से सहि-त होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समभाना चाहिये । "अन्तर्यन्तुं नियन्तुं शीलं यस्य सोऽयमन्तर्यामी" जो सब प्राणि श्रौर श्रप्राणिरूप जगन के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "अन्तर्यामी" है। "यो धर्मे गजते स धर्मराजः" जो धर्म ही में प्रकाशमान् श्रीर श्रधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "धर्म्मराज" है। ( यमु उपरमे ) इस धातु से "यम" राट्य सिद्ध होता है " यः सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यमः " जो सब प्राणियों को कर्मफल देने की व्यवस्था करता और सब श्रन्यायों से पृथक रहता है इसलिये परमात्मा का नाम "यम" है। ( भज सेवायाम् ) इस धातु से "भग" इस से मृतुपृ होने से "भ-गवान" शब्द सिद्ध होता है "मगः सकलैश्वर्य सेवनं वा विद्यते यम्य स मगवान्" जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसीलिये उस ईश्वर का नाम " मगवान् " है। ( मन ज्ञाने ) धातु से "मनु" शब्द बनता है "यो मन्यते स मनुः" जो मनु श्रर्थान्। विज्ञानशील श्रीर मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम "मनु" है। (पृ पालन-पूरणयोः ) इस धानु से "पुरुष" शब्द सिद्ध हुन्ना है "यः म्यव्याप्त्या चराऽचरं जगत् प्रणाति पूरयति वा स पुरुषः " जो सब जगत् में पूर्ण हो रहा है इसलिय उस परमेश्वर का नाम "पुरुष" है। (डुभूज् धारराणोषणयोः) "विश्व" पूर्वक इस धातु से "विश्व-म्भर" शब्द सिद्ध होता है "यो विश्वं बिभर्ति धरति पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदी-श्वरः" जो जगत का धारण ऋौर पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'वि-श्वम्भर,, है । ( कल संख्याने ) इस धानु से "काल,, शब्द बना है "कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः" जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "काल,, है। (शिष्तु विशेषणे) इस धात मे "शेष,, शब्द सिद्ध होता है "यः शिष्यते स शेषः ,, जो उत्पत्ति ऋौर प्रलय से शेष ऋर्थात् बच रहा है इसालिये उस परमात्मा का नाम "रोष,, है। (आप्तृ व्याप्तौ) इस धातु से "आप्त" शब्द सिद्ध होता है "यः सर्वान् धर्मात्मन आप्नोति वा सर्विधर्मात्मभिराप्यते जुलादिरहितः

स आप्तः" जो सत्योपदेशक, सकल विचायुक्त, सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और ध-मीत्माओं से पाप्त होने योग्य, छल कपटादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम ''अप्त,, है। ( दुक्रज् करणे ) ''शम्'' पूर्वक इस धातु से 'शक्कर,, शब्द भिद्ध हुआ है ''यः श्रह्रत्याणं मुखं करोति स शह्वरः,,जो कल्याण ऋर्थान् मुख का करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम ''शहर, है। ''महन्'' राज्द पूर्वक ''देव,, राज्द से ''महादेव, भिद्ध होता है "यो महतां देव: स महादेव:" जो महान देवें का देव अर्थात् विद्वानों का भी विद्वान मर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम "महादेव" है । ( प्रीञ तर्पणे कान्तो च ) इस धान से ''प्रिय., राट्य सिद्ध होता है ''यः प्रणाति प्रीयते वा स प्रिय: .. जो सब धर्मान्माओं मुमुलुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम 'प्रिय, है। ( भू सत्तायाम् ) "म्बयं, पूर्वक इम धानु से "म्बबन्धू , शब्द सिद्ध होता है "यः स्वयं भवति स स्व-यम्भरीश्वरः ,. जो त्राप से त्राप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुन्ना है इस से उस परमात्मा का नाम "म्वयम्भ" है। ( कू राब्दे ) इस धातृ से "कवि" शब्द सिद्ध होता है 'यः कौति राट्टयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः'' जो वेदद्वारा सब विद्यात्रों का उ-पदेष्टा श्रीर वेत्ता है इसनिये उस परमेश्वर का नाम "कवि.. है। (शिनु कल्यांगे) इस धातु से "शिव" शब्द सिद्ध होता है "बहुलमेतिन्नदर्शनम्" इस से शिव धानु माना जाता है. जो कल्यागम्बरूप और कल्याग का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "शिव ,, है ॥

ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म खभाव हैं वैसे उस के अनन्त नाम भी हैं उन में से प्रत्येक गुण कर्म्म और खमाव का एक २ नाम है इस से ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवन हैं क्योंकि वेदादि शाखों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म खमाव व्याख्यात किये हैं. उन के पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्थ पदार्थों का ज्ञान मी उन्हीं को पूरा २ हो सकता है जो वेदादि शाखों को पढ़ते हैं।

(प्रश्न) जैसे अन्य अन्यकार लोग आदि मध्य और अन्त में मक्कलाचरण करते हैं वैसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया ? ( उत्तर ) ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में मक्कल करेगा तो उस के अन्य में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमझल ही रहेगा इसिलये "मझलाचरणं शि-ष्टाचारान् फलदर्शनाच्छुतितरचेति" यह सांस्व्यशास्त्र के अ० ५ का पिहला सृत्र है। इस का यह आभिप्राय है कि जो न्याय पच्चातरित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत् सर्वत्र और सदा आचरण करना मझलाचरण कहाता है। प्रन्थ के आरम्भ से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मझलाचरण है न कि कहीं मझल और कहीं अमझल लिखना। देखिये महाशय महर्षियों के लेख को: —

## यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि॥

यह तैत्तिरियोपनिषद् प्रपाठक ७ अनु० ११ का वचन है। हे सन्तानो जो "अन-वच" अनिन्दनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुम को करने योग्य हैं अधर्म्भयुक्त नहीं। इसिलये जो आधुनिक अन्थों में " श्रीग्रेशिय नमः" "सीतारामाभ्यां नमः" "राधाक्क-व्याभ्यां नमः" "श्रीगुरुचरणारिवन्दाभ्यां नमः" "हनुमते नमः" "दुर्गाये नमः" "वरुकाय नमः" "मैरवाय नमः" "शिवाय नमः" "सरखत्ये नमः" "नारायणाय नमः" हत्यादि लेख देखने में आते हैं इन को बुद्धिमान् लोग वद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समम्तते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के अन्थों में कहीं ऐसा मझलाचरण देखने में नहीं आता और आर्षअन्थों में "ओ ३म्" तथा "अथ" शब्द तो देखने में आते हैं। देखों—

"त्र्रथ शब्दानुशासनम्,, त्र्रथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । इति व्याकरणमहाभाष्ये ।

"त्र्रथातो धर्मजिज्ञासा,, त्र्रथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम् । इति पूर्वमीमःसायाम् ।

"त्र्रथातो धर्म व्याख्यास्यामः,, त्र्राथेति धर्भकथनानन्तरं धर्मल-चणं विशेषेण व्याख्यास्यामः । वैशेषिकदर्शने ।

"त्र्रथ योगानुशासनम्,, त्र्रथेत्ययमधिकारार्थः । योगशास्त्रे । "त्र्रथ तिविधदुःखात्यन्तिनृतिरत्यन्तपुरुषार्थः ,, सांसारिक विषयभोगानन्तरं तिविधदुःखात्यन्तिनृत्यर्थः प्रयत्नः कर्त्तव्यः । सांख्यशास्त्रे ।

10

### सत्यार्थप्रकाशः ॥

"त्र्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा,, इदं वेदान्तसूत्रम् । "त्र्रोमित्येतद्वरमुदगीथमुपासीत,, इदं छान्दोग्योपनिषहचनम् । "त्र्रोमित्येतद्वरमिदं सर्व तस्योपन्याख्यानम्,, इदं च माएडू-क्योनिषहचनम् ॥

ये सब उन २ शाखों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के अन्थों में "ओम्" और "अथ" शब्द लिखे हैं वैसे ही (अग्नि. इट्. अग्नि. ये त्रिषप्ताः परि-यन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं "श्रीगऐशाय नमः" इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में "हरिः ओ२म्" लिखते और पढ़ते हैं यह पौराधिक और तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्यना से सीखे हैं वेदादि शाखों में "हरि" शब्द आदि में कहीं नहीं इसलिये "ओ२म्" वा "अथ" शब्द ही अन्थ के आदि में लिखना चाहिये। यह किब्चिन्मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस के आगे शिक्षा के बि-षय में लिखा जायगा॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वाभिकृते सन्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये प्रथमः समुल्लासः सम्पूषेः ॥

- FREXOND



\*

#### अथ शिक्षां प्रवच्यामः॥

## मातृमान् पितृमानाचार्थवान् पुरुषो वेद ॥

यह शतपश्रवास्तरण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्तक अर्थात् एक मा-ता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है। वह कुल धन्य! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्! जिस के माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों। जितना मा-ता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता सन्तानों पर प्रेम और उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इस-लिये (मातृमान्) अर्थात् 'प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान् "। धन्य वह माता है कि जो गर्माधान से ले कर जबतक पुरी विद्या न हो तबतक मुरीलता का उपदेश करे।।

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और परचात् मात्वक द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध, रूत्त, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और मुशीलता से सम्यता को माप्त करें वैसे छुत, दुग्ध, भिष्ट, अलपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिस के रजम् वीर्ध्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुराग्युक्त हों। जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात् रजोदर्शन के पांचवें दिवस से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देन का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं रहे १२ दिन उन में एकादशी और त्रयोद्शी रात्रि को छोड़ के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है और रजोदर्शन के दिन से ले के १६ वीं रात्रि के पश्चात् न समागम करना। पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तबतक और गर्भीस्थिति के पश्चात् एक वर्ष तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर में आरोग्य,

### सत्यार्थप्रकाशः ॥

परम्पर प्रसन्नता. किसी प्रकार का शोक न हो । जैसा चरक और मुशुत में भोजन छा-दन का विधान और मनुस्मृति में श्ली पुरुष की प्रसन्नता को रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वर्तें । गर्भाधान के पश्चान् श्ली की बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चान् एक वर्षपर्यन्त श्ली पुरुष का सन्न न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुशुकारक द्रव्यों ही का सेवन श्ली करती रहै कि जबतक सन्तान का जन्म न हो ।।

जब जन्म हो तब अच्छे पुर्गान्धयूक्त जल से बालक का म्नान नाड़ी हेदन करके मुगन्धियुक्त घृतादि के होम \* और स्त्री के भी म्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करे कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाय । ऐसा प-दार्थ उस की माना वा घायी खावे कि जिस से दृध में भी उत्तम गुरा प्राप्त हों । प्रमुता का द्रथ छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थी का ग्वान पान माता पिता करावें जो कोई दरिद्र हों धायी को न रख सकें तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम त्रोवधि जो कि बृद्धि पराक्रम त्रारोग्य करने हारी हों उन को गुरुध जल में भिजा औटा छान के दुध के समान जल मिला के बालक की पिलावें। जन्म के पश्चान् बालक और उस की माता को दूसरे म्थान में जहां का बायु शुर्घ हो वहां रक्षें मुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रक्षें और उस देश में अमरा क-राना उचित है कि जहां का वायु शृद्ध हो श्रीर जहां धायी गाय बकरी श्रादि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समभें वैसा करें क्योंकि प्रमृता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है इसी से स्त्री प्रसवसमय निर्वल हो जाती है इसलिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोकने के लिये स्तन के श्रिद्र पर उस खोधिय का लेप करे जिस से दूध स्रवित न हो । ऐसे करने मे दूसरे महीने में पुनर्राप युवति हो जाती है। तबतक पुरुष ब्रह्मचर्म्य से वीर्म्य का निम्रह रक्ते इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उन के उ-त्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रम की बृद्धि होती ही रहेगी कि जिस से सब सन्तान उ-त्तम बल पराक्रमयुक्त दीवीयु धार्मिक हो । स्त्री योनिसङ्कोचन शोधन और पुरुष वीर्घ्य का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥

<sup>\*</sup> बालक के जन्म समय में "जातकर्मसंस्कार" होता है उस में हवनादि बेदोक्त कर्म्म होते हैं वे (संस्कारविधि) में सविस्तर लिख दिये हैं।

बालकों को माना सदा उत्तम शिला करे जिस से यन्तान सभ्य हों और किसी अङ्ग से कुचेष्टा न करने पार्वे । जब बोलने लगे तब उस की माता वालक की जिह्ना जिस मकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ग का म्थान प्रयत्न अर्थात् जैसे "प" इस का ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को भिलाकर बोलना, हस्त, दीर्घ, मुत्त, अचारा को ठीक र बोल सकना। मधुर गम्भीर सु न्दर खर, अन्तर, मात्रा, वास्य, संहिता, अवसान भिन्नर श्रवण होवे । जब वह कुछ र बोलने और समभाने लगे तब सुन्दर वाणी और बहे, छोटे. गान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान आदि से भाषण. उन से वर्तमान और उन के पास बँठने आदि की भी शिक्षा करें जिस से कहीं उन का अयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्यापिय और सत्तक्ष में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हान्य, लडाई, हर्प, शोक, किमी पदार्थ में लोलपता, ईप्यी, द्वेपादि न करें उपस्थेन्द्रिय के स्परी और मर्दन से वीर्य की जीखता न्युंसकता होती और हस्त में दुर्गन्थ भी होता है इस सै उस का स्पर्श न करें । सदा मत्यभाषण, शौर्य, धेर्य, प्रमन्नवदन त्र्यादि गुणौं की प्राप्ति जिम प्रकार हो करावें । जब पांच २ वर्ष के लडका लडकी हों तब देवनाग-री अन्तरों का अभ्याम करावें अन्यदेशीय भाषाओं के अन्तरों का भी। उस के पश्चात जिन मे अच्छी शिल्ला, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, रा-जा प्रजा, कुटुम्ब, बन्धू, भगिनी, भृत्य ऋादि मे कैसे र वर्त्तना इन बातों के मन्त्र, श्लोक, मूत्र, गद्य, पद्य भी ऋर्थसहित कण्ठम्थ कगर्वे । जिन से सन्तान किसी पूर्त के बहकाने में न त्रावें, त्रीर जो २ विद्याधर्मविरुद्ध आन्तिजाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उन का भी उपदेश कर दें जिस से मृत भेन आदि मिथ्या बानों का विश्वास न हो।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्त पित्रुमधं समाचरन्।

प्रेतहारैः समं तव दशरातेण शुध्याति॥ मनु॰ ऋ॰५ । ६५॥

अर्थ-- जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक रारीर जिम का नाम प्रेत है उम का दाह करनेहारा शिप्य प्रेतहार अर्थात् मृतक को उठाने वालों के माथ दशवें दिन शुद्ध होता है। और जब उम शरीर का दाह हो चुका तब उम का नाम भृत होता है अर्थात् वह अमुकनामा पुरुष था जितने उत्पन्न हों बर्तमान में आ के न रहें वे भृतस्थ हैं इस से उन का नाम भृत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज प्रयुद्ध के विद्वारों का सिद्धान्त है

3

परन्तु जिम को शङ्का, कुसङ्ग, कुमंस्कार होता है उम को भय और शङ्कारूप भूत, पेत, शा-किनी, डाकिनी त्रादि अनेक अमजाल द्वायक होते हैं। देखी जब कोई पाणी म-रता है तब उस का जीव पाप पुगय के वश है। कर परमेश्वर की व्यवस्था में मुख दु:ख के फल भोगने के ऋर्थ जन्मान्तर धारण करना है । क्या इस ऋविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ! अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पदने मुनने और विचार से रहित हो कर सलिपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादका-दि मानस रोगों का नाम मृत मेतादि धरते हैं। उन का आंपध सेवन और पश्यादि उचित व्यवहार न करके उन धर्त्त, पान्वगृडी, महामुर्न्व, अनाचारी, स्वार्था, भन्नी, चमार, शृद्र, स्ते-च्छादि पर भी विधामी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, होगा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नारा, सन्तान आदि की दुईशा और रोगों को बढ़ा कर दुःख देने फिरने हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी म्यार्थियों के पास जा कर पूछते हैं कि "महाराज! इस लड्का, लड्की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है " ! तब वे बोलते हैं कि "इस के शरीर में बड़ा भूत प्रेन भैरव शीतला आदि देवी आ गई है जबतक तुम इस का उपाय न करो-गे तब तक ये न हुँटेंगे श्रोर प्राण् भी ने नेंगे। जो तुम मलीटा वा इतनी भेंट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण में भाड़ के इन को निकाल दें' । तब वे अंधे श्रीर उन के सम्बन्धी बोलने हैं कि "महाराज! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इन की अच्छा कर दीजिये" तब तो उन की बन पट्नी है। वे भूर्च कहते हैं "अच्छा लाख्रो इतनी सामि-मी, इतनी दक्षिणा देवता को भेंट और महदान कराश्रो" भांभा, मृदङ्ग, ढोल, थाली ले के उस के सामने बजाते गाते और उन में मे एक पाखाडी उन्मत्त होके नाच कुद के कहता है "भें इस का प्राग्त ही ले लुंगा" तब वे अंधे उस भड़ी चमार आदि नीच के पर्गों में पड़ के कहते हैं "आप चाहें सो लीजिये इस को बचाइये" तब वह धूर्त बोलता है "मैं हनुमान हूं, लात्रो पक्की मिठाई, तेल, मिन्दूर, सवा मन का रोट त्रीर लाल लं-गोट, "मैं देवी वा भैरव हूं लाओ पांच बातल मद्य, बास मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई ऋौर वस्त्र' जब वे कहते हैं कि "जो चाहा सो लो " तब तो वह पागल बहुत नाचने कृदने लगता है, पम्नतु जो कोई बुद्धिमान् उन की भेट पांच ज्ता, दंडा वा चपेटा, लातें मारे तो उस के हनुमान् देवी श्रीर भैरव भट प्रसन्न हो कर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उन का केवल धनादिहरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है ॥

श्रीर जब किसी महमस्त महत्र्य ज्योनिर्विदासाम के पास जाके वे कहते हैं "हे महाराज ! इस को क्या है !" तब वे कहते हैं कि "इम पर मुर्खादि कुर प्रह चढ़े हैं, जो तुम इन की शान्ति, पाठ, पूजा, दान कम श्रो तो इम को मुख है। जाय नहीं तो ब-हत पीडित होकर मर जाय तो भी आश्चर्य नहीं"। ( उत्तर ) कहिये ज्योतिर्वित जैमी यह पृथिवी जड है वैसे ही सुर्खादि लाक हैं व ताप और प्रकाशादि से भिन्न कछ भी नहीं कर सकते, क्या ये चेतन हैं ! जो केशित होके दुःख और शान्त होके मुख दे सकें ( प्रश्न ) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा मुखी दुःयी हो रहे हैं यह ब्रहीं का फल नहीं है ? (उत्तर) नहीं, ये सब पाप पुगर्या के फल हैं। ( प्रश्न ) तो क्या ज्योति:शास्त्र भाठा है ! ( उत्तर ) नहीं, जो उस में अंक, बीज, रेखागिएत विद्या है वह सब सच्ची जो फल की लीला है वह सब भारी है। ( प्रश्न ) क्या जो यह जन्मपत्र है सो नि-प्फल है ( उत्तर ) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उस का नाम "शोकपत्र" रखना चा-हिये क्योंकि जब सन्तान का जन्म होता है तब सब को ऋानन्द होता है, परन्त वह त्र्यानन्द्र तबतक होता है कि जबतक जन्मपत्र बन के अहीं का फल न सूर्ने । जब पूरी-हित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उम के माता पिता प्रगेहित से कहते हैं "महा-राज ! श्राप बहत श्रच्छा जन्मपत्र बनाइये.. जो धनाट्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेम्बाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रिति से जन्मपत्र बना के मुनाने को आता है तब उस के मा बाप ज्योतिया जी के मामने बैठ के कहते हैं "इस का ज नमपत्र ऋच्छा तो है ?" ज्यातिषी कहता है "जो है सो मुना देता हूं इस के जनमग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिन का फल धनाट्य और प्रतिष्ठावान जिस ममा में जा बेटेगा तो सब के जपर इस का तेज पडेगा. शरीर मे त्राराख श्रीर राज्यमानी होगा., इत्यादि वार्ते मुन के पिता आदि बोनने हैं "वाह र ज्योतिपी जी श्चाप बहुत श्रच्छे हो" ज्योतियी जी समभते हैं इन वातों से कार्य्य सिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी बोलता है कि "ये मह तो बहुत अच्छे हैं परन्तु ये मह कुर हैं अर्थात् फ-लाने २ ब्रह के योग में = वर्ष में इस का मृत्यूयांग है, इस को सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के ज्ञानन्द को छोड़ के शोकसागर में इब कर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि "महाराज जी ! त्रव हम क्या करें !" तब ज्योतिषी जी कहते हैं "उपाय करें।" गृहस्थ पृष्ठे "क्या उपाय करें" ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि "ऐसा २ दान करी, प्रह के मंत्र का जप कराओं और नित्य बाबाणों को भोजन कराओंगे तो अनुमान है

कि नवमहों के थियून हट जायेंगे" अनुमान राज्य इसलिये है कि जो मरजायगा तो कि हैंगे हम क्या करें, परभेश्वर के ऊपर कोई नहीं हैं, हम ने तो बहुत सा यल किया श्रीर तुम ने कराया उस के कर्भ ऐसे ही थे। और जो बबजाय तो कहते हैं कि देखों, हमारे मंत्र, देवता श्रीर ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है! तुझारे लड़के को बचा दिया। यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इन के जग पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुणे रुपये उन भूतीं से ले लेने चाहियें। श्रीर जो बबजाय तो भी ले लेने चाहियें क्योंकि जैसे ज्योतिष्यों ने कहा कि "इस के कर्म श्रीर परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी को नहीं" यैसे गृहस्थ भी कहें कि "यह अपने कर्म श्रीर परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं" श्रीर तीसरे गृह आदि भी पुग्यदान कराके आप ले लेते हैं तो उन को भी वहीं उत्तर देना, जो ज्यातिथियों का दिया था।

श्रव रह गई शीतला और मन्त्र तन्त्र आदि थे भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं कोई क-हता है कि " जो हम मन्त्र पढ के डोग वा यन्त्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रतार से उस को कोई थिवन नहीं होने देते" उन को वही उत्तर दे ना चाहिये कि क्या तुम मृत्यू, परमेश्वर के नियम और कर्भफल से भी बचा सकोगे ? तु-ह्मारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुझारे घर में भी मर जाते हैं ऋौर क्या तुम मरण से वच सकोगे : तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और थे धूर्च जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। इस से इन सब निश्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार कर्त्ता, निष्कपटता से सब को विद्या पढाने वाले, उत्तम वि-द्वान लोगों का प्रत्युपकार फरना, जैसा थे जगन का उपकार करते हैं इस काम को कभी न छोडना चाहिये। और जितनी लीला ग्सायन, मारण, मोहन, उचाटन, वशीकरण ऋादि करना कहते हैं उन को भी महापामर समक्तना चाहिथे, इत्यादि भिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में सन्तानों के हृदय में डाल दें कि जिस से स्वसन्तान किसी के अमजाल में पड़ के दुःख न पार्वे और वीर्य की रक्ता में आनन्द और नाश करने में दुःख पाप्ति भी जना देनी चाहिये। जैसे "देखो जिस के शरीर में मुरन्तित वीर्य रहता है तब उस को आगोय. बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत मुख की प्राप्ति होती है। इस के दूत्तरण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, की का दर्शन. एकान्त सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रह कर उत्तम शिक्ता और पूर्ण विद्या को प्राप्त होनें । जिस के शरीर में वीर्थ नहीं होता

वह नपुंसक महाकुलक्त शि श्रीर जिस को प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्वृद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित हो कर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग मुशिक्ता और विद्या के प्रहण, वीर्य की रक्ता करने में इस समय चूकोंगे तो पुनः इस जन्म में तुम को यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृहकर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुम को विद्या प्रहण और रारीर का बल बढ़ाना चाहिये" इसी प्रकार की अन्य २ शिक्ता भी माता और पिता करें इस लिये "मातृमान् पितृमान्" शब्द का प्रहण उक्त वचन में किया है अर्थात् जन्म से ५ वें वर्ष तक वालकों को माता है ठे वर्ष से = वें वर्ष तक पिता शिक्ता करे और १ वें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके आचार्यकुल में अर्थात् जहां पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विद्वाने की शिक्ता और विद्यादान करने वाली हों वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्रादिवर्ण उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें। उन्हीं के सन्तान विद्वान् सभ्य और मुशिक्तित होते हैं. जो पढ़ाने में सन्तानों का लाड़न कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं, इस में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:—

सामृतेः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विषोत्तितैः । जालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥ ऋ ०८ । १ । ८ ॥

अर्थ—जो माता पिता, श्रीर श्राचार्य सन्तान श्रीर शिप्यों का ताड़न करते हैं वे जानो अपने सन्तान श्रीर शिप्यों को अपने हाथ से अग्रत पिला रहे हैं, श्रीर जो सन्तानों वा शिप्यों का लाड़न करते हैं वे अपने सन्तानों श्रीर शिप्यों को विष पिला के नष्ट अष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाड़न से सन्तान श्रीर शिप्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुण्युक्त होते हैं श्रीर सन्तान श्रीर शिप्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न श्रीर लाड़न से अपसन्न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईप्यी, द्वेष से ताड़नन करें किन्तु ऊपर से भयपदान श्रीर मीतर से कृपाटि रक्कें । जैसे अन्यशिक्ता की वैसी चोरी, जारी, श्रालस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषणा, हिंसा, कृरता, ईप्यी, द्वेष, मोह श्रादि दोषों के छोड़ने श्रीर सत्याचार के प्रहण करने की शिक्ता करें, क्योंकि जिस पुरुष ने जिस के सामने एक वार चोरी, जारी. मिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी प्रतिष्ठा उस के सामने मृत्युपर्यन्त नहीं होती । जैसी हानि प्रतिज्ञा को भिथ्या करने-

बाले की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं। इस से जिस के साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उस के साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये अर्थात् जैसे किसी ने किसी से कहा कि "मैं तुम को वा तुम मुभ्र से अमुक समय में मिलूंगा वा मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुम को मैं हुंगा" इस को वैसे ही पूरी करे नहीं तो उस की प्रतीति कोई भी न करेगा इस लिये सदा सत्यभाषण और सत्यमतिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये। किसी को अभिमान न करना चाहिये, इल कपट वा कृतघ्नता से अपना ही हृदय दु:खित हो-ता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये। छल और कपट उस की कहते हैं कि जो भीतर त्रीर बाहर त्रीर रम्ब दूसरे को मोह में डाल त्रीर दूसरे की हानि पर ध्यान न दे कर स्वभयोजन सिद्ध करना । " कृतघ्नता " उस को कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना । क्रोधादि दोष और करुवचन को छोड़ शान्त और मधुर वचन ही बोले श्रीर बहुत बकवाद न करे। जितना बोलना चाहिये उस से न्यून वा श्रधिक न बोले। वडों को मान्य दे, उन के सामने उठ कर जा के उच्चासन पर बैठावे प्रथम "न-मस्ते" करे उन के सामने उत्तमासन पर न बैठे, सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे, विरोध किसी से न करे, संपन्न हो कर गुर्खों का ब्रहरण और दोषों का त्याग रक्ले, सज्जनों का संग और दृष्टों का त्याग, अपने माता, िषता और आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम २ पदार्थी से मीतिपूर्वक सेवा करे।

# यान्यस्माकश्तुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ तैति॰ प्रपा॰ ७ ऋनु॰ ११॥

इस का यह श्रमिपाय है कि माता पिता आचार्य अपने सन्तान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहैं कि जो २ हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उन २ का अहण करों और जो २ दुष्ट कर्म हों उन का त्याग कर दिया करों, जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और प्रचार करें। किसी पालंडी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उस २ का यथेष्ट पालन करें जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक "निघगटु" "निरुक्त" "अष्टाध्यायी" अथवा अन्य मृत्र वा वेदमन्त्र कर्यद्रस्थ कराये हों उन २ का पुन: अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें। जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान

किया है उसी प्रकार मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करें करावें अर्थात् जितनी सुधा हो उस से कुछ न्यून भोजन करें, मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें, अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दु:स और जो तरना न जाने तो ड्ब ही जा सकता है "नाविज्ञाते जलाराये" यह मनुं का बचन है—अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ठ होके स्नानादि न करें।

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्तपूतं जलं पिबेत् । सत्यपूतां वदेहाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ मनु • त्र्र • ६। ४६॥

अर्थ नीचे दृष्टि कर उंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छान के जल पीवे, सत्य से पवित्र कर के वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे।

माता शतुः पिता वैरी येन वालो न पाठितः। न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ चाणक्यनीति म्प्रध्या २ । श्लो ० ११ ॥

वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वैरी हैं जिन्हों ने उन को विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। यही माता, पिता का कर्चव्य कर्म परम धर्म और कीर्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सम्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करिना। यह बालशिक्षा में थोड़ा सा लिखा इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समक्त लेंगे॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते वालाशिक्वाविषये द्वितीयः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥



#### भ्रथाऽध्ययनाध्यापनविधिव्याख्यास्यामः ॥

श्रव तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्ता, गुण, कर्म्म और स्वभाव रूप श्राभूषणों का धारण कराना माता, विता, श्राचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा श्रादि रहों से युक्त श्राभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का श्रात्मा मुभूषित कभी नहीं हो सकता। क्योंकि श्राभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयामिक और चोर श्रादि का मय तथा मृत्य का भी सम्भव है। संमार में देखने में श्राता है कि श्राभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है।

विद्याविलासनन्सो धृतशीलाशिचाः सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः। संसारदुःखदलनेन सुमूपिता ये धन्या नरा विहितकर्भपरोपकाराः॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, मुन्दरशील स्वभावयुक्त, स-त्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, जो अभिमान और अपवित्रता से रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित, वेद-विहित कमों से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर और नारी धन्य हैं। इसलिये आठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें। जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों उन से शिक्ता न दिलावें, किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्ता देने योग्य हैं। द्विज अपने घर में

लक्जों का महोप्रवीत और कत्याओं का भी मनाबोग्य संस्कार करके यभीक बाजार्यकुल अर्थात अपनी २ बादराला में मेज दें, विवा पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये श्रीर के लक्के और लड़कियों की पाठराला दो कोश एक दूसरे से दूर होनी चाहियें, जो कहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सब की कीर पुरुषों की पाठराला में पुरुष रहें। कियों की पाठराला में पांच वर्ष का लडका और पहलों की पाठ्याला में पांच वर्ष की लडकी भी न जाने पावे। अर्थात् जव-तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिशी रहें तब तक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्तसे-बन, मापरा, विषयकथा, परस्परकीड़ा, विषय का ध्यान और सङ्ग इन आठ प्रकार के मैथुनों से चलग रहें भीर अध्यापक लोग उन को इन बातों से बचार्वे जिस से उत्तम विद्या शिक्ता शील स्वभाव शरीर और भारमा के बलयुक्त होके भानन्द को नित्य बढा सकें। पाठगालाओं से एक योजन अर्थात् चार कोश दूर आम वा नगर रहे। सब को तुल्य वस्त्र, खान, पान, श्रासन दिये जायँ चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों सब को तपस्वी होना चाहिये। उन के माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सकें जिस से संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विधा बढ़ाने की चिन्ता रक्सें। जब अमण करने को जावें तब उन के साथ अध्यापक रहें जिस से किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें ॥

कन्यानां सन्प्रदानं च कुमाराणां च रज्ञणम्॥ मनु॰ श्रम ७ । इलोक १५२॥

इस का अभिपाय यह है कि इस में राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचें वा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न र-स्व सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवे जो न मेजे वह दगड़नीय हो, प्रथम लड़कों का यज्ञीपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थसहिस गायशी मन्त्र का उपदेश कर दें वह मन्त्र यह है:—

श्रोक्म सूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भगी देवस्य धीमहि । प्रे थियो यो नेः प्रचोदयोत् ॥ यजु • श्र • ३६ । म • ३॥

ं इस मन्त्र में जी प्रथम ( कोश्म ) है उस का अर्थ प्रथम समुख्लास में कर दिया है नहीं से चान होना । अब तीन महात्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं "भूरिति वै प्रासः" ' यः प्रासायति चराऽचरं जगत् स मृः स्वयम्प्रीरथरः" जो सब कात् के जी-वन का भाषार, पास से भी पिय और स्वयम्भू है उस प्राता का बाचक होके "मू:" षरमेश्वर का नाम है । "भुवरित्यपानः" "यः सर्व दुःखमपानयति सोडपानः" जो सब दुःसों से रहित; जिस के सक्त से जीव सब दुःसों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्यर का नाम "भुवः" है। "स्वरिति व्यानः" "यो विविधं जगत् व्यानयति व्यामीकं स व्यानः" जो नानाविश जगत् में व्यापक होके सन का भारण करता है इसलिये उस परमेरवर का नाम "सः" है । ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक प्रपा० ७ अनु०५ के हैं ( सवितुः ) "यः पुनोत्युत्पाद्यति सर्वै जगत् स सविता तस्य" जो सब जगत् का उत्पादक भीर सब पेरवर्ष का दाता है (देवस्य ) "यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः" जो सर्व सुखों का देनेहारा और जिस की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (बरेगयम्) "वर्तुमर्हम्" स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ ( भर्गः ) "शुद्धस्यरूपम्" शुद्ध स्वरूप और पिनत्र करनेवाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है (तत्) उसी परमाल्मा के स्वरूप को हम लोग ( भीमहि ) "धेरमहि" धारण करें किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) "जगदीश्वरः" जो संविता देव परमात्मा (नः) "अस्माकम्" हमारी (धियः) "बुद्धीः" बुद्धियों को (प्र-चोदयात् ) ''प्रेरयेत्'' प्रेरणा करे अर्थात् बुरे कामों से छुड़ा कर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे ''हे परमेश्वर ! हे सिचदानन्दस्वरूप!हे नित्य शुद्ध मुक्तस्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वान्तर्यामिन् ! हे सर्वाधार ! जगत्पते ! सकलजगद्वत्यादक ! हे अनादे ! विश्वन्भर ! सर्वव्यापिन् ! हे करुणामृतवारिधे ! सवितुर्देवस्य तव यदों भूर्भुवः स्वर्वरेणयं भगोंऽस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह हे भगवन् ! यः सनिता देवः परभेशवरो भवानस्माकं धियः श्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट-देवो भवतु नातोऽन्यं भवतुल्यं भवतोऽिधकं च कञ्चित् कदाचिन् मन्यामहे" हे मनुष्यो ! जो सब समर्थों में समर्थ, सिवानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य शुक्क स्व-भाववाला, क्रुपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, आकाररहित, सब के घट २ की जाननेवाला, सब का धत्ती पिता उत्पादक, अझादि से विशव का पी-वया करनेहारा, सकल पेरवर्थ्युक्त, जगत् का निर्माता, सुद्धस्तरूप और से प्राधि की कायना करने योग्य है उस परमात्या का जो गुद्ध चेतनस्वरूप है उसी की हम भारण करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्या और बुद्धियों का अन्तर्यामी स्वरूप हम की हुद्धाचार अधर्मायुक्त मार्ग से हटा के बेप्टाचार सत्यमार्ग में चलांवे, उस को छोड़ कर दूसने किसी बस्तु का ध्यान हमलोग नहीं करें। क्योंकिन कोई उस के तुस्क और म अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब मुखों का देनेहारा है।।

इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संभ्योपासन की जो स्नान श्राचमन प्रा-सायान श्रादि किया हैं सिखलावें । प्रथम स्नान इसलिये है कि जिस से शरीर के बाह्य अवयकों की शुद्धि और शारोम्य श्रादि होते हैं । इस में प्रमाण:--

त्र्प्रदिगीताणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यातपोन्यां भूतात्मा वृद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु । त्र्य । इलो । १०९॥

जल से रारीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात् सक मकार के कह भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात् पृथिकी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि हुद निश्चय पित्र होते हैं। इस से स्नान मोजन के पूर्व अवश्य करना। दूसरा माणायाम इस में प्रमाशः—

योगाङ्गानुष्ठानादश्राद्धितये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ योग • साधनपादे सु • २८॥

जन सनुष्य प्रायायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और द्वान का प्रकाश होता जाता है जबतक मुक्ति न हो तबतक उस के भारमा का ज्ञान बराक्र बढ़ता जाता है ॥

दहान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।-१तथोन्द्रयाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥मनु • ग्र • ६ । ७ १ ॥
वैसे कान में तपाने से मुक्णीदि धातुओं का मल नष्ट हो कर शुद्ध होते हैं वैसे
प्राणामाम करके मन कादि इन्द्रियों के दोष चीख होकर निर्मल हो जाते हैं। प्राणायाम
की विधिः—

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योग • समाधिपादे सू • ३४॥

अँसे अत्यन्त वेग से बमन हो कर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्रांग को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाराक्ति रोक देवे जब बाहर निकालना चाहे तब मूले-न्द्रिय को उत्पर सींच रक्ते तबतक प्राण बाहर रहता है । इसी प्रकार प्राण बाहर अं-भिक ठइर सकता है जब घबराहट हो नव धीरे २ भीतर बायू को ले के फिर भी वैसे ही करता जाय जितना सामर्थ्य और इच्छा हो । और मन में (ओ ३म् ) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है । एक ''बाबविषय'' श्रथीन् बाहर ही श्रथिक रोकना । दूसरा ''श्राभ्यन्तर'' ऋथीत् भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के । तीमरा "स्तम्भवृत्ति" अर्थात एक ही बार जहां का तहां प्राण को यथाराक्ति रोक देना । चौथा ' बाह्याभ्यन्तरालेपी '' अर्थात् जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से विरुद्ध उस को न निकलने देने के लिये बा-हर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर त्राने लगे तब भीतर से बाहर की श्रोर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करें तो दोनों की गंति रु-क कर प्राण अपने वरा में होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं । बल पुरुषार्थ बढ़ कर बुद्धि तीव मूक्सरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और मूक्स विषय को भी रीत्र प्रहरण करती है। इस से मनुष्य के शरीर में वीर्य्य बृद्धि को पाप्त हो कर स्थिर बल पराक्रम जितेन्द्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समभ्त कर उपस्थित कर लेगा स्त्री भी इसी प्रकार योगाम्यास करे । भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलनें, चालनें, बडे छोटे से यशायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। सन्ध्योपासन । जिस को ब्रह्मयक्क भी कहते हैं। "त्राचमन" उतने जल को हथेली में लेके उस के मूल और मध्यदेश में श्रोष्ट लगा के करे कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुंचे न उस से अधिक न न्यून । उस से कंठरथ कफ श्रीर वित्त की निवृत्ति थोडी सी होती है। पश्चात् "मार्जन" अर्थात् मध्यमा श्रीर श्रनामिका श्रंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि अर्को पर जल श्रिडके उस से आलस्य दर होता है जो त्रालस्य और जल माप्त न हो तो न करे । पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनुसा परिक्रमस, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति सि-संलावें । पश्चान् "श्रघमर्षण" श्रर्थात् पाप करने की इच्छा भी कभी न करें । यह स-न्ध्योपासन एकान्त देश में एकामचित्त से करे ॥

7

# श्रपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्यितः । साविती-मप्यधीयीत गत्वाराण्यं समाहितः ॥ मनु • त्र्प्र • २।१ • १॥

जंगल में अर्थात् एकान्त देश में जा सावधान होके जल के सभीप स्थित होके नि-त्यकर्म की करता हुआ सावित्री अर्थात् गायत्री मंत्र का उचारण अर्थज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल चलन की करे परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है। दूसरा दे-या । जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेचादिक से होता है। सन्ध्या और अग्निहोत्र सौर विद्वानों का संग सेचादिक से होता है। सन्ध्या और अग्निहोत्र सौर वाल में करे दोही रात दिन की संधिवेला हैं अन्य नहीं न्यून से न्यून एक क्यूटा ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ हो कर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे तथा सूर्योदय के पंधात् और सूर्योस्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है उस के लिये एक किसी धातु वा मद्दी की जपर १२ वा १६ अङ्गुल चौकोन उतनी ही गहिरी और नीचे ३ वा ४ अंगुल परिमाग्र से बेदी

इस प्रकार बनावे अर्थात् ऊपर जितनी बीड़ी हो उस की चतुर्थारा नीचे बीड़ी रहे। उस में चन्दन पलारा वा आआदि के श्रेष्ठ कार्छों के दुकड़े उ-सी वेदी के परिमाण से बड़े झोटे करके उस में रक्ले उस के मध्य में अं-निन रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात् पूर्वीक्त इन्धन रख दे। एक प्रोक्तिशीयांत्र ऐसा और तीसरा प्रणीतापात्र हिस प्रकार का और एक इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात् धृत रखने का पात्र और चमसा

े ऐसा सोने चांदी वा काष्ट का बनवा के प्रणीता और पोद्याणी में जल तथा खुतपात्र में खुत रख के छूत को तपा लेबे प्रणीता जल रखने और पोद्याणी इसलिये कि उस से हाथ धोने को जल लेना मुगम है। परचात् उस थी को अच्छे प्रकार देखें लेबे फिर इन मंत्रों से होम करे।।

श्री भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भूभुवः स्वराग्नवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि अग्निहोत्र के पत्येक मन्त्र को पढ़ कर एक 3 आहुति देवे और जो अ-धिक आहुति देना हो तो:—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर्रा सुव । यद्भद्रं तन्न न्त्रासुव ॥ यजु॰ न्त्र॰ ३० । ३ ॥

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री सन्त्र से बाहुित देवे "त्रों" "मूः" और "माणः" बादि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इन के धर्म कह चुके हैं " स्वाहा " शब्द का धर्म यह है कि जैसा ज्ञान धाला में हो वैसा ही जीभ से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के मुख के धर्म इस सब जगत् के पदार्थ रने हैं वैसे मनुष्यों को भी परीपकार करना चाहिये॥

( मक्ष ) होम से क्या उपकार होता है ! ( उत्तर ) सब लोग जानते हैं कि दु-र्गन्ययुक्त बायु और जल से रोग रोग से माणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा बल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से मुख प्राप्त होता है। ( मक्ष ) चन्दनादि धिस के किसी के लगाने या वृतादि लाने को देवे तो नड़ा उपकार हो अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। (बचर) जो तुम पदार्थविचा जामते ते। कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का सभाव नहीं होता। देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का महण होता है वैसे दुर्गन्ध का भी । इतने ही से समभा लो कि ऋग्नि में डाला हुआ पदार्थ मुक्म होके फैल के बायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्थ की निवृत्ति करता है। ( शक्ष ) जब ऐसा ही है तो केरार कस्त्ररी मुगंधित पुष्प श्रीर अतर आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुखकारक होगा। ( उत्तर ) उस मुगंध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ बाय को बाहर निकाल कर गुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि उस में भेदकशक्ति नहीं है और अनि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गन्थयुक्त पदार्थों को जिल्ल भिन्न और हलका करके बा-हर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है। ( प्रश्न ) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? ( उच्चर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिस से होम करने के लाभ विदित हो जायें और मन्त्रों की आवृत्ति होने से कराठस्य रहें वेदपुस्तकों का पठन पाठन और रहा। भी होने। ( प्रश्न ) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ! ( उत्तर ) हां क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितवा दुर्गन्य उत्पन्न होके बायु

कीर जल को बिगाड कर सेमोत्पधि का निमित्त होने से पार्थियों को इश्ल मास करता है उतना ही पाप उस मनुष्य की होता है । इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सगन्ध वा उस से ऋषिक वायु और जल में फैलाना चाहिये। और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुल विशेष है जितना वृत और सुगन्यादि पदार्थ एक मनुष्य साता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग व-द्यादि उच्चम पदार्थ न सार्वे तो उन के शरीर भीर भारमा के कल की उसति व हो सके इस से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से होम अधिक करना उ-चित है इमलिये होम करना अत्यावश्यक है। ( मक्ष ) पत्येक मनुष्य कितनी आहति करे और एक २ आहुति का कितना परिमाण है ! ( उत्तर ) पत्येक मनुष्य की मोल-ह २ ब्राहृति और छः २ मासे वृतादि एक २ ब्राहृति का परिमाण न्यून से न्यून चा-हिये और जो इस से अधिक करे तो बहुत अच्छा है। इर्मालिये आर्यवरशिरोमिंग महा-शय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुतसा होम करते और कराते थे जबतक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक श्रार्यावर्त्तदेश रोगों से रहित और मुखों से पूरित था श्रव भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय । ये दो यज्ञ अर्थात् एक ब्रह्मयज्ञ जो परना पराना संध्योपासन ईरबर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना । दूसरा दैवयज्ञ जो ऋग्निहीत्र से लेके अध्यम्भाष्यम्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना परन्त अद्याचर्य्य में केवल ब-अयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है।।

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्नुमई।ति राजन्यो इयस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति । शूद्रमपि कुलगुणसम्पनं मन्तवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ ।

यह मुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है।। बाह्यण तीनों वर्ण ब्राह्मण, च्रित्र और वैरय, च्रित्र च्रित्र और वैरय तथा वैरय एक वैरय वर्ण का यही-प्रवीत करा के पढ़ा सकता है। और जो कुलीन द्वामक्त्रस्थुक राह्न हो तो उस को मंत्रसंहिता छोड़ के सब शास पढ़ावे राह्न पढ़े परन्तु उस का अपवयन व करे यह मत अनेक आचार्यों का है। परचात् पांचवें वा आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की सहिक्षणों की पाठशाला में आरे निज्ञालिसित नियमपूर्वक अध्ययन का आरम्भ करें।।

# षट्तिंशदाब्दिकं चर्य गुरौ तैवेदिकं व्रतम् । तद्धिकं पादिकं वा प्रहणान्तिकमेव वा ॥ मनु । त्रप्र । १ ॥

अर्थ आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्षपर्यन्त अर्थात् एक २ वेद के साक्रोपाक प-कृने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के चवालीस अथवा अठारह वर्षों का अक्षचर्य और आठ पूर्व के मिल के छ्रब्वीस वा नौ वर्ष तथा जबतक विद्या पूरी अ-हशा न कर लेवे तकतक ब्रह्मचर्य रक्के ॥

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विश्वातिवर्षाणि तत्प्रातः स-वनं चतुर्विश्वात्यव्वश गायती गायतं प्रातः सवनं तदस्य वसवोऽ-न्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदश् सर्वे वासयन्ति॥ १॥

तञ्चेदेतिस्मिन् वयित किञ्चदुपतपेत्त ब्रूयात्प्राणा वसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनश् सवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां व-सूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदोह भवति ॥२॥

ऋथ यानि चतुःश्वत्वारिश् शहर्षाणि तन्माध्यंदिनश् सवनं च-तुश्चत्वारिश् शदत्वरा तिष्ठुप् तेष्ठुमं माध्यंदिनश् सवनं तदस्य रुद्रा ऋन्वायताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदश् सर्वश् रोदयन्ति ॥ ३॥

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स त्र्यात्प्राणा रुद्रा इदं में माध्यंदिन सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणाना रुद्रा-णां मध्ये यहा विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ॥ अप्रथ याच्यष्टाचत्वारि इद्र्षाणि तन्तृतीयसवनमण्टाचत्वारि इान्या जगती जागतं तृतीयसवनं सदस्यदित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद सर्वमाददते ॥ ५॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा श्रादि-त्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादि-त्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेलुद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति॥६॥

बह छान्दोन्योयनिबद् प्रपाठक ३ लख्ड १६ का वचन है । ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उन में से कनिष्ठ-जो पुरुष अन्नरममय देह और पुरि अर्थात् देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुर्यो से सङ्गत और मत्कर्तव्य है इम को आवश्यक है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रह कर वेदादि विद्या श्रीर सुशिक्ता का प्रहरा करे श्रीर विवाह करके लंपटता न करे तो उस के शरीर में प्राण बलवान होकर सब सुभ गुणों के वास करानेवाले होते हैं। इस प्रथम वय में जो उस को विद्याभ्यास में संतप्त करे श्रीर वह श्राचार्थ्य वैसा ही उ-पदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐमा निश्चय रक्खे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहंगा तो मेरा शरीर श्रीर श्रात्मा श्रारोग्य बलवान् होके गुभगुणों को वसाने वा-ले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! तुम इम प्रकार से मुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य्य का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूंगा तो शासेद्ध है कि रोगरहित रहूंगा श्मीर श्वाय भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी ! मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य ४४ वर्ष पयर्न्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण इन्द्रियां अन्तःकरण श्रीर श्रात्मा बलयक्त होके सब दुष्टों को रुलाने श्रीर श्रेष्टों का पालन करनेहार होते हैं। जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्र रूप पा-गायक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचर्य्य को बढा-क्रो जैसे मैं इस ब्रह्मचर्च्य का लोप न करके यज्ञम्बरूप होता हूं और उसी श्राचार्च्य कुल से आता और रोगरहित होता हूं जैसा कि यह बद्याचारी अच्छा काम करता है वैसा तम किया करो ॥ उत्तम ब्रह्मचर्य ४० वर्षपर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है । जैसे ४= अन्तर की जगती वैसे जो ४= वर्षपर्यन्त यथावत् ब्रह्मचर्य्य करता है उस के प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का प्रहण करते हैं ॥ जो आचार्य्य और माता पिता अ-पने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और गुण महण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान श्राप ही श्राप श्रखंडित ब्रह्मचर्य्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य

\*)

का सेवर करके पूर्ण अर्थात् चार सी वर्ष पर्यन्त आयु की बढ़ार्वे वैसे तुम भी बढ़ाओं। क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्च्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोच्न की प्राप्त होते हैं।।

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णता किञ्चित्पारे हाणिश्चेति । त्र्रापोडशाहृद्धिः । त्र्रापञ्चिवंशतेर्यौवनम् । त्र्याः चत्वारिंशतः सम्पूर्णता । ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥ पञ्चिवंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे । समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात्कुशलो भिषक् ॥

बह मुश्रुत के सुत्रस्थान ३५ क्राध्याय का वचन है। इस शरीर की चार अवस्था है एक ( बृद्धि ) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है इसरी ( यौवन ) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वें वर्ष के आदि में युकावस्था का जारन्म होता है तीसरी ( सन्पूर्णता ) जो पचीसर्वे वर्ष से लेके चालीसर्वे वर्ष पर्यन्स सब धातुओं की पुष्टि होती है चौथी ( किञ्चित्परिहाणि ) जब सब साक्रोपाक शरीरस्थ सकल बातु पुष्ट होके पूर्णता की प्राप्त होते हैं तदनन्तर जो बातु बढ़ता है वह रारीर में नहीं रहता किन्तु साम प्रसेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही ४० वां वर्ष उत्तम स-मय विवाह का है अर्थात उत्तमोत्तम तो अडतालीसर्वे वर्ष में विवाह करना । ( मक्ष ) क्या यह ब्रह्मचर्य्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है ? ( उत्तर ) नहीं जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य्य करे तो १६ वर्ष पर्यन्त कन्या जो पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त अक्सचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १० वर्ष जो पुरुष ४० वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्य करे तो स्त्री २० वर्ष जो पुरुष ४४ वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्य करे तो स्नी २२ वर्ष जो पुरुष ४= वर्ष ब्रह्मचर्य्य करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्य सेवन रक्ले अर्थात् ४ = वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे की को ब्रह्मचर्म्य न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और क्लियों का है भीर जो बि-बाह करना ही न चाहेँ वे मररापर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकें तो मले ही रहें परन्त यह का-म पूर्वाविद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी सी और पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के बेग को बांग के इन्द्रियों को अपने वरा में रखना।

**R** 

ऋतं च लाध्यायप्रवचने च । सत्यं च लाध्यायप्रवचने च । तपश्च लाध्यायप्रवचने च । इमरच लाध्यायप्रवचने च । इमरच लाध्यायप्रवचने च । इप्रविद्यायप्रवचने च । इप्रविद्यायप्रवचने च । इप्रविद्यायप्रवचने च । इप्रविद्यायप्रवचने च । मानुषं च लाध्यायप्रवचने च । प्रजा च लाध्यायप्रवचने च । प्रजानरच लाध्यायप्रवचने च । प्रजानरच लाध्यायप्रवचने च ।

यह तैसिरीक्षेत्रानिषद् प्रपा० ७। अनु० १। का वचन है—ये पढ़के पढ़ाने वालों के निवम हैं। (ऋतं०) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें (सत्यं०) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें (तपः०) तपस्ती अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शासों को पढ़ें और पढ़ावें (तपः०) वाब इन्द्रियों को नुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें (शमः०) मन की दृष्टि को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते. पढ़ाते जायें (अम्नयः०) आहवनीयादि अग्नि और विश्वत् आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्नदेशं०) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें (अतिथयः०) अन्तिथियों की सेवा करते हुए पढ़ते रहीं (प्रजा०) सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजा०) अग्निहोत्र करते हुए पढ़ते पढ़ाते उद्दें पढ़ाते जायें (प्रजा०) सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजाते जायें प्रजाते जायें (प्रजाते जायें (प्रजातिः०) अपने सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः । यमान्पतत्यकुर्वीणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ मनुं• त्र्रा• ४ । २ • ४ ॥ यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

योग • साधनपादे सूत्र ३ • ॥

भर्यात् ( अहिंसा ) वैरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य ही क-

रना ( अस्तेय ) अर्थात् मन वचन कर्म्म से चोरी का त्याग ( अक्सचर्य ) अर्थात् उपस्थे-न्द्रिय का संयम ( अपरिम्रह ) अत्यन्त लोलुपता छोड़ खत्वाभिमानरहित होना इन पांच यमों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन अर्थातः---

शौचसन्तोपतपः स्वाध्यायेश्वरत्रणिधानानि नियमाः ॥ योग • साधनपादे सू • ३२ ॥

(शौच) अर्थात् म्नानादि से पवित्रता (सन्तोष) सम्यक् प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना सन्तोप नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना हानि लाभ में हर्ष वा शोक न करना (तप) अर्थात् कष्ट सेवन से भी धर्मगुक्त कमों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) प हना पढ़ाना (ईश्वरप्राणिधान) ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं। यमों के विना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्जिति को नहीं प्राप्त होना किन्तु अर्थागृत अर्थान् संसार में गिरा रहता है:

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । कान्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥

मनु॰ ऋ ॰ २ । २ ॥

ऋर्थ-श्रत्यन्त कामानुरता श्रीर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान श्रीर वेदविहित कर्म किसी से न हो सकें इसलिये:—

स्वाध्यायेन व्रतेहींमैस्त्रेविद्येनेज्यया सुतैः।

महायज्ञैश्र यज्ञैश्र बाह्यीयं क्रियते तनुः ॥

मनु॰ ऋ ॰ २ । २८ ॥

श्चर्य-( लाध्याय ) सकल विद्या पहने पहाने ( वत ) ब्रह्मचर्य्य सत्यभाषणादि नियम पालने ( होम ) श्चिमिहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण श्चसत्य का त्याग श्चीर सत्य विद्याश्चों का दान देने ( त्रैविद्येन ) वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण ( इज्यया ) पत्तेष्ट्यादि करने ( सुतैः ) सुसन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञैः ) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव श्चीर अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ श्चीर ( यज्ञैः ) श्चिमिष्टोमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञान

नादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी श्रार्थात् वेद श्रीर परमेश्वर की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है। इत ने साधनों के विना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता:—-

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेहिद्दान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ मनु• २ । ८८ ॥

अर्थ-जैसे विद्वान साराध घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को स्नोटे कामों में खैंचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निमह में मयन सब मकार से करे क्योंकि:—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ मनु॰ २ । ९३ ॥

अर्थ-जीवात्मा इन्द्रियों के वरा होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने वरा में करता है तब ही सिद्धि को प्राप्त होता है:—

वेदास्त्यागश्च यज्ञार्श्व नियमाश्च तपांसि च । न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिंचित् ॥ मनु• २ । ९७॥

"जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के बेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते:——

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १ ॥ नैत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् ।

## मह्माहुतिहुतं पुरायमनध्यायवषट्कतम् ॥ २ ॥ मनु॰ २ । १०५ । १०६॥

वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अन-ध्यायविषयक अनुरोध (आमह) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बंद नहीं किये जा सकते वैसे नित्यकर्म प्र-तिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुर्यक्ष होता है जैसे भूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुर्य होता है वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥

श्रिभिबादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वर्द्धन्त श्रायुर्विद्यायशोवलुम् ॥ मनु॰ २ । १२१ ॥

जो सदा नम्र सुरील विद्वान् और वृद्धों की सेवा करता है उस के आयु, विद्या, किंचि और बल वे चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उन के आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥

स्त्रहिंसयैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम् । वाक् चैव मधुरा श्वद्गा प्रयोज्या धर्मिमच्छता ॥ १ ॥ यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सन्यगुप्ते च सर्वदा । स वै सर्वमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ २ ॥ मनु २ । १५९ । १६० ॥

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरबुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को कल्यारा के मार्ग का उपदेश करें और उपदेश सदा मधुर मुशीलतायुक्त वासी बोर्ले जो धर्म की उन्नति चाहै वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वासी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को माप्त होता है ॥ २ ॥ संमानाद्वाहाणो नित्यमुहिजेत विषादिव । श्रमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वेदा ॥ मनु॰ २ । १६२ ॥

वहीं ब्राह्मण समय वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुस्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है।

श्रानेन कमयोगेन संस्कृतात्मा हिजः शनैः।

गुरी वसन् साठिचनुयाद्वसाधिगामिकं तपः ॥ मनु ०२ । १ ६ ।। इसी प्रकार से क्रतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे १ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जार्ये ॥

योऽनधीत्य दिजो वेदमन्यत कुरुते श्रमम् । स जीवनेव शूद्र<u>त्वमाश</u> गच्छति सान्वयः॥ मनु २ । १६८॥

जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र अम किया करता है वह अपने पुत्र पीत्र सहित गू-द्रभाव को शीत्र ही मास होजाता है ॥

वर्जयेनमधु मांसठच गर्ध माख्यं रसान् स्थियः।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्॥ १॥

श्रम्यङ्गमठजनं चाक्षणोरुपानच्छत्वधारणम्।

कामं कोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्॥ २॥

धूतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम्।

स्वीणां च प्रेचणालन्ममुपघातं परस्य च॥ ३॥

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्।

कामादि स्कन्दयन्नेतो हिनस्ति वतमात्मनः ॥ ४॥

मनु ०२। १७७--१८०॥

Ś

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य. मांस. गन्ध, माला. रस, खी और पुरुष का सङ्ग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अक्रों का मर्दन, विना निमित्त उपम्थेन्द्रिय का स्पर्श. आंखों में अञ्जन. जूते और छत्र का धारण, काम, कोध. लोभ, मोह, भय, रोक, ईप्या, द्वेष. नाच, गान और बाजा बजाना ॥ २ ॥ धूत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, खियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकमों का सदा छोड़ देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवें वीर्य्यस्थलित कभी न करें जो कामना से वीर्यम्खिलत कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य बत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुद्यास्ति । सत्यं वद । धर्मचर । स्वाध्यायानमा प्रमदः । त्र्याचार्घ्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्याच प्रमदितव्यम् । धर्माच प्रमदितव्यम् । कुइालाच प्रमदितव्यम् । भूत्ये न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रव-चनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्घ्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । स्त्राचार्घ्य देवो भव । स्त्रति• थिदेवो भव । यान्यनवद्यानिकर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत. राणि । यान्यस्माकश् सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराः णि। ये के चास्मच्छ्रेयाश्सो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसित-व्यम् । श्रद्धया देयम् । त्रश्रश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । हि. या देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । त्र्रथ यदि ते कर्मः विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः सन्मर्शिनो युक्ता त्र्रयुक्ता त्र्रालुद्धा धर्मकामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्त्तरन् । तथा तत्र वर्त्तथाः । एष त्र्प्रादेश एष उपदेश एषा वे. दोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतद् पास्यम् ॥ तैत्तिरीय • प्रपा • ७ त्र्प्रनु • ११ । कं • १।२।३। ४॥

×

श्राचार्य अन्तेवासी अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तु सदा सत्य बोल धर्माचरण कर प्रमादरहित होके पर परा पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से सम-न्त विद्याओं को ग्रहण और त्राचार्य के लिये प्रिय धन दे कर विवाह कर के सन्तानी-त्पत्ति कर प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की बृद्धि को मत छोड प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ देव विद्वान् और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता ऋचार्य्य और ऋ-तिथि की सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्यभाषणादि की कि-या कर उन से भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर जो हमारे सुचरित्र ऋर्यात धर्मयक्त कर्म हों उन का प्रहण कर श्रीर जो हमारे पापाचरण हों उन को कभी मत कर जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बैठ श्रीर उन्हीं का वि-श्वास किया कर श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब कभी तुम्त को कर्म वा शील तथा उपास-ना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पद्मपातरहित योगी अयोगी आर्द्धित धर्म की कामना करनेवाले धर्मात्मा जन हों जैसे वे धर्ममार्ग में बर्ते वैसे तू भी उस में वर्त्ताकर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही बेद की उपनिषत और यही शिता है इसी प्रकार वर्तना और अपना चालचलन सुधारना चाहिथे॥

त्र्यकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह् कहिंचित् । यद्यादि कुहते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ मनु॰ २ । ४॥

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकाश का होना भी सर्वथा असम्भव है इस से यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी करता है वह२ चेष्टा कामना के विना नहीं है ॥

त्र्याचारः ५रमो धर्मः श्रुत्युक्तः रमार्त्त एव च । तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् हिजः॥ १ ॥

### यत्यार्थपकाशः ॥

श्राचागहिच्युते। विप्रो न वेदफलमश्रुते । श्राचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत् ॥ २ ॥ मनु॰ १ । १०८ । १०९ ॥

कहने, मुनने, मुनाने. पढ़ने. पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद श्रीर वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसिलये धर्माचार में सदा युक्त रहे।।१॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य मुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता श्रीर जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता वहीं सम्पूर्ण मुख को प्राप्त होता है।। २॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् हिजः । स साधुभिवेहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ न मनु ० २ । ११ ॥

जो वेद और वेदानुकृल आस पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस बेदानिन्दक नास्तिक की जाति. पङ्क्ति और देश से बाझ कर देना चाहिये क्योंकि:—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विषं प्राहुः साद्मान्दर्भस्य लवणम् ॥ मनु॰ २ । १२ ॥

वेदं. म्मृति वेदानुकृत श्राप्तोक्त मनुम्मृत्यादि शास्त्र, मत्पुरुषों का श्राचार जो सना-तन अर्थात् वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिस को आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण ये चार धर्म के लक्त्त्ग्ण अर्थात् इन्हीं से ध-मीऽधर्म का निश्चय होता है जो पक्तपातरिहत न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वेशा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और इस से विपरीत जो पक्तपातसहित अन्या-याचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कर्म है उसी को अर्धम कहते हैं।

> त्र्प्रर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मनु ० २ । १३ ॥

×

जो पुरुष (अर्थ) मुवर्णादि रत और (काम) स्त्री सेवनादि में नहीं फँसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेदद्वारा धर्म का नि-श्रय करें क्योंकि धर्माऽधर्म का निश्चय विना केंद्र के ठीक २ नहीं होता ॥

इस प्रकार ब्राचार्च्य अपने शिप्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा इतर स-त्रिय वैश्य और उत्तम शृद्ध जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्वत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और श्ल-त्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के त्राधीन और क्तियादि के त्राज्ञादाता और यथानत्परीक्तक दण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाखरड ही में फंस जाते हैं और जब स्तियादि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मरा भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन चित्रयादि विद्वानों के सामने पालगड भूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, और जब चत्रियादि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं । इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्तियादि को वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें । क्योंकि क्ति-यादि ही विद्या, धर्म, राज्य ऋौर लद्मी की वृद्धि करनेहारे हैं वे कभी भिक्तावृत्ति नहीं क-रते इसिल्ये वे विद्या व्यवहार में पत्तपाती भी नहीं हो सकते श्रीर जब सब वर्णों में विद्या मुशिक्ता होती है तब कोई भी पाखरडरूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सक्ता । इस से क्या सिद्ध हुआ कि क्तियादि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण श्रीर संन्यासी तथा बाह्मण ऋरेर संन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्त्रियादि होते हैं इसलिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये। अब जोर पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है- परीक्षा पांच प्रकार से होती है। एक जो २ ईश्वर के गुण कर्म सभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उस से विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो २ सृष्टिक्रम से अनुकल वह २ सत्य और जो सृष्टिकम से विरुद्ध है वह सब असत्य है जैसे कोई कहै कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिकम से विरुद्ध होने से असत्य है। ती-सरी "श्राप्त" त्रशीत् जो धार्मिक, विद्वान्, सत्यवादी, निष्कपटियों का सन्न उपदेश के अनुकूल है वह २ आब और जो २ विरुद्ध वह २ अआब है । चौथी अपने आत्मा की पंवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को मुख प्रिय और दु:ल अप्रिय है वैसे

ही सर्वत्र समम्म लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा मुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न श्रीर प्रसन्न होगा । श्रीर पांचवीं श्राठों ममाण श्रर्थान् मत्यन्त, अनुमान, उपमान, राज्द; ऐति-ह्या, अर्थापत्ति, सम्भव श्रीर अभाव इन में से प्रत्यन्त के लन्त्त्णादि में जो २ मूत्र नीचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम श्रीर द्वितीय अध्याय के जानो ॥

इन्द्रियार्थसिककर्षोत्पनं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसाः यात्मकम्प्रत्यत्तम् ॥ न्यायः ॥ त्र्प्रध्यायः । त्र्प्राह्मिकः । सुतः ॥ ॥

जो श्रोत्र, त्वचा, चन्नु, जिह्ना और श्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और मन्ध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवरणरहित सम्बन्ध होता है इत्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यन्न कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि "तू जल ले आ" वह ला के उस के पास धर के बोला कि "यह जल है" परन्तु वहां "जल" इन दो अन्तरों की संज्ञा लाने वा मंगानेवाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यन्न होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है। "अव्यभिनािर" जैसे किसी ने राित्र में खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस को देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर साम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिनारी है सो प्रत्यन्त नहीं कहाता। "व्यवसायात्मक" किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि "वहां वस्त्र मृस्त रहे हैं जल है वा और कुन्न है" "वह देवदन्त सड़ा है वा यज्ञदन्त" जबतक एक निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यन्त ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य अव्य-भिनारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यन्त कहते हैं॥

दूसरा अनुमानः

श्रथ तत्पूर्वकं तिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यती-दष्टञ्च ॥ न्याय • श्र • १ । श्रा • १ । स् • ५ ॥

जो मृत्यत्तपूर्वक अर्थात् जिस का कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान वा काल में प्रत्यत्त हुआ हो उस का दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्त होने से अ-दृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्व- तादि में धूम को देख के अन्नि, जगत् में मुख दुःख देख के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक " पूर्ववत्" जैसे बहलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, परते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चयं होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत्। दूसरा "शेषवत्" अर्थात् जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे नदी के प्रवाह की बदती देख के अपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्ता ईश्वर का और पाप पुगय के आचरण देख के मुख दुःख का ज्ञान होता है इसी को शेषवत् कहते हैं। तीसरा "सामान्यतोदृष्ट,, जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना विना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान राज्द का अर्थ यही है कि "अनु अर्थात् प्रत्यक्तस्य पश्चान्मी-यते ज्ञायते येन तद्नुमानम्" जो प्रत्यक्त के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्त देखे

तीसरा उपमानः

\*

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय • ॥

**त्र्य॰ १। ऋा॰ १। सू॰ ६॥** 

विना ऋदृष्ट ऋग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥

जो प्रसिद्ध पत्यन्त साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उस को उपमान कहते हैं। "उपमीयते येन तदुपमानम्" जैसे किसी ने किसी भूत्य से कहा कि "तृ विष्णुमित्र को बुला ला" वह बोला कि "मैंने उस को कभी नहीं देखा" उस के खामी ने कहा कि "जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है" वा जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात् नीलगाय होता है जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उस को देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उस को ले आ-या। अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुत्त्य देखा उस को निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है।।

चौथा शब्द प्रमाणः---

त्रप्राप्तोपदेशः शब्दः ॥ न्या ॰ ॥ त्र्प्र ॰ १ । त्र्प्रा ॰ १ । सू ॰ ७ ॥ जो त्राप्त त्र्र्थात् पूर्ण विद्वान् धर्मात्मा परोपकारिय सत्यवादी पुरुषार्थी जितेन्द्रिय

C.

पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिसं से मुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से मेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात् जितने प्रथिवी से लेके परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों का ज्ञान माप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं की राज्यमाण जानो ॥

यांचवा ऐतिहाः

न चतुष्ट्रमैतिह्यार्थापत्तिसन्भवाभावप्रामाएयात् ॥ न्याय ० ॥ त्र्र्र ०

२। आ० २। सू० १॥

जो इतिह अर्थात् इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया अर्थात् किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐतिहा है ॥

छठा अर्थापतिः

"श्रशीदापद्यते सा अशीपितः" केनिचदुच्यते "सत्मु घनेषु दृष्टिः सित कारणे कार्य भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्मु घनेषु दृष्टिरसित कारणे च कार्य्य न भवति" । जैसे कि-सी ने किसी से कहा कि "बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है" इस से बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बद्दल वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता ॥

सातवां सम्भवः ---

"सम्भवति यस्मिन् स सम्भवः" कोई कहे कि "माता पिता के विना सन्तानोत्पिश्च हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के दुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बंध्या के पुत्र और पुत्री का वि-वाह किया इत्यादि सब असम्भव हैं क्योंकि ये सब बातें सृष्टिकम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टिकम के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥

आठवां अभावः---

"न भवन्ति यस्मिन् सोऽभावः" जैसे किसी ने किसी से कहा कि "हाथी ले आ" वह वहां हाथी का अभाव देख कर जहां हाथी था वहां से ले आया। ये आठ प्रमाण। इन में से जो शब्द में ऐतिहा और अनुमान में अर्थापित सम्भव अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्याऽसत्य का नि-श्रय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥

धमेविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्भसामान्यविशेषसमवायानां प-दार्थानां साधर्म्थवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसम् ॥ वै॰॥ इप्र॰ १ । ह्या॰ १ ।सु॰ ४॥

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर "साधर्म्य" अर्थात् जो तुल्य धर्म हैं जैसा प्रथिवी जड़ और जल भी जड़ "वैधर्म्य" अर्थात् प्रथिवी कठोर और जल कीमल इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात् स्वरूपज्ञान को प्राप्त होता तब उस से "निःश्रेयसम्" मोत्त्र को प्राप्त होता है ॥

पृथिव्यापस्तेजोवायुरोकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्या-णि॥ वै॰॥ त्र्रा॰ १ । त्र्रा॰ १ । सू॰ ५॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकारा, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं। क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यत्तद्वणम् ॥ वै ः॥ ऋष्र १ । ऋष्र ० १ । सु ० १ ५ ॥

"क्रियाश्च गुगाश्च विद्यन्ते यिस्मिस्तन् क्रियागुणवन्" जिस में क्रिया गुगा और के-वल गुगा रहें उस को इच्य कहते हैं । उन में से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुगावाले हैं । तथा आकाश, काल और दिशा ये तीन क्रियारहित गुगावाले हैं (समवायि) "समवेतुं शीलं यस्य तत् समवायि, पाण्हतित्वं का-रणं समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्" "लच्यते येन तल्लक्षणम्" जो मिलने के स्वभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिस से लच्य जाना जाय जैसा आंस्व से रूप जाना जातां है उस को लच्चण कहते हैं ॥

रूपरसगन्धस्पर्शवतीष्टथिवी ॥ वै ।। त्र्रा ० २ । त्र्रा ० १ । सू ० १॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाली पृथिवी है । उस में रूप, रस और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से हैं ॥

व्यवस्थितः प्राधिव्यां गन्धः ॥ वै ॰ ॥ त्र्रा ॰ २ । त्र्रा ॰ २ । सृ ॰ २ ॥

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है। वैसे ही जल में रस, अभि में रूप, वायु में स्पर्श श्रीर श्राकाश में शब्द स्वाभाविक है॥

रूपरसस्पर्शवत्य त्र्रापो द्रवाः स्विग्धाः ॥ वै० ॥ त्र्रा० २ । त्र्रा० १ । सू० २ ॥

रूप रस, और स्पर्शवान् द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है। परन्तु इन में जल का रस स्वाभाविक गुण । तथा रूप स्पर्श अभिन और वायु के योग से हैं॥

त्र्रप्सु शीतता ॥ वै॰ ॥ त्र्रर• २ । त्र्रा॰ २ । सू॰ ५ ॥

श्रीर जल में शीतलत्व भी मुगा स्वाभाविक है।।

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥ वै० ॥ त्र्प्र० २ । त्र्प्रा० १ । सू० ३ ॥ जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है । परन्तु इस में रूप सामाविक और स्पर्श बायु के योग से है ॥

रिपर्शवान् वायुः ॥ वै॰ ॥ त्र्प्र॰ २ । त्र्प्रा॰ १ । सू॰ ४ ॥ स्पर्श गुण वाला वायु है । परन्तु इस में भी उप्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं ॥

त त्र्याकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० ॥ त्र्य० २ । त्र्या० १ । सू० ५ ॥ रूप रस गन्ध और स्पर्ग त्राकाश में नहीं हैं। किन्तु शब्द ही त्राकाश का गुण है ॥ निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम् ॥ वै० ॥ त्र्य० २ । त्र्या० १ । सू० २० ॥

जिस में भवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिक है ॥
कार्य्यान्तराप्रादुर्भावाच शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥ वै • ॥ ऋ •
२ । ऋ। • १ । सू • २ ५ ॥

श्रन्य पृथिनी त्रादि कार्यों से प्रकट न होने से राब्द स्पर्श गुण बाले भूमि श्रादि का गुण नहीं है। किन्तु राब्द आकाश ही का गुण है। त्रपरस्मिनपरं युगपन्तिरं तिप्रमिति काललिङ्गानि ॥ वै ॰ ॥ त्र्य ॰ । त्र्या ॰ २ । त्रू ॰ ६॥

जिस में अपर पर ( युगपत् ) एकवार ( चिरम् ) बिलम्ब (त्तिपम् ) शीव्र इत्या-दि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं ॥

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ वै ॰ ॥ ग्र्र ॰ २ । श्रा ॰ २ । सू ॰ ९ ॥

जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इसलिये कारण में ही काल संज्ञा है॥ इत इदामिति यतस्ति हिश्यं लिङ्गम्॥ वे॰॥ अ००२ । आ००२। सू॰ १०॥

यहां से यह पूर्व, दिल्ला, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिस में यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं।

त्र्प्रादित्यसंयोगाद् मृतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच प्राची॥ वै॰॥ त्र्प्र॰ २ । त्र्प्रा॰ २ । सू॰ १४॥

जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उस को पूर्व दिशा कहते हैं। श्रीर जहां ऋस्त हो उस को पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुप्य के दाहिनी श्रीर दक्षिण श्रीर बाई श्रीर उत्तर दिशा कहाती है।।

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै ।। त्र्य । त्र्या । २ । सु ॰ १६॥

इस से पूर्व दिस्या के बीच की दिशा की आग्नेया, दिस्या पश्चिम के बीच को नै ऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं।।

अस में (इच्छा ) राग, ( द्वेष ) वैर, ( अयत ) पुरुषार्थ, मुख, दु:ख, ( ज्ञान ) जानना गुरा हों वह जीवात्मा कहाता है । वैशेषिक में इतना विशेष है ।

प्राणाऽपः निमेपोन्मेपजीवनमनागतीन्द्रियान्तर्विकाराः सुखदुः-खेच्छाद्देषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै० ॥ त्र्य० ३ । त्र्या० २ । सू० ४ ॥

(प्राण) बाहर से वायु को भीतर लेना (श्रपान) भीतर से वायु को निकालना (निमेष) आंख को नीचे ढांकना (उन्मेष) आंख को ऊपर उठाना (जीवन) प्राण का धारण करना (मनः) मनन विचार अर्थात् ज्ञान (गित) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उन से विषयों का प्रहण करना (अन्तर्विकार) ज्ञुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, मुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आरमा के लिक्ष अर्थात् कर्म और गुण हैं।।

युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्भनसो लिङ्गम् ॥ न्याय । ॥ श्र ० १ । स्रा ०

जिस से एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उस को मन कहते हैं। यह द्रव्य का ख़रूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं:--

रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि प्रथक्तवं संयोगिवभागौ पग्तवाऽपरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छिद्धे प्रथत्नाश्च गुणाः ॥ वै ।। ह्य ॰ १ । ह्या ॰ १ । सू ॰ ६ ॥

रूप, रस. गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, मुख, दु:ख. इच्छा, द्वेष. प्रयव. गुरुत्व. द्वन्व. स्नेह. संस्कार. धर्म, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥

द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगिविमागेष्वकारणमनपेत इति गुण-लक्तणम् ॥ वै॰ ॥ स्त्र॰ १। स्त्रा॰ २। सू॰ १६॥

गुण उस को कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहै अन्य गुण का धारण न करे संयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्त अर्थात् एक दूसरे की अपेक्ता न करे ॥

# श्रोतोपलव्धिर्वुदिनिर्प्रोह्यः प्रयोगेणाऽभिज्यलित त्र्याकारादेशः शब्दः ॥ महाभाष्ये ॥

जिस की श्रोतों से प्राप्ति जो बुद्धि से श्रहण करने योग्य श्रीर प्रयोग से प्रकाशित तथा साकाश जिस का देश है वह शब्द कहाता है। नेत्र से जिस का प्रहण हो वह रूप, जिद्धा से जिस मिद्यादि अनेक प्रकार का प्रहण होता है वह रस, नासिका से जिस का प्रहण होता वह स्पर्श, एक द्वि इत्यादि ग-णना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोल अर्थात् इल्का भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह पृथक्त, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इस से यह पर है वह पर, उस से यह उरे है वह अपर, जिस से अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम दु:ख, इच्छा—राग, ह्रेय—विरोध, (प्रयत्न) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपन, (द्रवत्व) पिघलजाना, (स्नेह) प्रीति और चिकनापन, (संस्कार) दूसरे के योग से वासना का होना, (धर्म) न्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अधर्म) अन्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अधर्म) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौवीस २४ गुण हैं।।

# उत्वेपणमव्वेपणमाकु चनं प्रसारणं गमनामिति कर्माणि।। वै ।। अ ॰ १। आ ॰ १। स् ॰ ७॥

"उत्तेपण्" उपर को चेष्टा करना "अवसेपण्" नीचे को चेष्टा करना "आ-कुञ्चन" सङ्घोच करना "प्रसारण्" फैलाना "गमन" आना जाना चूमना आदि इन को कर्म कहते हैं। अब कर्म का लक्षणः —

# एकद्रव्यमगुणं संयोगिवभागेष्वनपेत्रकारणिमिति कर्मल्रज्ञणम्॥ वै ।। ह्य ॰ १ । ह्या ॰ १ । सू ॰ १७॥

"एकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन् वा तद्गुणं संयोगेषु विभागेषु चाऽपेचारहितं कारणं तत्कर्मलच्चणम्" "अथवा यत् क्रियते तत्कर्म, लच्यते येन तल्लच्चणम्, कर्मणो लच्चणं कर्मलच्चणम्" द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेचारहित कारण हो उस को कर्म कहते हैं ॥

#### सत्यार्थपकाशः ॥

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ वै॰ ॥ ऋ॰ १ । ऋ। १ । स्॰ १८ ॥

जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥
द्रव्याणां द्रव्यं कार्य सामान्यम् ॥ वै । त्र्रा ० १। त्र्रा ० १। सू ० २ ३॥
जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥
द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वठच सामान्यानि विद्रोपाश्च ॥ वै । ॥ त्र्र ० १ । त्र्रा ० २ । सु ० ५ ॥

द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष क हाते हैं क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

सामन्यं विशेष इति वुद्धयपेत्रम् ॥ वै॰ ॥ श्रश् १ । श्रा॰ १ । श्रा॰ २ सू॰ ३॥

सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्य क्यक्तियों में माझणत्व हन में ब्राह्मणत्व क्षित्र वैश्यत्व शृद्धत्व भी विशेष हैं। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्ति-यादि से विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानो।।

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ वै ।। त्र्र ७ । त्र्रा ॰ २ । सू ॰ २६ ॥

कारण अर्थात् अवयवों में अवयवी कार्यों में किया कियावान् गुण गुणी जाति व्य-क्ति कार्य्य कारण अवयव अवयवी इन का नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अर्थात् अनित्य सम्बन्ध है ॥

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥ वै॰ ॥ त्र्र्रः १ । त्र्रा॰ १ । सू॰ ९॥

जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य का आरम्म होता है उस को साध-म्य कहते हैं। जैसे पृथिवी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसदृश धर्म है वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य्य का आरम्म पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात् "द्रव्यगुणयोविंजातीयारम्भ-कत्वं वैधर्म्यम्" यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य्य का आरम्भ है उस को वैधर्म्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गंधवत्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रस गुण्युक्तता पृथिवी से विरुद्ध है।

कारणभावात्कार्थभावः ॥ वै० ॥ त्र्य० ४ । त्र्या० १ । सू० ३ ॥ कारण के होने ही से कार्य्य होता है ॥

न तु कार्याभावात्कारणाभावः ॥ वै० ॥ त्र्य० १ । त्र्या०२ । सू०२॥ कार्य के त्रभाव से कारण का त्रभाव नहीं होता ॥

कारणाऽमावात्कार्य्याऽभावः ॥ वै०॥ ऋ० १। ऋा०२। सू०१॥ कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ॥

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वै॰ ॥ ऋ ॰ २ । ऋ । १ । सू॰ २४ ॥

जैसे कारण में गुण होते बसे ही कार्य्य में होते हैं। परिमाण दो मकार का है:न्त्रणुमहादिति तास्मिन्विशेषभावाहिशेषाभावाच्च ॥ वै ।। न्त्र • ७ ।
न्त्रा० १ । सू । ११ ॥

( ऋगु ) मूच्म ( महत् ) बड़ा जैसे त्रसरेगु लिचा से छोटा और द्वचगुक से बड़ा है तथा पहाड़ प्रथिवी से छोटे क्तों से बड़े हैं ॥

सिदाति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥ वै०॥ त्र्प्र० १ । त्र्प्रा० २ । सू० ७ ॥

٨

जो द्रव्य गुरा कर्मों में सन् शब्द अन्वित रहता है अर्थात् "सद् द्रव्यम्—सन् गु-रा:-सर्त्कभे" सन् द्रव्य, मन् गुरा, सन् कर्भ अर्थात् वर्तमान कालवाची शब्द का अ-न्वय सब के साथ रहता है ॥

भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वै ।॥ श्र ० १। श्रा ० २ । सू ० शा

जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से सत्तारूप माव है सो महासामान्य कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥ कियागुणव्यपदेशाभावान्त्र।गसत्॥ वे ० ॥ ज्य ० ९ । ज्या २ १ । सु १ ॥

ति किया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक् अर्थात् पूर्व (असत्) न था जैसे घट, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस का नाम प्रागमान ॥ दूसराः—

सदसत्॥वै॰॥ ऋ॰ ९। आ॰ १। सू॰ २॥

जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता है।। तीसगः--

सचासत्॥वै०॥ ऋ० १। ऋ१० १। सू० ४॥

जो होवे और न होवे जैसे ''अगौरश्वोऽनश्वो गोः'' यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है। यह अन्योन्यामाव कहाता है। चौथाः—

यचान्यदसदतस्तदसत् ॥ वै० ॥ त्रा० ९ । त्रा० १ । सू० ५ ॥

जो पूर्वीक्त तीनों अभावों से भिन्न है उस को अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे "नर-शृङ्ग" अर्थान् मनुष्य का सींग "खपुष्प" आकारा का फूल और "बन्ध्यापुत्र" बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवाः—

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः॥ वै०॥ स्त्र॰ ९। स्त्रा॰ १। सू॰ १०॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का संबन्ध नहीं है ये पांच प्रकार के अभाव कहाते हैं॥ इन्द्रियदोपात्संस्कारदोषाचाविद्या ॥ वै । ॥ त्र्र । न्त्रा ।

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥
तहुग्रज्ञानम् ॥ वै०॥ त्रप्र० ९ । त्र्प्रा० २ । सू० १९ ॥
जो दुष्ट अर्थान् विपरीत ज्ञान है उस को अविद्या कहते हैं ॥
त्रप्रदुष्टं विद्या ॥ वै० ॥ त्रप्र० ९ । त्र्प्रा० २ । सू० १२ ॥
जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उस को विद्या कहते हैं ॥
पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादानित्यात्र्य ॥ वै० ॥
त्रप्र० ७ । त्र्प्रा० १ । सु० २ ॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै ० ॥ त्र्य ० ७ । त्र्या ० १ । सू ० ३ ॥ जो कार्यक्रप प्रथिव्यादि पदार्थ और उन में रूप रस गन्ध म्पर्श गुण हैं ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इस से कारणक्रप प्रथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥

सदकारणविनित्यम् ॥ वै० ॥ ऋ० ४ । ऋ१० १ । सू० १ ॥ जो विद्यमान हो श्रीर जिस का कारण कोई भी न हो वह नित्य है अर्थानः--

जो विद्यमान हो श्रीर जिस का कारण कोई भी न हो वह नित्य है श्रश्रांत्:-"सत्कारणवदनित्यम्" जो कारणवाले कार्यरूप गुण हैं वे श्रनित्य कहाते हैं ॥

त्र्रस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवाधि चेति लैङ्गिकम् ॥ वै॰ ॥ त्र्रा॰ ९ । त्र्रा॰ २ । सु॰ १ ॥

इस का यह कार्य्य वा कारण है इत्यादि समवायि. संयोगि, एकार्थसमवायि और ावेरोधि यह चार प्रकार का लेकिक अर्थात् लिक्कलिक्की के सम्बन्ध से ज्ञान होता है। "स-मवायि" जैसे आकाश परिमाणवाला है "संयोगि" जैसे शरीर त्वचावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है "एकार्थसमवायि" एक अर्थ में दो का रहना जैसे कार्यरूप स्पर्श कार्य्य का लिक्क अर्थात् जनाने वाला है "विरोधि" जैसे हुई वृष्टि होनेवाली वृष्टि का विरोधी लिक्क है "व्याप्ति" :—

#### ंसत्यार्थप्रकाशः ॥

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः॥ निजदाक्तशुद्रविमत्याचार्याः॥ त्र्याधेयदाक्तियोग इति पठचिद्राखः॥ सांख्य०॥ त्र्य० ५ । सू० २९ । ३१ । ३२ ॥

जो दोनों साध्य साधन अर्थात् सिद्ध करने योग्य और जिस से सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है। २१। तथा व्याप्य जो धूम उस की निज राक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब विना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है। उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात् अग्नि के छेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है। ३१। जैसे महत्तत्वादि में प्रकृत्यादि की व्याप्कता नुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आध्यरूप और राक्तिमान् आधाररूप का सम्बन्ध है। ३२। इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परिक्ता करके पढ़ें और पढ़ावें। अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस र प्रन्थ को पढ़ावें उस २ की पृवोंक्त प्रकार से परीक्ता करके जो सत्य ठहरे वह २ प्रन्थ पढ़ावें जो २ इन परिक्ताओं से विरुद्ध हों उन २ प्रन्थों को न पढ़ें न पढ़ावें क्योंकि:—

#### लक्रणप्रमाणाभ्यां वस्तु।साद्धः॥

लक्त्या जैसा कि "गन्धवती पृथिवी" जो पृथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे लक्त्या श्रीर प्रत्यक्तादि प्रमाण इन से सब सत्याऽसत्य श्रीर पदार्थों का निर्णय हो जाता है इस के विना कुछ भी नहीं होता ॥

#### त्र्रथ पठनपाठनविधिः **॥**

श्रव पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं—प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो कि स्-त्ररूप है उस की रीति अर्थात् इस श्रक्तर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करण है जैसे "प" इस का ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न श्रीर प्राण तथा जीम की किया करनी करण कहाता है इसी प्रकार यथायोग्य सब श्रक्तरों का उच्चारण माता पिता श्राचार्य सिखलांवे। तदनन्तर व्याकरण श्रथीत् प्रथम श्रष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे "वृद्धिरादेच्" फिर

पदच्छेद "इद्धिः, आत्, ऐवृ वा आदैवृं" फिर समास ''श्राधऐव आदेवृं" और श्र-र्थ जैसे "मादैनां रुद्धिसंज्ञा कियते" अर्थात् आ, रे, श्री की रुद्धिसंज्ञा की जाती है "तः परो यहमात्म तपरम्तादपि परम्सपरः" तकार जिस से परे और जो सकार से भी परे हो वह तपर कहाता है इस से क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त् और तू से परे ऐक दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि हुल और प्लुत की बृद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरता (भागः) यहां "भज" धातु से "धज्" प्रत्यय के परे "ब्, ज्" की इत्संज्ञा हो-कर लोप हो गया पश्चात् "अज् अ" यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार की वृद्धि-संज्ञक आकार हो गया है। तो भाज पुनः "ज" को गृ हो अकार के लाथ मिल के "भागः" ऐसा प्रयोग हुआ "अध्यायः" वहां अभिपूर्वक "इक्" धातु के हुल इ के स्थान में "बज्" प्रत्यय के परे "ऐ" बृद्धि और उस को त्राय हो मिल के "अध्यायः" "वा-यकः" यहां "नीज्" धातु के दीर्घ ईकार के स्थान में "एवुल्" प्रत्यय के परे "ऐ" हुद्धि ब्रीर उस को ब्राय् होकर मिल के "नायकः" ब्रीर "स्तावकः" यहां "स्तु" बातु से "गवुल" प्रत्यय होकर हत्न उकार के स्थान में त्री वृद्धि त्राव् त्रादेश होकर स्रकार में मिल गया तो "स्तावकः" (कृञ् ) धातु से त्रागे "गवुल्" प्रत्यय ल् की इत्संज्ञा हो के लोप "व्" के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में "आर्" इद्धि होकर "कारकः" सिद्ध हुआ। जो २ सृत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगें उन का कार्य्य सब बतलाता जाय और सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कचा रूप धर के जै-से ''भजू+घञ्+मु" इस प्रकार धर के प्रथम घकार का फिर ज् का लोप होकर ''भज्-म्र+मु" ऐसा रहा फिर म को आकार दृद्धि और ज् के स्थान में "ग्" होने से "भाग् +अ+सु" पुनः श्रकार में मिल जाने से "भाग+सु" रहा अब उकार की इत्संज्ञा "म्" के स्थान में "रु" हो कर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने के पश्चात "मागर्" ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय होकर "भागः" यह रूप सिद्ध हुआ। जि-स२ सूत्र से जो २ कार्य्य होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के ऋौर लिखवा कर कार्य्य क-राता जाय इस प्रकार पटने पटाने से बहुत शीघ हट नोध होता है। एक बार इसी प-कार अष्टाध्यायी पदा के घातुपाठ अर्थसहित और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रियास-हित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात् सामान्य सूत्र जैसे "कर्मग्यण्" कर्म उपपद लगा हो तो धातुमात्र से ऋण् प्रत्यय हो जैसे "कुम्भकारः" पश्चात् अपवाद सूत्र जैसे "आतोऽनुपसर्गे इ:'' उपसर्गमिल कर्म्म उपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से "क" प्रत्यव होवे अर्थात् जो बहुज्यापक जैसा कि कर्मोंपपद लगा हो तो सब घातुओं से "अग् " प्राप्त होता है

उस से विशेष अर्थात् अल्प विषय उसी पूर्व मूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को "क" प्रत्यय ने प्रहुगा कर लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपबाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चकवर्ती राजा के रा-ज्य में आएडलिक और भूभिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माएडलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्र श्लोकों के बीच में अस्तिल शब्त अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित कर दी है । धातपाठ के पश्चात उणादिगण के पदाने में सर्व मुबन्त का विषय अच्छे प्रकार पहा के पुनः दूसरी वार श-हा. समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयानुकृति पढावे । तदमन्तर महाभाष्य पढावे अर्थात् जो बुद्धिमान्, पुरुषार्थां, निष्कपटी, विद्या-वृद्धि के बाहने वाले नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महा-माष्य पह के तीन वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक राब्दों का व्याक-रण से बोधकर पुनः ऋन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा वड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पडता और जितना बोध इन के पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुमन्य अर्थात सारखत. चन्द्रिका, कौ-मुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो महाराय म-हर्षि लोगों ने सहजता से महान विषय अपने अन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन जु-द्वाराय मनुष्यों के कल्पित प्रन्थों में क्योंकर हो सकता है। महर्षि लोगों का आश्य जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिस के ब्रह्म में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है और लुद्राख्य लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना करनी जिस को बडे परिश्रम से पढ़ के ऋल्प लाम उठा सकें जैसे पहाड का खो-दना कौडी का लाभ होना । श्रीर अर्ष अन्यों का पढना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ़ के यास्क्रमुनिकृत निघरटु श्रीर निरुक्त झः वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें और पढ़ावें । अन्य नास्तिकक्कत अमरकोषादि में अनेक वर्ष व्यर्थन खोवें तदनन्तर पिक्नलाचार्व्यकृत छन्दोग्रन्थ जिस से वैदिक लौकिक छन्दों का परिज्ञान नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें इस प्रन्थ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्ताव को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। श्रीर वृत्तरत्नाकर ऋादि अल्पबुद्धिमकल्पित अन्थों में अनेक वर्ष न स्रोवें। तत्पश्चात् सनुस्मृति वाल्मीकीयरा-मायण और महाभारत के उद्योगपर्वान्तर्गत विदुर्गिति आहि अच्छे २ प्रकरण जिन से दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सम्बता प्राप्त हो वैसे को काव्य रांति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विरोध्य, विरोध्य और मावार्थ को अध्यापक लांग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जायें इन को वर्ष के मीतर पढ़ लें तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वैरोधिक, न्याय, योग, सांस्त्र और विदान्त अर्थात् जहांतक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें परन्तु वेदान्तमूत्रों के पढ़ने के पूर्व हरा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैतिराय, छान्दोग्य और बहुदारण्यक इन दश उपनिषदों के पढ़ के छः शास्त्रों के माण्यवृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के मीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें पन्धात् छः वर्षों के मीतर चारों बाह्यण अर्थात् ऐतरेय, रातपथ, साम और गोपथ बाह्यणों के सहित चारों वेदों के खर शब्द अर्थ सन्बन्ध तथा कियासहित पढ़ना योग्य है। इस में प्रमाणः—

स्थाणुर्यं भारहारः किलाभूद्धित्य वेदं न विजानानि योऽधैम्। योऽधैज्ञ इत्स्कलं भद्रमश्चृते नाकंमेति ज्ञानविधूतपाप्ता ॥ निक्क १। १८॥

जो वेद को खर और पाठमात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत् अर्थ जानता है वहीं संपूर्ण आनन्द को पाप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान से पार्णे को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥

उत त्वः पश्यन देदर्श वार्चमुत त्वः शुएवन शृंणोत्येनाम् । उतो त्वंसमे तुम्बंदेविसेस्रे जायेव पत्यं उशती सुवासाः ॥ ऋ ।। मं • १ • । सू • ७१ । मं • ४ ॥

जो अविद्वान हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध का जानने वाला है उस के लिये विद्या जैसे सुन्दर वस्त्र आ-भूक्स धारण करती अपने पति को कामना करती हुई सी अपना शरीर और खरूप का प्रकारा पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान के लिये अपने सरूप का प्रकार करती है अविद्वानों के लिये नहीं ॥

ऋचो ऋचेरे परमे व्योमन यौत्मन्देवा ऋधिविश्वे निषेदुः। यस्तव वेद् किमृचा कंरिष्यति य इत्तिहिद्स्त इमे समासते॥ ऋदः॥ मं ० १। स० १६४। मं ०३९॥

जिस व्यापक ऋविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथिवी मूर्व ऋादि सब लोक स्थित हैं कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस महा को जो नहीं जा-नता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ मुख को प्राप्त हो सकता है ? नहीं २ किन्तु जो बेर्दो को पद के धर्मात्मा योगी होकर उस बक्क को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थ-ज्ञान सहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदां को पद के आयर्थेंद्र अर्थान जो चरक. मुश्रुत न्नादि ऋषि मुनि प्रशीत वैद्यक शास है उस को कर्थ. किया. शस. क्षेदन, भेदन, लेप, चिकि-सा, निदान, श्रीवध, पथ्य, शारीर, देश, काल श्रीर वस्तु के गुरा ज्ञानपूर्वक ४ चार वर्ष के भीतर परें पहार्वे । तदनन्तर धनुवेंद् अर्थात् जो राजसम्बन्धी काम करना है इस के दो मेद एक निज राज पुरुष सम्बन्धी श्रीर दूसरा प्रजा सम्बन्धी होता है । राजकार्य में सब सेना के अध्यक्त राक्षास्त्रविद्या नाना प्रकार के ज्वहीं का अभ्यास अर्थात् जिस की भाज कल "कवायद" कहते हैं जो कि शृतुओं से लड़ाई के समय में किया करनी होती: है उन को संभावत सीलें श्रीव जो २ प्रजा के पालने और कुद्धि करने का प्रकार है उन को सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रक्तें दृष्टों को यथायोग्य दग्ड श्रेष्टों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें इस राजविद्या को दो २ वर्ष में सीख कर गान्धवेवेद कि बिस की गानविद्या कहते हैं उस में खर, राम, रागिशी, समय, ताल, माम, तान, बा-दित्र, नृत्य गीत श्रावि को यथावत सीलें परन्तु मुख्य करके सामबेद का गान वादित्र-वादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो २ श्रार्थ अन्ध हैं उन को पहें परन्तु महुदे वेश्या और विषयासिक्तकारक वैरागियों के गर्दभगुब्दवत् व्वर्ध ज्ञालापकर्मीन करें। छ-र्थवेद कि जिस को शिल्पविद्या कहते हैं उस को पदार्थ गुए। विज्ञान किया कौशल ना-नाविष पदार्थों का निर्माण प्रथिवी से लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को वशायत सील के अर्थ अर्थात जो ऐश्वर्य को बटाने बाला है उस विधा को सील के दो वर्ष में ज्योतिए राज्य सूर्यसिद्धान्तादि जिस में बीजगिएत, अह, भूगोल, खगोल और भूगभीविद्या है इस की यथावत् सीखें तत्परचात् सब प्रकार की हस्तिकिया यन्त्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने प्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्च आदि के फल के विधायक प्रन्य हैं उन को मुठ समस्त्र के कभी न पहें और न पहावें ऐसा प्रयत्न पहने और पहाने वाले करें कि जिस से बीस वा हकीस वर्ष के मीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य हो कर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा हकीस वर्ष में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शत वर्ष में भी नहीं हो सकती।

ऋषिपणीत प्रन्थों को इसलिये पट्ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्रवित् और धर्मात्मा थे और अनृषि अर्थात् जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और जिन का आत्मा पद्मपातस-हित है उन के बनाये हुए प्रन्थ भी वैसे ही हैं।

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतममुनिकृत, न्यायसूत्र पर बात्यायनमुनिकृत भाष्य, पतञ्जलिमुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिलमुनिकृत सांस्वसूत्र पर मागुरिमुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तमृत्र पर बाल्यायनमुनिकृत भाष्य
अथवा बौद्धायनमुनिकृत भाष्य वृत्तिसिहत पढ़ें प्रशावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अक्ग में भीं
गिनना चाहिये जैसे ऋष्यमु साम और अवर्व बारों वेद ईश्वरकृत हैं वैसे पेतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निष्यदु, विरुक्त, कृन्द और
ज्योतिष् इः वेदों के अक्ग, मीमांसादि इः शास्त वेदों के उपाक्ग, आयुर्वेद, धनुर्वेद,
गान्धवेवेद और अर्थवेद वे चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये मन्य
हैं इन में भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरकृत
होने से विश्वरक्त स्तःमसाय अर्थात् इन का प्रमाण वेदाधीन है वेद की विशेष व्याख्या ऋष्वेदादिमाध्यभूमिका में देख लीजिये और इस अन्य में भी आगे लिखेंगे॥

श्रव जो परित्याम के बोध्य अन्य हैं उन का परिगणन संदोप से किया जाता है श्र-र्थात् जो २ नीचे अन्य लिखेंगे वह २ जालअन्य समस्तना चाहिये । व्याकरण में कात-न्त्र, सारखद, चन्द्रिका, मुख्योघ, कौमुदी, रोसर, मनोरमादि । कोश में श्रमरकोशादि । सन्दोअन्य में बृत्तरकाकरादि । शिक्षा में अय शिक्षां अयस्यामि पाशिनीयं मतं यथा । इ-त्यादि । ज्योतिष् में शीअयोष मुद्द्रशीचन्तामणि श्रादि । काव्य में नायकामेद, कुषस्त्या- नन्द, रघुवंग्र, माघ, किरातार्जुनीयादि । भीमांसा में धर्मसिन्धु, अतार्कादि । वैशोधिक में तर्क्सइग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठप्रदीपिकादि । सांस्य में सांस्य-तर्ज्ञिमुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ, पञ्चदश्यादि । वैद्यक में शार्कधरादि । स्पृतियों में मनुस्पृति के मिद्धित स्लोक और अन्य सब स्पृति, सब तन्त्र अन्य, सब पुराण, सब उपपुराण, नुक्सिद्धान्द्र आकारमायक स्विन्यामकस्यदि और सर्वभाषाग्रन्थ ये सब क-पोलकल्पित मिथ्या अन्य हैं ( पश्न ) क्या इन प्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ! (उत्तर) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुतसा असत्य भी है इस से "विषसम्पृक्ताज्ञवत् त्याज्याः" जैसे अत्युक्तम अन्य विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये प्रन्थ हैं ( प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ! ( उत्तर ) हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कीन सत्य और कीन मिथ्या है! (उत्तर)

त्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्यान् गाथा नाराइंसीरिति ॥

यह गृह्यमुत्रादि का वचन है। जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम है श्रीमद्भागकादि का नाम व-हासा नहीं ( प्रश्न ) जो २ त्याज्य अन्थों में सत्य है उस का ब्रहण क्यों नहीं करते ? (उत्तर) जो २ उन में सत्य है सो २ वेदादि सत्य शक्तों का है और निथ्याहै वह उन के घर का है वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या प्रत्थों से सत्य का प्रहण करना चाहै तो मिथ्या भी उस के गले लि-पट जावे इसलिये " असत्यिमश्रं सत्यं दुरतस्याज्यमिति" असत्य से युक्त अन्यस्य सत्य को भी वैसे छोड देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन को ( मक्ष ) तुम्हारा मत क्या है ? ( उत्तर ) चेद अर्थात जो २ वेद में करने और छोडने की रीक्षा की है उस २ का उम यक्षावत करना छोडना भागते हैं निसलिये नेय हम को मान्य है इसलिये इंगारा मत केर है ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विशेष श्रायों को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये ( मक्ष ) जैसा सत्यासत्य और दूसरे अन्थों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सृष्टिनिषय में छः शास्त्रों का निरोध है: — मीमांसा कर्म, वैरेक्कि काल, न्याय परमासा, योग पुरुषार्थ, सांस्य प्रकृति, श्रीर वेदान्त त्रका से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार राष्ट्रमों में सृष्टि की उत्पत्ति मसिद्ध नहीं लिखी और इन में विरोध नहीं क्योंकि तुम की क्सिकाविरोध का ज्ञान नहीं। मैं तुम से पूछता हूं कि विरोध किस स्थल में होता है ई

समा एक विषय में अथवा भिक्ष २ विषयों में १ ( अक्ष ) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उस को विरोध कहते हैं यहां भी सृष्टि एक ही विषय है ( इस्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष् आदि का भिक्ष २ विषय क्यों है जैसे एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिक्ष मतिपादन होता है वैसे ही सृष्टिविद्या के भिक्ष २ छः अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध नहीं जैसे बड़े के बनाने में कमें, समय, मिटी, विद्यार, संयोग वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उस की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उस की व्याख्या वेदान्तराास्त्र में है। इस से कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैद्यकरास्त्र में निदान, चिकित्सा, आविषि, दान और पथ्य के मकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इन में से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की है इसलिये इन में कुछ भी विरोध नहीं इस की विरोध व्याख्या सृष्टि-प्रकरण में कहेंगे॥

जो विद्या पहने पहाने के विद्या हैं उन को छोड़ देवें जैसा कुसंग अर्थात् दुष्ट वि-पयी जनों का संग दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि बाल्यावस्था में विवाह अर्थात् पत्तीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष और सोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्ण अक्षचर्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पहने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्य, वा कपट करना, सर्वोपिर विद्या का लाभ न सममना, अध्यक्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोम्य, राज्यधन की बुद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान क्लोड़ अन्य पा-षाणादि जड़ मूर्चि के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल स्त्रोना, माता, पिता, अतिथि और आ-चार्य्य, विद्वान् इन को सत्य मूर्चि मान कर सेवा सत्संग न करना, वर्णाक्षम के धर्म को क्लोड़ कर्ष्यपुष्ट्र, त्रिपुण्ड्र, तिलक, कंटी, मालाधारका, एकादशी, त्रयोवशी आदि बल करना, काश्यादि तीर्थ और सम, कृष्ण, नारायण, शिव, अगवती, मणेशादि के नामस्य-रण से पास पूर होने का विश्वास, पाषंडियों के उपदेश से विधा पढ़ने में अक्षद्धा का होना, विद्या धर्म सीम परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराखनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना. लोभ से धनादि में प्रवृत्त हो कर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फँस के त्रधाचर्य्य और विद्या के लाम से रहित होकर रोगी और पूर्व बने रहते हैं।

आजकाल के संप्रदायी और स्वार्थी आसण आदि जो दूसरों को विद्या सत्सङ्ग से हटा और अपने जाल में फँसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और बाहते हैं कि जो स्तियादि वर्ण पढ़ कर विद्वान हो जायेंगे तो हमारे पाषंड जाल से छूट और हमारे छल को जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विध्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया करें ( प्रश्न ) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें है जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे है और इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेष है: --

# स्तीशूद्री नाधीयातामिति श्रुतेः॥

स्नी श्रीर शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है ( उत्तर ) सब स्नी श्रीर पुरुष अर्थात् मनुष्यमा-. श्र को पढ़ने का अधिकार है । तुम कुआ में पड़ो श्रीर यह श्रुति तुन्हारी कपोलकल्पना से हुई है किसी प्रामाणिक प्रन्थ की नहीं । श्रीर सब मनुष्यों के वेदादिशास्त्र पढ़ने सुनने के श्रिकार का प्रमाण यजुंवेंद्र के छुट्टीसवें अध्याय में दूसरा मन्त्र है:—

यथेमां वार्चं कल्याणीमावदानि जनेम्यः । <u>ब्रह्मराज</u>न्याभ्याभ् शूद्राय चार्याय <u>च</u> स्वाय चार्रणाय ॥ यजु • ऋ • २६ । २ ॥

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेम्यः) सब मनुष्यों के लिये (इसाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के मुल देनेहारी (वाचम्) ऋग्वे-दादि चारों वेदों की वाणी का (आ, बदानि) उपदेश करता हूं वैसे तुम मी किया करों। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का प्रहण करना चाहिये क्योंकि स्मृत्यादि प्रन्थों में ब्राह्मण, ज्ञिय, वैश्य ही के वेदों के पदने का अधिकार लिला है सी और शूद्रादि वर्णों का नहीं (उत्तर) (अध्याजन्याम्यां) इत्यादि देलो परमेश्वर लायं कहता है कि हमने ब्राह्मण, ज्ञिय, (अर्थ्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने मृत्य वा सीआदि (अरणाय) और अतिशृद्धादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और मुन मुना कर विज्ञान को बढ़ा के

30

अच्छी बातों का अहरा और बुरी बातों का त्याग कर के दुः खों से लूट कर आनन्द को प्राप्त हों। किहमें अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ! परमेश्वर की बात अवश्य मानविय है। इतने पर भी जो कोई इस को न मानेगा वह नास्तिक कहावा है)। क्या परमेश्वर शूदों का मला करना नहीं चाहता ! क्या ईश्वर पद्मपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का यूदों के लिये निषेध और द्विजों के लिये विधि करे ! जो परमेश्वर का अभिप्राय यूदादि के पढ़ाने मुनाने का न होता तो इन के शरीर में वाक् और श्रोत इन्द्रिय क्यों रचता जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, आनि, वायु, चन्द्र, मृर्श्य और अजादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं (और जहां कहीं निषेध किया है उस का यह अभिप्राय है कि जिस को पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निर्वुद्धि और मूर्ख होने से शूद कहाता है। उस का पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है) और जो क्षियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुक्षारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्वुद्धिता का प्रभाव है दे-खो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण:—

<u>ब्रह्मचर्घ्येण कन्यारे</u> युवानं विन्दते पतिम् ॥ त्र्यथवे० ॥ कां०० ११ । प्र०२४ । त्र्य०३ । मं० १८ ॥

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या श्रीर मुशिन्हा को प्राप्त होके युवित, विदु-भी, अपने अनुकूल प्रिय सहरा क्षियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या) कुमारी (ब्र-सचर्य्येण) ब्रह्मचर्य्य सेवन से वेदादिशाकों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्ता को प्राप्त युवित होके पूर्ण युवाबस्था में अपने सहरा प्रिय विद्वान् ( युवानम् ) पूर्ण युवाबस्था-युक्त पुरुष को (विन्दते ) प्राप्त होवे इसलिये कियों को भी ब्रह्मचर्य्य और विद्या का अ-हण अवस्य करना चाहिये (प्रश्न) क्या क्षी लोग भी वेदों को पढ़ें ! (उत्तर) अ-वस्य, देखो श्रीत्र सूत्रादि में :—

#### इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्॥

अर्थात् स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र की पड़े । जो वेदादि शास्त्रों को न पड़ी होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मंत्रों का उचारण और संस्कृतभाषण कैसे कर सके भारतवर्ष की खियों में भूषणकरप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई श्री यह शनपथनाक्षण में स्पष्ट लिखा है । भला जो पुरुष विद्वान् और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान् हो तो नित्यप्रति देवागुर संग्राम घर में मचा रहे फिर मुख कहां ! इसलिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सकें तथा राजकार्य्य न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य्य जो पित को स्त्री और स्त्री को पित प्रसक्ष रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना इत्यादि काम विना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ।।

देखो श्रार्व्यावर्त के राज पुरुषों की खियां धनुर्वेद अर्थान युद्धविद्या भी श्रच्छे प. कार जानती थीं क्योंिक जो न जानती होतीं तो केकयी श्रादि दरारथ श्रादि के साथ यद में क्योंकर जा सकती ! और यद कर सकती ! इसलिये ब्राह्मणी और चत्रिया को सब विद्या वैश्या को व्यवहार विद्या और राद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवस्य पदनी चाहिये जैसे परुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यन से न्यन अवश्य पदनी चाहिये वैसे खियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गिएत, शिल्पविद्या तो श्रवश्य ही सीखनी चाहिये क्योंकि इन के सीखे विना सत्याऽसत्य का निर्णय, पति बादि से बानुकुल वर्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्यत्ति, उन का पालन वर्द्धन श्रीर सुशिचा करना, घर के एव कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यक्रविद्या से श्रीषधवत अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकतीं जिस से घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा त्र्यानिदत रहें शिल्पविद्या के जाने विना घर का बनवाना वस्न आभूषण श्रादि का बनाना बनवाना गिएत विद्या के विना सब का हिसाब समस्राना समस्राना बे-वादिशास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच सके। इसिलये वे ही धन्यवादाई और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्ता और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढावें जिस से वे सन्तान मात. पितृ, पति, सामु, श्रमुर, राजा, पजा, पड़ोसी, इष्ट, मित्र श्रीर सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्ते । यही कोश अन्तय है इस को जितना व्यय करे उतना ही बढता जाय अ-न्य सब कोरा व्यय करने से घट जाते हैं त्रीर दायशागी भी निजमाग लेते हैं त्रीर विद्या कोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रत्ता और वृद्धि करनेवाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं।।

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रच्च शम् ॥ मनु ० ७ । १५२॥

राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उस के माता पिता को दराड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावें किन्तु आचार्यकुल में रहें जबतक समावर्त्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे ॥

# सर्वेषामेव दानानां त्रह्मदानं विशिष्यते । वार्यनगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसपिषाम् ॥ मनु ॰ ४ । २३३॥

ससार में जितने दान हैं अर्थात् जल, अन्न, गी, पृथिवी, वन्न, तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिये जितना वन तके उत्तना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सी-भाग्यवान् होता है। यह ब्रह्मचर्या-अम की शिक्ता संत्तेष से लिखी गई है इस के आगे चौथे समुद्धास में समावर्त्तन और गृहाअम की शिक्ता लिखी जायगी॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते शिक्वाविषये तृतीयः समुख्जासः सम्पूर्णः ॥ ३ ॥



10

अथ समावर्त्तनविवाहगृहाश्रमविधि वच्यामः ॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । ऋविप्तनुत्रमहाचर्यो गृहस्थाश्रममाविदोत् ॥ मनु ॰ ३ । २ ॥

यश्रावत् ब्रह्मचर्य में आचार्यानुकृत वर्त कर धर्म से चारों, तीन. वा दो, अथवा एक वेद की साङ्गोपाङ पढ़ के जिस का ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहा-अम में अवेश करे।

तं प्रतीतं स्वधमें । त्रह्मदायहरं पितुः ।

स्रग्विणं तस्य त्रासीनमईयेत्प्रथमं गवा ॥ मनु ० ३ । ३ ॥

जो स्वधमं ऋथीत् यथावत् ऋगचार्य और शिष्य का धर्म है उस से युक्त पिता जनक वा ऋध्यापक से ब्रह्मदाय ऋथीत् विद्यारूप भाग का ब्रह्मण और माला का धारण करने-वाला श्रपने पलक्ष में बैठा हुआ शिष्य है आचार्यादि उस का प्रथम गोदान से सत्कार करें वैसे लक्ष्मण्युक्त विद्यार्थिनी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करें ॥

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्देत दिजो भार्या सवर्णा लक्कणान्विताम् ॥ मनु ॰ ३ । ४ ॥

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूर्वक आ के बाह्मण, श्रात्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकृल मुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥

श्रम्मपिएडा च या मातुरसमोता च या पितुः । सा प्रशस्ता हिजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ मनु• ३ । ५ ॥ जो कन्या माता के कुल की छुः पीड़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ इस का यह प्रयोजन है कि:——

#### परोत्तप्रिया इव हि देवाः प्रत्यत्तिहिषः । शतपथ •

3

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्त पदार्थ में भीति होती है वैसी प्रत्यक्त में नहीं जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों श्रीर खाई न हो तो उस का मन उसी में लगा रहता है जैसे किसी परोक्त वस्तु की प्रशंसा सुन कर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात् जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करने में गुए। ये हैं (१) एक —जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर कीडा, लडाई श्रीर भेम करते एक दूसरे के गुरा दोष स्वभाव या बाल्यावस्था के विपरीत आचररा जानते श्रीर जो नक्ते भी एक दूसरे को देखते हैं उन का परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता (२) दूसरा-जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्त् ए गुए नहीं होता वैसे एक गोत्र पितृ वा मातृकुल में विवाह होने में धातुत्रों के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती (३) तीसरा-- जैसे दूध में मिश्री वा शुंट्यादि ऋोषधियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से पृथक् वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) चौथा---जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु श्रीर खान पान बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है ( ५ ) पांचवें ─िन-कट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में मुख दु:ख का भान और विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूर२ प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं ( ६ ) छुठे-दूर २ देश के वर्त्तमान श्रीर पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:-

## दुहिता दुर्हिता द्रोहिता दोग्धेर्वा ॥ निरु॰ १ । ४ ॥

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने से हि-तकारी होता है निकट रहने में नहीं (७) सातवें कन्या के पितृकुल में दारिखू होने का भी सम्भव है क्योंकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब २ इस को कुछ न कुछ देना ही होगा ( = ) आठवां कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृकुल के सहाय का बमएड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री भट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ण और मृदु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पीढ़ी श्रीर समीप देश में विवाह करना श्रच्छा नहीं ॥

महान्त्यिप समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः ।

स्रीसन्वन्धं दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ मनु॰ ३ । ६ ॥

चाहें कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथीं, घोड़े. राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसंबन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर देः—

हीनिकयं निष्पुरुषं निश्वन्दो रोमझाईासम् ।

क्तय्यामयान्यपस्मारिश्वितृकुष्टिकुलानि च ॥ मनु ०३ । ७ ॥

जो कुल सत्किया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े २ लोम, अथवा बवासीर, स्त्यी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ और ग-लितकुष्ठयुक्त हों उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये।।

नोहहेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्गीं न रोगिणीम् । नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटाच पिङ्गलाम् ॥ मन्०३।८॥

न पीले वर्श वाली, न अधिकाङ्गा अर्थात् पुरुष से लम्बी चौड़ी, अधिक बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहिता, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करने हारी और न भूरे नेत्र-वाली ॥

नर्ज्ञवृत्तनदीनान्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।

न पश्यिहिप्रेष्यनान्तीं न च भीषणनामिकाम्॥ मनु० ३ । ९ ॥

न ऋत्त अर्थात् अधिनी, मरणी, रोहिणीदेई, रेवर्तावाई, चित्तरि आदि नत्तत्र ना-मनाली, तुलसिआ, पेंदा, गुलावी, चंवा, चमेली आदि कृत्त नामवाली, गङ्गा यमुना आदि नदी नामबाली, चांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, हिमालया, पार्नेती आदि पर्नत नामवाली, कोकिला, मैंना आदि पत्ती नामवाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नामवाली, मा- धोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामवाली और भीमकुंबरि, चिएडका, काली आदि भी- षणा नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं।

# त्र्राध्यङ्गाङ्गी सौन्यनान्नी हंसवारणगामिनीम् । तनुलोमकेशदशनां मृहङ्गीमुहहेस्स्रियम् ॥ मनु॰ ३ । १० ॥

जिस के सरल मूधे अक हों विरुद्ध न हों, जिस का नाम मुन्दर अर्थात् यशोदा, मुखदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिस की चाल हो, मूच्म लोम केश और दांत युक्त और जिस के सब अक कोमल हों वैसी की के साथ विवाह करना चाहिये ( प्रश्न ) विवाह का समय और प्रकार कीन सा अच्छा है ( उत्तर ) सोलहवें वर्ष से ले के चौवीसवें वर्ष तक कन्या और पचीसवें वर्ष से लेके अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाहसमय उत्तम है इस में जो सोलह और पचीस में विवाह करे तो निक्कष्ट, अठारह वीस की स्त्री तीस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौवीस वर्ष की स्त्री अप्रश्नालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और असर्चय विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश मुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्याश्वासथा और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःल में दूब जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के प्रहणपूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और विगड़ने से विगाड़ हो जाता है। ( प्रश्न )

म्प्रष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिषी ॥ अध्याप १ पि दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ १ ॥ माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो माता तथैव च ॥ तयस्ते नरकं यान्ति दष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥ अ

ये रलोक पराशरी और शीव्रवोध में लिखे हैं। अर्थ यह है कि —कन्या की आठवें वर्ष गौरी नवमें वर्ष रोहिणी दश्वें वर्ष कन्या और उस के आगे रजखला संज्ञा होती है औ ॥ १ ॥ दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देख के उस के माता पिता
और बड़ा भाई ये तीनों नरक में गिरते हैं । ( उत्तर )

#### ब्रह्मोवाच

एकत्तणा भवेद् गौरी हित्तणेयन्तु रोहिणी॥ वित्तणा सा भवेत्कन्या द्यंत ऊर्ध्व रजखला॥ १॥ माता पिता तथा स्राता मातुलो भगिनी स्वका॥ सर्वे ते नरकं यान्ति दष्ट्वा कन्यां रजखलाम्॥ २॥

यह सचोनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन हैं। ऋर्थ—जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को इत्तण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक इत्तण में गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या ऋौर चौथे में रजखला हो जाती है।। १॥ उस रजम्बला को देख के उसी के माता. पिता, भाई, मामा और बहिन सब नरक को जाते हैं।। २॥

(प्रश्न) ये श्लोक प्रमाण नहीं (उत्तर) क्यों प्रमाण नहीं जो ब्रह्माजी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते (प्रश्न) वाह र पराशर और काशी-नाथ का भी प्रमाण नहीं करते (उत्तर) वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी वड़े नहीं है 'जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते (प्रश्न) तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्रच्या जन्मसमय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता (उत्तर) जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ नो और दशवें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है। क्योंकि सोलहवें वर्ष के प्रधात् चौवीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक शरीर बालिष्ठ स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं \* जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव

\* उचित समय से न्यून ऋायुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्वन्तिर जी मुश्रुत में निषेध करते हैं:—

> जनपेंडशवर्षायामनाप्तः पञ्चिविशतिम् ॥ यद्याधते पुमान् गीम कुत्तिस्यः स विषद्यते ॥ १ ॥

है वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उस का नाम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की खी, रोहिणी वसुदेव की खी श्री उस को तुम पौराणिक लोग मानुसमान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उन से विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है! इसलिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्लोक मिध्या ही हैं क्योंकि जैसा हम ने "ब्रह्मोवाच" करके श्लोक बना लिये हैं वैसे वे भी परारार आदि के नाम से बना लिये हैं इसलिये इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, देखो मनु में:--

# तीणि वर्षाण्युदीकेत कुमार्यृतुमती सती।

340

N

उध्र्व तु कालादेतस्माहिंदेत सद्दां पितम् ॥ मनु० ९। ९०॥ कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्षपर्यन्त पित का खोज करके अपने तुल्य पित को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में ६६ वार रजस्वला हुए पश्चान विवाह करना योग्य है इस से पूर्व नहीं ॥

काममामरणात्तिष्टेद् गृहे कन्यनुमत्यपि । न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय किहं चित् ॥ मनु॰ ९ । ८९ ॥ चाहे लडका लडकी मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु असदश अर्थात् परस्पर विरुद्ध

> जातो वा न चिरंजीवेज्जीवेद्दा दुर्वलेन्द्रियः ॥ तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ २ ॥ सुश्रुत शारीरस्य अ०१०। श्लो०४७।४८॥

अर्थ — सोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री में पश्चीस वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुत्तिस्थ हुआ गर्म विपत्ति को प्राप्त होता अर्थान् पूर्ण काल तक गर्भाराय में रह कर उत्पन्न नहीं होता ॥ १ ॥

अथवा उत्पन्न हो तो निरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो, इसकारण से अतिबाल्यावस्थावाली स्त्री में गर्भस्थापन न करे ॥ २ ॥

ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम और सिष्टकम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्यून आयुनाला पुरुष कभी गर्भाधा-न करने के योग्य नहीं होता। इन नियमों से विपरात जो करते हैं वे दु:खभागी होते हैं॥ गुण कर्म खभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये। इस से सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदशों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥

( प्रश्न ) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे ! ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कत्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और—

मन्तु यो भार्यया भक्ती भक्ती भार्य्या तथैव च । यस्मिनेव कुले नित्यं कल्याणं तत वै ध्रुवम् ॥ मनु० ३।६०॥

जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आ-नन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहां विरोध कलह होता है वहां दुःख, दिहता और निन्दा निवास करती है इसलिये जैसी खयंवर की रीति आर्य्यावर्त्त में परंप-रा से चली आती है वहीं विवाह उत्तम है, जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील. रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये। ज-बतक इन का मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी मुख नहीं होता और न बाल्या-वस्त्रा में विवाह करने से मुख होता।

युवा सुवासाः परिवीत त्र्यागात्स उ श्रेयानभवति जार्यमानः। तं धीरांसः कृषय उर्जयन्ति स्वाध्यो । मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ । ॥ मं । ३ । सू । ८ । मं । ४ ॥

त्र्यापेनवी धुनयन्तामादीश्वीः शब्दुंबाः शब्या त्रप्रप्रंदुग्धाः । नव्यानव्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवानीमसुरत्वमेकंम् ॥ २ ॥ ऋ ॥ मं ० ३ । सू ० ५५ । मं ० १६ ॥ पूर्वीरहं श्रारदेः शश्रमाणा दोषावस्तीरुषसी जरयन्तीः । मि नाति श्रियं जित्मा तनूनामप्यू नु पत्नीवृषेणो जगम्युः ॥ ३ ॥ ऋ॰ ॥ मं॰ १ । सू॰ १७९ । मं॰ १ ॥

जो पुरुष (परिवीतः ) सब क्यार से बज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य्य सेवन से उत्तम शिक्ता और विद्या से युक्त (मुवासाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुन्ना ब्रह्मचर्य्ययुक्त (युवा ) पूर्ण ज्वान हो के विद्या अहण कर गृहाश्रम में (श्रागात् ) श्राता है (स. उ) वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमानः ) प्रसिद्ध होकर (श्रेयान् ) अतिशय शामायुक्त मंगलकारी (भवति ) होता है (स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मनसा ) विज्ञान से (देवयन्तः) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त (धीरासः ) धर्ययुक्त (कवयः ) विद्वान् लोग (तम् ) उसी पुरुष को (उन्नयन्ति ) उन्नतिशील कर के प्रतिष्ठित करते हैं श्रीर जो ब्रह्मचर्य्यशारण विद्या उक्तम शिक्ता का ब्रह्मण किये विना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्टअष्ट हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥

जो (अप्रदुग्धाः) किसी ने दुही नहीं उन (धेनवः) गौओं के समान (अरिश्धाः) बाल्यावस्था से रहित (शर्बर्दुधाः) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करनेहारी (शर्थाः) कुमारावस्था को उल्लब्धन करनेहारी (नव्यानव्याः) नवीन र शिक्ता और अवस्था से पूर्ण (भवन्तीः) वर्त्तमान (युवतयः) पूर्ण युवावस्थास्थ ख्रियां (देवानाम्) अधार्ययं मुनियमों से पूर्ण विद्वानों के (एकम्) अद्वितीय (महत्) बड़े (अमुरत्वम्) प्रज्ञा शास्त्र शिक्तायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त हो के (आयुनयन्ताम्) गर्मधारण करें। कभी भूलके भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकियही कर्म इस लोक और परलोक के मुख का साधन है बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाशं उस से अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २॥

जैसे (नु) शीघ (शश्रमाणाः) अत्यन्त श्रम करनेहारे (वृष्णः) वीर्घ्य सींचने में समर्थ पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष (पन्नीः) युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय क्षियों को (जन्मपुः) प्राप्त होकर पूर्ण शत वर्ष वा उस से अधिक वर्ष आयु को आनन्द से भोगते और पुत्र पीत्रादि से संयुक्त रहते हैं वैसे की पुरुष सदा वर्षे जैसे (पूर्वीः) पूर्व वर्षमान (शरदः) शरद् ऋतुत्रों और (जरयन्तीः) वृद्धावस्था को प्राप्त करानेवाली (उषसः) प्रातःकाल की वेलाओं को (दोषा) रात्री और (वस्तोः) दिन (तनृनाम्) शरीरों की (श्रियम्) शोभा को (जरिमा) अतिशय वृद्धपन वल और शोभा को दूर कर देता है

वैसे ( अहम् ) में स्त्री वा पुरुष ( उ ) अच्छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्रह्मचर्च्य से विद्या शिक्ता शरीर श्रीर श्रात्मा के बल श्रीर युवावस्था को प्राप्त होही के विवाह करूं इस से विरुद्ध करना वेद्विरुद्ध होने से मुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥३॥

जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मृनि राजा महाराजा आर्य्य लोग ब्रह्मचर्य्य से विद्या परही के स्वयंवर विवाह करते थे तवतक इस देश की सदा उन्नति होती थी जब से यह ब्रह्मचर्य्य से विद्या का न पदना, बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब मे क्रमशः आर्थावर्त देश की हानि होती चली आई है। इस से इस दृष्ट काम को छोड़ के सजजन लोग पूर्वोक्त प्रकार में म्वयंवर विवाह किया करें सो विवाह ब-र्गानकम से करें त्रीर वर्णव्यवस्था भी गूण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये। (प्रश्न) क्या जिस की माना बादाणी पिना आबाण हो वह बादाना होता है और जिस के माता पिता अन्यवर्गम्थ हों उन का सन्तान कभी बाक्षण हो सकता है १ ( उत्तर ) हां बहुत से हो गये. होते हैं श्रीर होंगे भी जैसे छांदोग्य उपनिषद में जावाल ऋषि श्रजातकल, महस्मारत में विश्वामित्र जित्रय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे. श्रव भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मुर्ख शुद्ध के योग्य होता है और बैसा ही आगे भी होगा ( प्रश्न ) मला जो रज वीर्घ्य से शरीर हन्ना है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हैं। सकता है : ( उत्तर ) रज वीर्य्य के योग से बाब्यण शरीर नहीं होता किन्तुः --

### स्वाय्यायेन जपहोंनैस्त्रैवियेनेज्यया सतेः।

महायज्ञैश्व यज्ञेश्व बाह्मीयं क्रियते तनः ॥ मनु० २। २८॥ इस का ऋर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी सङ्क्षेप से कहते हैं ( स्वाध्यायेन ) पटने पटाने ( जपैः ) विचार करने कराने. नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण बेदों की शब्द. अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोचारण सहित परने पढाने ( इज्यया ) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधिपूर्वक ( मुतैः ) धर्म से सन्तानीत्पत्ति ( महायज्ञैश्च ) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ. पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ ( यज्ञैश्च ) अग्निष्टोमादियज्ञ, विद्वानी का सङ्ग. सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्भ और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि पढ के दृष्टा-चार लोड श्रेष्ठाचार में वर्तने से (इयम् ) यह (तनुः ) शरीर (ब्राह्मी ) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है। क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं। फिर क्यों रज वीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ! मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से R

लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं ( प्रश्न ) क्या तुम परम्परा का भी खरहन करोगे! ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समक्त को नहीं मान के खरहन भी करते हैं (प्रश्न ) हमारी उलटी और तुम्हारी भूषी समक्त है इस में क्या प्रमाण! ( उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम बेद तथा सृष्टि के जारक्म से आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखे। जिस का पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ट वा दुष्ट देखने में आते हैं इसलिये तुम लोग अम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है:-

# येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छच रिष्यते ॥ मनु ० ४। १७८॥

जिस मार्ग से इस के पिता, पितामह चले हों उस मार्ग से सन्तान भी चलें परन्त ( सताम् ) जो सर्रुरुप पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें श्रीर जो पिता, पितामह दृष्ट हों तो उन के मार्ग में कभी न चलें । क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में च-लने से द:ख कभी नहीं होता इस की तुम मानते हो वा नहीं ! हां २ मानते हैं। श्रीर देखों जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन श्रीर उस के बिरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं १ अ-वश्य चाहिये। जो ऐसा न माने उस से कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो श्रीर उस का पत्र धनाट्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे ! क्या जिस का पिता अन्धा हो उस का पुत्र भी अपनी आंखों को फोड लेवे! जिस का पिता ककर्मी हो क्या उस का पुत्र भी कुकर्म को ही करें! नहीं ३ किन्तु जो २ पुरुषों के उत्तम कर्म हों उन का सेवन श्रीर दृष्ट कमीं का त्याग कर देना सब को श्रात्याव-श्यक है। जो कोई रज वीर्घ्य के योग से वर्णाश्रमव्यवस्था माने और गुए कर्मों के योग से न माने तो उस से पृक्रना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज, ऋथवा क्रश्चीन, मुसलमान हो गया हो उस को भी बाबगा क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहोंगे कि उस ने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है। इस से यह भी सिद्ध होता है कि जो आस्मशादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच मी उत्तम वर्श के गुण कर्म स्वभाववाला होने तो उस को भी उत्तम वर्श में और जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उस को नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये ( प्रश्न )

# त्राह्मणोस्य पुर्त्वमासीद्वाह् राजिन्यः कृतः । ऊरू तर्दस्य यहैश्यः पुत्रवाश्ग्रदो त्र्राज्ञायत ॥

यह यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र है । इस का यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, ज्ञत्रिय बारू. वैश्य उरू और शृद्ध पगों से उत्पन्न हुआ है इसलिये जैसं मुख न बाह त्यादि और बाहू त्यादि न मुख होते हैं इसी प्रकार बाबरण न जित्रियादि भीर ह्मत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते ( उत्तर ) इस मन्त्र का अर्थ जो तुम ने किया वह ठींक नहीं क्योंकि यहां एरुष अश्रीत् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उस के मुखादि अज्ञ नहीं हो सकते जो मुखादि अज्ञवाला हो वह पुरुष अर्थात् व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान् , जगत्का स्रष्टा, धर्ता, पल-यकत्ती, जीवों के पुराय पापों की व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्युरहित आदि विशेष ग्राचाला नहीं हो सकता इसलिय इस का यह ऋथ है कि जो ( अस्य ) पूर्ण व्या-पक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदश सब में मुख्य उत्तम हो वह ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण (बार्) "बाहुँवें बलं बाहुँवें बीर्य्यम्" शतपृथुबाक्षरा । बल वीर्य्य का नाम बाहु है वह जिस में ऋधिक हो सो (राजन्यः) चत्रिय ( ऊरू ) कटि के ऋघोमाग और जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है जो सब पदार्थी और सब देशों में ऊरू के बल से जावे मावे प्रवेश करे वह (वैश्यः ) वैश्य और (पद्भ्याम् ) जो पग के अर्थात् नीच अक् के सदश मूर्वत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है। ऋन्यत्र शत्पथत्राह्मणादि में भी इस मन्त्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे: --

# यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्युसृज्यन्त इत्यादि ।

जिस से ये मुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है अर्थात् जैसा मुख सब अजों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कम खमाव से
युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम झाझण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार होने से
मुखादि अज ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असंभव है। जैसा कि वंध्या की आदि
के पुत्र का विवाह होना! और जो मुखादि अंगों से बाझणादि उत्पन्न होते तो उपादान
कारण के सहश बाझणादि की आकृति अवस्य होती जैसे मुख का आकार गोल माल
है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना चाहिये। चात्रियों के
शरीर भुजा के सहश वैश्यों के उन्हर के तुल्य और शुद्धों का शरीर पम के समान झाकार

वाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुम से परन करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए ये उन की बाह्यणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे सब लोग गर्भाश्य से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुखादि से उत्पन्न न हो कर ब्राह्म- खादि संज्ञा का अभिमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हम ने अर्थ किया है वह सच्चा है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा:---

# शूद्रो त्राह्मणतामेति त्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

चातियाज्ञातमेवन्तु विद्याहैश्याक्तथैव च ॥ मनु ॰ १ ॰ । ६ ५ ॥

्राद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, चित्रय और वैश्य के समान गुण, कर्म, खभाववा-ला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, चित्रय और वैश्य हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण चित्रय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उस के गुण कर्म खभाव शूद्र के सहश हों तो वह शूद्र हो जाय वैसे चित्रय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न हो के ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी हो जाता है। अर्थात् चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के सहश जो २ पुरुष वा खी हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे है।

धर्मचर्थ्या जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापयते जाति- परिवृत्तौ ॥ १ ॥

त्र्रधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णम।पद्यते जाति-परिवृत्तौ ॥ २ ॥

ये <u>श्रापस्तम्ब</u> के सूत्र हैं। धर्माचरंग से निकृष्ट वर्ग अपने से उत्तम २ वर्ग को प्राप्त होता है श्रीर वह उसी वर्ग में गिना जाने कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥ जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के योन्य होता है वैसे ही क्षियों की भी व्यवस्था समम्मनी चाहिये । इस से क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कर्म समावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात् बाबाणकुल में कोई इतिय वैश्य और शृद्ध के सहश न रहे और इतिय वैश्य तथा शृद्ध वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात् वर्णसंकरता प्राप्त न होगी इस से किसी

वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता मी न होगी ( प्रश्न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाय तो उस के मा बाप की सेवा कीन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जायगा इस की क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? ( उत्तर ) न किसी की सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उन को अपने लड़के लड़िक्यों के बदले खबर्ण के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासमा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसिलेये कुछ भी अव्यवस्था न होगी यह गुरा कर्मों से बर्गों की व्यवस्था कन्याओं की लोलहवें वर्ष और पुरुषों की पश्चीसंवें वर्ष की परीक्ता में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात् ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी. क्तिय वर्ण का क्तिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाद होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कर्म और परस्पर मीति भी यथायोग्य रहेगी। इने चारों वर्णों के कर्तव्य कर्म और गुरा ये हैं:—

🕂 🛪 ध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा।

दानं प्रतिग्रहश्चेव बाह्मणानामकल्पयत् ॥१॥ मनु • १ । ८८ ॥ दामो दमस्तयः शौचं बान्तिराजेवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्भ स्वभावजम् ॥ २ ॥ म • ग्री • स्त्रध्याय १८ । स्लोक ४२ ॥

ब्राह्मण के पदना, पदाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये छः कर्म हैं परन्तु "प्रतिष्रहः प्रत्यवरः" मनु० । अर्थात् (प्रतिष्रहः) लेना नीच कर्म है ॥ १ ॥ (रामः) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उस की अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना (दमः) श्रोत्र और चत्नु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना (तपः) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय हो के धर्मानुष्ठान करना (राम्):

श्रद्भिर्गाताणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातयोग्यां मूतात्मा बुद्धिक्ञीनेन शुध्यति ॥ मनु ० ५ । १ ० ९ ॥

जल से बाहर के अज्ञ, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। भीतर राग द्वेषादि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सत्यासत्य के विवेकपूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है (ज्ञान्ति) निन्दा स्तुति सुख दु:ल शीतोप्ण चुधा तृषा हानि लाम

\*2

भानापमान आदि हर्ष रोक छोड़ के धर्म में हट निश्चय रहना (आर्जन) कोमलता निर-भिमान सरलता सरलक्षमाव रक्षना कुटिलतादि दोष छोड़ देना (आर्जन) सब वेदादि शाखों को साक्रोपाक पढ़ के पदाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्णय जी वस्तु जैसा हो अर्थात् जड़ को जड़ चेतन को चेतन जामना और मानना (विज्ञान) पृथिवी से लेके परमेश्वर-पर्य्यन्त पदार्थों को विशेषता से जामकर उन से यथायोम्य उपयोग लेना (आस्तिक्य) कभी बेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्वपरजन्म, धर्म, विद्या, सत्सक्क, माता. पिता, आचार्य्य और अतिथियों की सेचा को न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ॥२॥ ये पन्द्रह कर्म और गुरा आहरण वर्णस्थ मनुष्यों में अवस्य होने चाहियें ॥ ज्ञात्रियः

प्रजानां रक्तणं दानिमञ्याध्ययनमेत च। 👉 विषयेष्वप्रसिक्तश्च स्वित्रस्य समासतः ॥१॥ मनु ०१। ८९॥ शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाष्यपलायनम् । दानिभिश्वरमावश्च स्वातं कर्म स्वभावजम् ॥ २॥ म०गी ०॥ त्र्राध्याय १८। स्लो ० ४३॥

न्याय से प्रजा की रक्ता अर्थान् पक्तपात छोड़ के थे छों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन (दान) विद्या धर्म की प्रदृत्ति और मुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना (अध्य-यन) बेदादि साखों का पढ़ना (विषयेषु०) विषयों में न फंस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आल्मा से बलवान् रहना ॥ १॥ (शोध्ये) सेकड़ों सहसों से भी युद्ध करने में अकेले को भव न होना (तेजः) सदा तेजस्वी अर्थान् दीनतारहित प्रगल्म दृद्ध रहना (धृति) धैर्ध्यवान् होना (दाक्य) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना (युद्धे) युद्ध में भी दृद्ध निःशंक रहके उस से कभी न हटना न भागना अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिस से निश्चित विजय होने आप बचे जो भागने से वा राजुओं को धोसा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना (दान) दानशीलता रखना (ईश्वरभाव) पक्तपातरहित होके सब के साथ यथायोग्य वर्तना विचार के देना प्रतिज्ञा पूरी करना उस को कभी मंग न होने देना। ये म्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं ॥ २॥ वैश्यः—

## <sup>नः</sup> पद्मनां रत्नएं। दानमिज्याध्ययनमेव च ।

विणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य काषिमेव च॥ मनु ० १। ९०॥

(पशुरत्ता) गाय आदि पशुत्रों का पालन वर्द्धन करना (दान) विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (विश्वपथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकड़े में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज और मृल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सी वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि) सेती करना ये वैश्य के गुरा कर्म्भ हैं।। शृदः—

## र्ण्कमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां शुश्रूपामनसूयया ॥ मनु॰ १ । ९१॥

शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईर्प्या, अभिमान आदि दोशों को छोड़ के ब्राह्मण स्वित्रय और वैश्यों की सेवा यथावत करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक शूद्र का गुण कर्म हैं ॥ ये संत्तेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार देना ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं । क्योंकि उत्तम वर्णों को मय होगा कि जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे और सन्तान भी उरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान् और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं स्वित्रयों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विष्न नहीं होता पशुपालनादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिये है कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम झब कर सकता है इस प्रकार वर्णों को अपने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सम्य जनों का काम है ॥

#### विवाह के लच्चण॥

बाह्यो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तयाऽऽसुरः ।

## गान्धर्वो राजस्थैव पैशाचश्राष्ट्रमोऽधमः॥ मनु॰ ३ । २१ ॥

बिवाह आठ प्रकार का होता है एक बाह्य दूसरा दैव तीसरा आर्थ चौथा प्राजापत्य पांचवां आमुर छटा गान्धवं सातवां रात्त्तस अंगठवां पैरााच। इन विवाहीं की यह व्यवस्था है कि -- वर कन्या दोनों यथावत् ब्रक्सचर्य से पूर्ण विद्वान् धार्मिक त्रीर मुशील हों उन का परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना "बाबा" कहाता है। विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलंकारयुक्त कन्या का देना "दैव"। वर से कुछ ले के विवाह होना " आर्ष " । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना " प्राजापत्य "। वर श्रीर कन्या को कुछ दे के विवाह होना "श्रामुर"। श्रनियन श्रासमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूर्वक परम्पर संयोग होना " गांधर्व " । लड़ाई करके बलात्कार ऋर्थात् छीन भरपट वा कपट से कन्या का ब्रह्ण करना " राज्ञस " । शयन वा मधादि पी हुई पागल कन्या से वलात्कार संयोग करना " पैशाच" । इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, दैव श्रीर प्राजापत्य मध्यम, श्राव त्रामुर श्रीर गांधर्व निकृष्ट, राक्तस अधम और पैशाच महाअष्ट है। इसलिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में श्ली पुरुष का एकान्तवास दुष्णकारक है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो ऋर्थात् जब एक वर्ष वा छः महीने ब्रक्सचर्याश्रम भीर विद्या पृरी होने में रोष रहैं तब उन कन्या श्रीर कुमारों का प्रतिविम्ब श्रर्थात् जिसको "फोटोग्राफ" कहते हैं श्रथवा प्रतिकृति उतार के कन्यात्रों की ऋष्यापिकात्रों के पास कुमारों की, कुमारों के ऋष्यापकों के पास क-न्याओं की वितिकृति भेज देवें जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास व्यर्थात् जन्म से ले के उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उस को ऋध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुरा कमें स्वमाव सदृश हों तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना योम्य समर्भे उस २ पुरुष श्रीर कम्या का प्रतिविम्ब श्रीर इतिहास कन्या श्रीर वर के हाथ में देवें श्रीर कहें कि इस में जो तुम्हारा अभिमाय हो सो हम को विदित कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावर्त्तन एक ही समय में होवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहैं तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है जब वे समदा हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की श्रापस में बात चीत शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी

सभा में लिख के एक इसरे के हाथ में दे कर प्रश्नोत्तर कर लेवें जब दोनों का हद श्रेम विवाह करने में हो जाय तब से उन के ख़ान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिस से उन का शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययनहरूप तपश्चर्या और कष्ट से दर्बन होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो जाय पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला हो कर जब शुद्ध हो तब वेदी ऋौर मरुखप रच के श्चनेक सुगत्यादि द्रव्य श्रीर घृतादि का होम तथा श्चनेक विद्वान् पुरुष श्रीर स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें । पश्चान्(जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समभें उसी दिन "सं-स्कारविधि ' (पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दरा बजे अति-प्रसन्नता से सब के सामने पाणिअहरापूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें । पुरुष वीर्ध्यस्थापन श्रीर की वीर्ध्यांकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें । जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य्य को व्यर्थ न जाने दें क्योंकि उस बीर्य्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जब वीर्ध्य के गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्नी पुरुष दोनों स्थिर श्रीर नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र ऋशीत मुधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्नचित्र रहें डिगें नहीं पुरुष अपने शरीर को डीला छोड़े और स्त्री विश्वेमाप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे योनि को ऊपर संकोच कर बीर्घ्य का ऊपर त्राकर्षण करके गर्भाशय में स्थिति करे 🐎। पश्चात दोनों राद्ध जल से स्नान करें गर्भीस्थिति होने का परिज्ञान विदुधी स्त्री की तो उसी समय हो जाता है परन्तु इस का निश्यय एक गास के पश्चात रजस्वला न होने पर सब को हो जाता है। साँठ. केसर, श्रसगंब, छोटी इलायची और सालमिश्री डाल गर्म कर रक्त्वा हुआ जो ठएडा दूध है उस को यथाकृषि दोनों पी के भ्रालग २ भ्रापनी २ राय्यानें रायन करें यही विधि जब २ गर्भाधान किया करें तब २ करना उचित है जब महीने भर में रजरवला न होने से गर्भान्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्षपर्यन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा न होने से सन्तान उत्तम और पुनः द्-सरा सन्तान भी वैसा ही होता है। अन्यथा वीर्य्य व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती अरेर अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोशों को अवस्य रखना चाहिये पुरुष वीर्घ्य की स्थिति और सी यर्भ की रचा और भोजन छादन

अ यह बात ग्रहम्य की है इसिलये इतने ही से समग्र बातें समभ्य लेनी बाहियें बिरोष लिखना उचित नहीं ॥

\*

इस प्रकार का करे कि जिस से पुरुष का बीर्य्य स्वध में भी नष्ट न हो और मर्भ में बा-लक का शरीर अरयुत्तमरूप, लावएय, पृष्टि, बल, पराकमयुक्त हो कर दशवें महीने में जन्म होवे विशेष उस की रक्षा चौथे महीने से और अति विशेष आठवें महीने से श्रागे करनी चाहिये कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूत्त, मादक द्रव्य बुद्धि श्रीर बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चांवन, गेहूं, मूंग, उर्द आदि अन पान और देश काल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे। गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंसवन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्तोलयन विधि के अनुकृत करे जब सन्तान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रचा बहुत सावधानी से करे अर्थात शुग्ठीपाक अथवा सौभाग्यशुंग्ठीपाक प्रथम ही बनवा रक्से उस समय सुगंधियुक्त उप्या जल जो कि किंचित उप्या रहा हो उसी से स्नी स्नान करे श्रीर बालक को भी स्नान करावे तत्पश्चात् नाड्डिइंदन बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार श्रंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले उस को ऐसा बांधे कि जिस से शरीर से रुधिर का एक विन्दु भी न जाने पाव पश्चात् उस न्थान को शुद्ध करके उस के द्वार के मी-तर मुगंधादियुक्त घृतादि का होम करे तत्पश्चात् सन्तान के कान में पिता "बेदोसीति" अर्थात तेरा नाम वेद है मुना कर धी (श्रीर सहत को लेके सोने की शलाका से जीन पर " और म " अक्तर लिख कर मधु और श्वृत को उसी शलाका से चटवावे प्रधात उस की माता को दे देवे जो दूध पीना चाहै तो उस की माता पिलाबे जो उस की माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीचा करके उस का दूध पिलावे पश्चात् दूसरी शुद्ध कोठरी वा जहां का वायु शुद्ध हो उस में सुगन्धित धीका होम पातः और सायंकाल किया करे त्रीर उसी में प्रमुता स्त्री तथा वालक को रक्खे छः दिन तक माता का दूध पिये श्रीर की भी अपने शरीर की शृष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनिसंको बादि भी करें) छठे दिन की बाहर निकले और संन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रक्ले उस को लान पान अच्छा कराने वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उस की माता लड़के पर पूर्ध दृष्टि रक्ले किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उस के पालन में न हो स्नी दूध बन्द करने के अर्थ स्तन के अवशास पर ऐसा लेप करे कि जिस से दूध झवित न हो उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्से पश्चात् नामकरणादि संस्कार "संस्कारविधि" की रीति से यथाकाल करता जाय। जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात् उसी मकार ऋतुदान देवे ॥

ऋतुकालाभिगामी स्यात्खदारनिरतः सदा ।
पर्ववर्ज ब्रजे चैनां तहतो रितका स्यया ॥ मनु॰ ३ । ४५ ॥
निन्धास्त्रष्टासु चान्यासु क्षियो रातिषु वर्जयन् ।
ब्रह्मचार्थ्येव भवति यत्न तताश्चमे वसन् ॥ मनु॰ ३ । ५० ॥
जो अपनी ही की से प्रसन्न निषद्ध रात्रियों में की से प्रथक् रहता और ऋतुंगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सहश है।

सन्तुष्टो मार्यया भर्ता मती मार्या तथैव च ।
यिसम्बेव कुले नित्यं कष्याणं तत वै ध्रुवम् ॥ १ ॥
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमःसन्त प्रमोदयेत् ।
ऋप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम् ।
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥
मनु॰ ३ । इलो ००६०—६२ ॥

जिस कुल में भार्या से मर्चा और पित से पिन अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्थ निवास करते हैं। जहां कलह होता है वहां दौ-मीग्य और दारिद्रच स्थिर होता है।। १।। जो स्नी पित से प्रीति और पित को प्रसन्न न-हीं करती तो पित के अपसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता।। २।। जिस स्नी की प्र-सन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उस की अपसन्नता में सब अपसन्न अर्थात् दु:स्वदायक हो जाता है।। ३।।

पितृभिर्मातृभिश्चेताः पितिभिर्देवरैस्तथा ।
पूज्या भूषितव्याश्च वहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ १ ॥
यत नार्घ्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवताः ।
यत्नैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तवाऽफलाः क्रियाः ॥ २ ॥
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्तेता वर्द्धते तदि सर्वदा ॥ ३ ॥ तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४ ॥ मनु ० ३ । रलो ० ५५-५७ ! ५९ ॥

\*

पिता, माई, पित और देवर को योग्य है कि इन को सत्कारपूर्वक भूषणादि से मसन्न रक्तें जिन को बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में सियों का सत्कार होता है उस में विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा घरा के आनःद से कीड़ा करते हैं और जिस घर में सियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं ॥ २ ॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं वह कुल रीष्ट्र नष्ट अण्ट हो जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्तता में मरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा वढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण बस्न और मोजनादि से सियों का नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि "पूजा" शब्द का अर्थ सत्कार है (अरेर दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा प्रथक् हों तब २ प्रीतिवृर्वक "नमस्ते" एक दूसरे से करें री

सदा प्रत्ट प्रया भाव्यं गृहकार्येषु दत्तया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मनु ० ५। १५०॥

स्त्री को योग्य है कि अतिभसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदाशों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे और व्यय में अत्यन्त उदार न रहे अर्थात् यथा-योग्य खर्च करे और सब चीजें पवित्र और पाक इस मकार बनावे जो ओषघिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे जो २ व्यय हो उस का हिसाब सथावत् रख के पति आदि को मुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को बिगडने न देवे।

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् ।

विविधानि च ज्ञिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु ० २ । २४० ॥

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत, विद्या. सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठभाषण श्रीर नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से श्रहण करे ॥

सत्यं ब्रुयात् प्रियं ब्र्यान ब्र्यात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः ॥ १ ॥ भद्रं भद्रमिति ब्र्याद् भद्रमित्येव वा वदेत् । शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥

मनु ः ४॥ १३८ । १३९॥

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अधिय सत्य अर्थात् कांगे को कांगा न बोले अनृत अर्थात् भृंठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले॥ १॥ सदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी बचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात् विना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे ॥ २॥ जो २ दूसरे का हितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे विना न रहे ॥

पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियबादिनः । त्रप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः॥ उद्योगपर्व विदुरनीति ।॥

हे धृतराष्ट्र! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलने वाले प्रशं-सक लोग बहुत हैं परन्तु मुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला बचन हो उस का कहने और मुनने वाला पुरुष दुर्लम है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष मुनना परोक्त में दूसरे के गुण सदा कहना और दुष्टों की यही रीति है कि सन्मुख में गुण कहना और परोक्त में दोषों का प्र-काश करना जबतक मनुष्य दूर से अपने दोष नहीं कहता तब तक मनुष्य दोषों से झूट कर गुणी नहीं हो सकता। कभी किसी की निन्दा न करे जैसे :---

"गुणेषु दोषारोपणमसूया" अर्थात् "दोषेषु गुणारोपणमध्यस्या" "गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः" । जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना वह निन्दा और गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात् मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥

बुद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राएयवेत्रेत निगमांश्रेव वैदिकान् ॥ १ ॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छिति । तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥ मनु ० ४ ॥ १९ । २० ॥

जो शांत्र बुद्धि धन और हित की बुद्धि करनेहारे शास्त्र श्रीर बेद हैं उन की नित्य सुने और सुनावें ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़े हों उन को स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पड़म्या करें।। १॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है बैसे २ उस विद्या का वि-ज्ञान बदता जाता और उसी में रुचि बदती रहती है।। २॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाञ्चक्ति न हापयेत् ॥ १ ॥ मनु ०४१२ १॥ त्र्यथ्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञञ्च तप्पेणम् ।

होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ २ ॥ मनु • ३ । ७ •॥ स्वाध्यायेनार्चयेतर्षीन् होमैर्देवान् यथाविधि ।

, पितृत् श्राद्धेर्नृतन्मर्भूतानि वलिकर्भणा ॥ ३ ॥ मनु ॰ ३ १८ १॥

दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात् एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सं-ध्योपासन योगाम्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुर्शों का धारख दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं।

सायंसीयं गृहपंतिनीं श्रम्निः प्रातः प्रांतः सौमन्सस्यं दाता॥ १॥ प्रातः प्रांतर्गृहपंतिनीं श्राग्निः सायंसीयं सौमन्सस्यं दाता॥ २॥ श्र०। कां० १९। श्रनु • ७। मं० ३। ४॥ तस्मादहोरात्रस्य संयोगे बाह्मणः सन्ध्यामुपासीत । उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्वमभिष्यायन् ॥ ३ ॥ पड्विंशत्राह्मशे ।

प्र १। खं पा

न तिष्ठति तु यः पूर्वी नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् । स शृद्रबद्दहिष्कार्यः सर्वस्मोद् द्विजकर्मणः ॥ ४॥

मनुः २ । १०३ ॥

जो संध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य पातःकाल तक वायुशुद्धि द्वारा सुसकारी होता है ॥१॥ जो अमि में पातः २ काल में होम किया जाता है वह २ हत-द्रव्य सायंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा वल बुद्धि और आरोग्यकारक होता है ॥२॥ इसीलिये दिन और रात्रि की सन्धि में अर्थात् सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अनिहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ और ये दोनों काम जो सायं और प्रात:काल में ग करे उस को सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें अर्थात् उसे शद्भवत् समर्भे ॥ ४,॥ (पश्न ) त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर ) तीन समय में संधि नहीं होती प्रकारा और अधकार की संधि भी सायं प्रातः दो ही बेला में होती है जो इस को न मान कर मध्याहु काल में तीसरी संध्या माने वह गध्य-रात्रि में भी संध्योपासन वर्यों न करे जो मध्यरात्रि में भी करना चाहै तो प्रहर २ घड़ी २ पल २ और च्ला २ की भी संत्रि होती हैं उन में भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहै तो होई। नहीं सकता और किसी शास्त्र का मध्याहु संध्या में प्रमाख भी नहीं इसलिये दोनों कालों में संध्या और अनिहोत्र करना समुचित है तीसरे काल में नहीं । श्रीर जो तीन काल होते हैं वे भूत मविष्यत् श्रीर वर्त्तमान के भेद से हैं सन्ध्यो-पासन के भेद से नहीं ( तीसरा "पितृयज्ञ" अर्थात् जिस में देव जो विहान् ऋषि जो प-ढ़ने पदानेहारे पितर माता पिता श्रादि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी )। पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण । श्राद्ध अर्थात् "श्रत्" सत्य का नाम है "श्रत्सत्यं दधाति यया कियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत् कियते तच्छाद्धम्" जिस किया से सत्य का ग्रहणं किया जाय उस की श्रद्धा और जो श्रद्धा से कर्म किया जाय उस का नाम श्राद्ध है । श्रीर "तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्" जिस २ कर्म से तृप्त अ-र्थात् विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जायं उस का नाम तर्पण है। (परन्तु यह जीवितों के लिये है मृतकों के लिये नहीं )।

## श्रों ब्रह्मादयो देवास्तृ प्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृ प्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवसुतास्तृ प्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवगः णास्तृ प्यन्ताम् । इति देवतर्भकम् ॥

"निकाशको कि देशाः" यह <u>ग्रतपथ आक्षण का वचन है</u>—को विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साक्षोपांग चार वेदों के जाननेवाको हों उन का नाम ब्रह्मा और जो उन से न्यून हों उन का भी नाम देव अर्थात् विद्वान है उन के सहश उन की विदुधी की आक्षाणी देवी और उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के सहश उन के गण अर्थात् सेवक हों उन की सेवा करना है उस का नाम श्राद्ध और तर्पण है ॥

### त्र्रथिंतर्पेणम् ॥

त्र्यां मरीच्यादय ऋषयस्तुष्यन्ताम् । मरीच्याघृषिपत्न्यस्तुष्य-न्ताम् । मरीच्याचृषिसुतास्तुष्यन्ताम् । मरीच्याचृषिगणास्तुष्यन्ताम् । इतिन्यविकर्णसम् ॥

जो ब्रह्मा के प्रयोत्र मराचिवत् विद्वान् हो कर पर्नोवें और जो उन के सहरा विद्या-युक्त उन की क्षियां कन्यात्रों को विद्यादान देवें उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के समान उन के सेवक हों उन का सेवन सत्कार करना ऋषितर्भण है ॥

#### ऋथ पितृतर्पणम् ॥

श्रों सोमसदः पितरस्तुप्यन्ताम् । श्राम्भिष्वात्ताः पितरस्तुप्यन्ताम् । इ-म् । बर्हिषदः पितरस्तुप्यन्ताम् । सोमपाः पितरस्तुप्यन्ताम् । इ-विर्भुजः पितरस्तुप्यन्ताम् । श्राज्यपाः पितरस्तुप्यन्ताम् । सुकालिनः पितरस्तुप्यन्ताम् । यमादिन्यो नमः यमादीस्तर्पयामि । पिते स्वधा नमः पितरं तर्पयामि । पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पथामि । प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तर्पथामि । माते स्वधा नमो मातरं तर्पथामि । पितामह्यै स्वधा नमः पितामहीं तर्पथामि । प्रपिन ताम्ह्या स्वधा नमः प्रिपतामहीं तर्पयामि । स्वपत्न्ये स्वधानमः स्व-पत्नीं तर्पयामि । सन्वन्धिन्यः स्वधा नमः सन्वन्धिनस्तर्पयामि । समोतेभ्यः स्वधा नमः समोतांस्तर्पयामि । इतिभिन्दिर्वसम्।।

"ये सोमे जगदीश्वरे पदार्शविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसंदः" जो परमात्मा श्रीर प-दार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद् "यैरम्नेविद्युतौ विद्या गृहीता ते अम्निष्वासाः" जो अम्नि अर्थात विद्युदादि पदार्थों के जाननेवाले हों वे अग्निप्वात "वे बहिंपि उत्तमे व्यवहारे सी-दन्ति ते बहिंबदः" जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त ज्यवहार में स्थित हों वे बहिंबद् "ये सोम्मै-श्रद्धमोषधीरमं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः" जो वेश्वर्य के रक्तक स्पीर महीषथि र-स का पानकरने से रोगरहित और अन्य के ऐक्षर्य के रक्तक औषर्यों को देके रोगनाशक हों वे सोमपा 'वे हविहोत्मलुमह भुञ्जते भोजयन्ति वा ते हविभूजः" जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करनेहारे हों वे हविभूज "य आज्य झातु पासु वा योग्यं रक्तन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः" जो जानने के योग्यं वस्तु के रक्तक और घत द-म्बादि खाने और पीनेहारे हों वे आज्यपा "शोभनः कालो विद्यते येवान्ते मुकालिनः" बिन का अच्छा धर्म करने का मुखरूप समय हो वे सुकालिन् "ये दुष्टान् यच्छन्ति निगृह्वन्ति ते यमा न्यायाधीशाः" जो दृष्टों को दएड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हों वे यम "यः पाति स पिता" जो सन्तानों का ऋक श्रीर सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता । "पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रतितामहः" जो पिता का पिता हो बह पितामह ऋौर जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामह "या मानयित सा माता" जो श्रव श्रीर सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे वह माता "वा पितुर्माता सा पितामही पितामहस्व माता प्रियतामही" जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रिवितामही । अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पु-रुष वा वृद्ध हों उन सब की अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अल वस मुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात् जिस २ कर्म से उन का आत्मा तृप्त और शरीर सक्त -रहे उस २ कर्म से प्रीतिपूर्वक उन की सेवा करनी वह आद और तर्प्यक्त कहाता है।

चौथा वैश्वदेव अर्थान् जन मोजन सिद्ध हो तन जो कुछ मोजनार्थ बने उस में से समझ लवणान और चार को छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन्न ले कर चूल्हे से अपिन अलग भर निम्नलिसित मंत्रों से आहुति और भाग करे।।

## वैश्वदेवस्य सिबस्य गृह्येऽग्नी विधिभूवकम्।

\*

श्राभ्यः कुर्यादेवताभ्यो त्राह्मणो होममन्बह्म्॥ मनु ० ३। ८ ॥ जो कुञ्ज पाकराला में भोजनार्थ सिद्ध हो उस का दिव्य गुणों के ऋथे उसी पाका-ग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करें।

त्र्यां त्र्यनये खाहा । सोमाय खाहा । त्र्यनीयोमाभ्यां खाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहा । धन्वन्तरये खाहा । कृह्वे खाहा । त्र्यामस्ये खाहा । प्रजापतये खाहा । सह धावाप्रथिवीभ्यां खा-हा । खिष्टकते खाहा ॥ (शीवाजि होन्नम्)

इन पत्येक मंत्रों से एक २ वार आहुतिः क्वितिक कि में होड़े पश्चात् थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि कमानुसार यथाकम इन मंत्रों से भाग रक्ले:—

त्र्यों सानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय वरुणाय नमः । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो नमः । त्र्र्र्यो नमः । बनस्पतिभ्यो नमः । श्रियै नमः । भद्रकाल्यै नमः । ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो मू-तेभ्यो नमः । नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः । सर्वात्मभूतये नमः ॥ विश्व

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उस को जिमा देवे अथवा अग्नि में झोड़ देवे। इस के अनन्तर लवणान अर्थात् दाल, भात, राक, रोटी आदि लेकर छः भाग भूभि में घरे। इस में प्रमाणः—

शुनां च पतितानां च श्रपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृमीणां च शनकैर्निवेषेड्ववि ॥ मनु ० ३ । ९२ ॥

इस अकार "श्रम्बो नमः, पतितेम्बो नमः, श्रापम्बोनमः, पापरोगिम्यो नमः, वाबसेभ्बो नम, कृमिम्बो नमः" घर कर परवाल् किसी दुःसी, बुभुक्तितं, पाशी अभवा कुरो कीचे आदि को दे देवे । वहां नमः राज्द का अर्थ अन अर्थाल् कुरो, पापी, चांडाल, पापरोगी, कीचे और कृमि अर्थाल् चीटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है । हवन करने का मयोजन यह है कि शकशालास्य वायु का शुद्ध होना और(जी अञ्चात अष्ट जीवों की हत्या होती है उस का प्रत्युपकार कर देना)॥

अब पांचवीं अतिथिसेवा—अतिथि उस को कहते हैं कि जिस की कोई तिथि नि-श्चित न हो अर्थात् अकस्मात् धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला, पूर्णविद्वान्, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो उस को प्रथम पाद्य अर्थ और आवमनीय तीन प्रकार का जल दे कर पश्चात् आसन पर सत्कारपूर्वक विठाल कर लान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उन को प्रसन्न करे पश्चात् सत्सन्न कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धर्भ, अर्थ, काम और मोन्न की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का श्रवण करे और अपना चालचलन भी उन के सदुपदेशानुसार रक्खे। समय या के गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत् सत्कार करने योग्य हैं परन्तु:—

पापिरिडनो विकर्मस्यान् वैडालवृत्तिकान् राठान् । हैतुकान् वकवृत्तींश्च वाङ्मावेणापि नार्चयेत्॥ मनु•४। ३०॥

(पालगड़ी) बेदनिन्दक, बेदनिरुद्ध आचरण करनेहारे (विकर्मस्थ) जो बेदनिरुद्ध कर्म का कर्ता मिथ्याभाषणादियुक्त जैसे निड़ाला श्रिप और स्थिर रह कर ताकतार भपट से मूचे आदि पाणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालवृत्तिक (ग्रठ) अर्थात् हठी दुराग्रही अभिमानी आप जानें नहीं औरों का कहा मानें नहीं (हेतुक) कुलकीं व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आजकल के बेदान्ती बकते हैं हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है वेदादिशास और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोड़े हांकने वाले (वकवृत्ति) जैसे वक एक पैर उठा ध्यानावस्थितके समान होकर भट मच्छी के पाण हर के अपना सार्थ सिद्ध करता है वैसे आजकल के बेरागी और खाकी आदि हठी दुरामही वेदिनोधी हैं ऐसों का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना चाहिथे। क्योंकि इन का सल्कार करने से ये दृद्धि को पाकर संसार को अध्येयुक्त करते हैं आप तो अवनिति के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविचारूपी महासागर में डुवा देते हैं। इन पांच महायशों का फल यह है कि ब्रह्मयञ्च के करने से विधा, शिक्ता, धर्म, सम्यता आदि सुम गुणों की वृद्धि। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुस्स मास होना अर्थात् शुद्ध वायु के श्वास स्पर्श सान पान से आरोग्य बृद्धि वल करका मास होना अर्थात् शुद्ध वायु के श्वास स्पर्श सान पान से आरोग्य बृद्धि वल करका मह के वर्ष, कार्य मह की स्वर्त के इस को देव-

)

यज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को सुद्ध कर देता है। पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उस का ज्ञान बहेगा उस से सत्याऽसस्य का निर्णय कर सत्य का महण और असत्य का त्याग करके मुन्ती रहेगा। दूसरा कृत-ज्ञता अर्थात् जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की की है उस का बदला देना उचित ही है। विलिवेश्वरेव का भी फल जो पूर्व कह आये वही है। जब-तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते तबतक उनति भी नहीं होती उन के सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पास्वयह की बृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है विना अतिथियों के संदेहनिवृत्ति नहीं होती संदेहनिवृत्ति के बिना हर्निश्चय भी नहीं होता निश्चय विना मुल कहां ?

ब्रह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्भार्थी चानुचिन्तयेत् ।

कायक्लोदाांश्व तन्मृलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ मनु ० ८ । ९२ ॥ रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म का आचरण न करे क्योंकि ।

नाधर्मश्चिरतो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्त्तमानस्तु कर्त्तुर्मूलानि कन्तति ॥ मनु • ४।१७४॥

किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे २ तुम्हारे मुख के मूर्लों को काटता चला जाता है। इस कम से:—

त्र्रधर्मेशैधते तावत्ततो भद्राशि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु • ४ । १७४ ॥

अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्थादा छोड़ ( जैसा तालाव के बंध को तोड़ जल बारों ओर फैल जाता है वैसे ) मिथ्याभाषण कपट पायंड अर्थात रक्षा करनेवाले बेदों का ख-गडन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को ले कर मथम बढ़ता है परचात् धना-दि ऐश्वर्य्य से खान, पान, वस्र, आसूषण, यान, स्थान, मान, अतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से रात्रुओं को भी जीतता है परचात् रीप्र नष्ट हो जाता है जैसे जड़ से काटा हुआ कृत्त नष्ट हो जाता है वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है ॥

सत्यधर्मार्थवृत्तेषु द्यौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाम्बाहृदरसंयतः ॥ मनु ० ४ । १७५॥

विद्वान् वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पद्मपातरहित होकर सत्य के प्रहरा और असत्य के परित्याय न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आर्थ अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्ता किया करे।।

ऋतिक् पुरोहिताचार्ट्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः । वालवृद्धातुँरवैँथैर्ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १ ॥ मातापित्रभ्यां यामीभिर्माला पुतेण भार्यया । दुहिता दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ २ ॥ मनु• ४ ॥ १७९ । १८०॥

( ऋतिक्) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम :चालचलन की शिक्ता-कारक ( आचार्य ) विद्या पढ़ाने हारा ( मातुल ) मामा ( ऋतिथि ) जिस की कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित ) अपने आश्रित ( बाल ) बालक ( बृद्ध ) बु-इदा ( आतुर ) पीड़ित (वैद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) खगोत्र वा स्ववर्धस्थ (संबन्धी) स्वसुर आदि ( बान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ ( माता ) माता ( पिता ) पिता ( यामी ) बहिन ( आता ) माई ( मार्या ) स्वी ( दुहिता ) पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अर्थान् विरुद्ध लड़ाई बलेड़ा कभी न करे ॥ २ ॥

श्रतपरत्वनधीयानः प्रतिप्रहरुचिद्धिजः।

त्र्यम्भस्यशम् प्रवेनेत्र सह तेनेव मज्जिति ॥ मनु० ४। १९०॥ एक (अतपाः) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि तपरहित दूसरा (अनधीयानः) विना पदा हुआ तीसरा (प्रतिग्रहरुचिः) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला ये तीनों पत्यर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुःलसागर में दूबते हैं। वे तो दूबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ दुवा लेते हैं:—

तिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् । दातुर्भवत्यनर्थाय परशादानुरेव च ॥ मनु० ४ । १९३ ॥

जो भर्म से प्राप्त हुए भन का उक्त तीनों को देना है वह कान दाता का नाश इसी जन्म श्रीर लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है ॥ जो ने ऐसे हों तो क्या हो:—

यथा प्रवेनौपलेन निमजात्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञो दातृप्रतीच्छको ॥ मनु ०४ । १९४॥ जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जलमें तरने वाला द्व जाता है बैसे अज्ञानी दाता और प्रहीता दोनों अधोगति अर्थात् दुःस को प्राप्त होते हैं ॥

पाखंडियों के लक्कण।

धर्मध्वजी सदालुब्धश्वाशिको लोकदम्भकः । वैडालत्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वामिसन्धकः ॥ १ ॥ म्प्रधोद्दष्टिनैष्क्रतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । इाठो मिथ्याविनीतश्च वकनतचरो ।हेजः॥ २ ॥

मन् । । १९५ । १९६ ॥

(धर्मध्वजी) धर्म कुद्ध मी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठग (सदालुब्ध: सर्वदा लोग से युक्त (छाद्मिक:) कपटी (लोकदम्भक:) संसारी मनुष्य के
सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिंस:) प्राश्वियों का धातक अन्य से वैरदुंहि दूलने वाला (सर्वामिसम्धक: सब अच्छे और बुगों से भी मेल रक्ले उस को वैडालवृतिक अर्थात् विडाले के समान धृर्त और नीच समस्ते॥ १ ॥ (अधोदृष्टि:) कीर्ति
के लिये नीचे दृष्टि रक्ले (नैष्कृतिक:) ईर्ष्यक किसी ने उस का पैसा मर अपराध किया
हो तो उसका बदला प्राश्च तक लेने को तत्यर रहे (खार्थसाधन ) चाहें कंपट अधर्म
विश्वासधात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (राठः) चाहें अपनी बात मूठी क्यों न हों वरम्तु हठ कभी न छोड़े (मिध्याविनीतः म् मूंठ मूंठ ऊपर से शील संतोष और साधुता विस्ताचे उस को (क्कांत ) बगुले के समान मीच समभो ऐसे २
लक्त्यों वाले पाखराडी होते हैं उन का विश्वास वा सेवा कभी न करें।

धर्म दानैः सिन्धनुयाहरूमीकामिव पुत्तिकाः।
परलोकसहायार्थं सर्वमूतान्यपीडयन् ॥ १ ॥
नामुत हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः।
न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठतिकेवलः॥ २ ॥
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते।
एकोनु मुङ्के सुरुतमेक एव च दुष्रुत्तम् ॥ ३ ॥
मनु ४ ॥ २३८—२४० ॥
एकः पापानि कुद्दते फलं मुङ्के महाजनः।
मोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते॥ ४ ॥
महाभारते। उद्योगप॰ प्रजागरप॰ ॥ त्र्र्रं ० १२ ॥

मृतं इरिरमुत्सुज्य काष्ठलोष्टसमं दितौ।

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्भस्तम्नुगच्छिति ॥५॥ मनु । ४ १ २ १ ॥ क्षी और पुरुष को बाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात् दीमक बल्मीक अर्थात् बांमी को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा व दे कर परलोक अर्थात् परजन्म के मुखार्थ धीरे २ धर्म का संबय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न की न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥ २ ॥ देखिये अर्कला ही जीव जन्म और मरख को प्राप्त होता एक ही धर्म का फल जो मुख और अधर्म का जो दुःसकर फल उस को सोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समक्त लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष बाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उस को मोगता है भौगने-बाले दोषमाणी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है उस को मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़ कर पीठ दे बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं कोई उस के साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उस का सक्ती होता है ॥ ५ ॥

तस्मादमी सहायार्थ नित्यं सिटिचनुयाच्छनैः । धन्मीस हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ १ ॥ धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा इस्तिश्रीकामम् । पर्ताकं नयत्वाशुः मस्यन्तं स्वश्रीरिणम् ॥ २ ॥ मनुः ४ ॥ २४२ । २४३ ॥

उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में मुख और जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का सम्बय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर हु:स-सागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को मधान सम्बद्धता जिस का धर्म के अनुष्ठान से पाप दूर हो गया उस को प्रकाशखरूप और आकाश जिस का शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शिष्ठ प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये:—

दृढ्कारी मृदुर्दान्तः कूराचारैरसंबसन् । श्रिहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथाव्रतः ॥ १ ॥ वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । तान्तु यः स्तेनयेहाचं स सर्वस्तेयक्रचरः ॥ २ ॥ श्राचाराद्यमत्ते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । श्राचाराद्यमत्त्रस्याचारो हन्त्यलव्हणम् ॥ ३ ॥ मनु ४ ॥ २४६ । २५६ । १५६ ॥

सदा इदकारी, कोमल खमान, जितेन्द्रिय, हिंसक कूर दुष्टाचारी पुरुषों से प्रमक्
रहने हारा, धर्मात्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुल को माप्त होने ॥ १ ॥
परन्तु यह भी ध्यान में रक्से कि जिस बाणी में सब अर्थ अर्थाद न्यमहार निश्चित होते
हैं वह बाणी ही उन का मूल और वाणी ही से सन व्यवहार सिद्ध होते हैं उस बाणी को
बो नोहता अर्थात् सिध्यामावण करता है वह सब चोरी आदि पाणे का करने बाला है।
॥ १ ॥ इसलिये मिध्यामावणादि रूप अभर्म को बोड़ जो भूमीज़ार अर्थाद जवाचये जिनेतिन्द्रयता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अन्तव धन को जाम होता
है तथा बो धर्माचार में वर्च कर दुष्ट लक्षणों का नारा करता है उस के आवश्य को
सदा किया करें ॥ ३ ॥ वर्षोकिः—

#### सत्यार्थभकाशः ॥

दुशचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः।

दु:खभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ मनु • ६।१५७ ॥

जो दृष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त हुं:स्वभागी भौर निरन्तर व्याधियुक्त है। कर अल्यायु का भी भोगने हारा होता है ॥ इसलिये ऐसा प्रयत्न करे:—-

यचत्परवशं कर्म तत्तचत्तेत वर्जयेत् । यचदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्तेत्रेत यत्नतः ॥ ९ ॥ सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतिहिचात्ममासेत लच्चणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥

मन् ः ४ ॥ १५९ । १६० ॥ जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ खाधीन कर्म हो ंउस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ पराधीनता है वह २ सब दुःख और जो २ म्वाधीनता है वह २ सब मुख यही संदोप से मुख और दुःख का ल-इत्या जानना चाहिये ॥ २॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि:र्का भीर पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार भर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परम्पर भियाचरण अनुकृत रहना व्यभिचार वः विरोध कर्मा न करना पुरुष की त्राज्ञानुकृत घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के बा-धीन रहना दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को रोकना अर्थान् यही निश्चिय जानना कि जब विवाह होने तंत्र स्त्री के साथ पुरुष कीर पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी अर्थात् जो जी और पुरुष के साथ हाब, भाव, नलशिलामपर्यन्त जो कुन्न हैं वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन हो जाता है सी वा पुरुष मसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें इन में बडे अभियंकारक व्यभिचार वेश्या फरपुरुषगमनादि काम हैं इन को छोड़ के अपने पक्षि के सांच की और की के साथ पति सदा प्रसन्न रहें । जो बाबाग्यवर्शस्थ हों तो पुरुष लडकों को पढ़ावे तथा मुशिक्तिता सी लड़कियों को पढ़ावे नानाविध उपदेश बीर वक्त-त्व करके उन को विद्वान करें सी का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अर्थात् सरकार करने योग्य देवी की है जनतक गुरुकुल में रहें तनतक माता पिता के समान अ-

ध्यापकों को समभें और अध्यापक अपने सन्तानी के समान शिप्यों को समभें पड़ाने होरे अध्यापक और अध्यापका कैसे होने चाहियें:---

श्रात्मज्ञानं समारम्भस्तितिचा धर्मनित्यता ।

यमर्था नापकर्षन्ति स वै पिएडत उच्यते ॥ १ ॥

तिषेवने प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

श्रानास्तिकः श्रद्धधान एतत्पिएडतलचणम् ॥ २ ॥

विश्रं विजानाति चिरं गृणोति, विज्ञाय चार्थ भजते न कामात् ।

नासम्प्रश्रोद्धपुयुक्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ३ ॥

नाप्राप्यमभिवाञ्ज्ञानि नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् ।

श्राप्यमभिवाञ्ज्ञानि नराः पिएडतबुद्धयः ॥ ४ ॥

प्रवृत्तवाक् चित्रकथ उह्वान् प्रतिभानवान् ।

श्राशु प्रन्थस्य बक्ता च यः स पिएडत उच्यते ॥ ५ ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ।

श्रसंभिवार्थमर्थादः पिएडतास्यां लभेत सः ॥ ६ ॥

ये सब महाभारत उद्योगपर्व विदुरमजागर अध्याय ३२ के रलोक हैं—( अर्थ ) जिस को आत्मज्ञान सम्यक् आरम्भ अर्थात् जो निकन्मा आलसी कभी न रहे मुख, दु:ख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष शोक कभी न करे धर्म ही में नित्य निश्चित रहे जिस के मन को उत्तम २ पदार्व अर्थात् विषयसम्बन्धी क्स्तु आकर्षण न कर सकें वही परिवत कहाता है ॥ १ ॥ सदा धर्मयुक्त कमों का सेवन, अर्थमयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में आयन्त अद्वालु हो यही परिवत का कर्तव्याकर्तव्य कर्म है ॥ २ ॥ जो किन्त विषय को भी शीष्र जान सके बहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़े मुने और विचारे जो कुछ जाने उस को परोपकार में मयुक्त करे अपने लार्थ के लिये कोई काम न करे विना पृक्षे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे वही प्रथम प्रशान परिवत को होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अर्थोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे

भापत्काल में मोह को न भास अर्थात् ज्याकुल व हो वही बुद्धिमान् पश्चित है ॥ ४ ॥ जिस की वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अतिनिषुण विचित्र, राम्नों के प्रकरणों का वक्ता यथायोग्य वर्क और स्पृतिमान् प्रन्यों के स्थार्थ अर्थ का रीम वक्ता हो वही पश्चित कहाता है ॥ ५ ॥ जिस की मज्ञा मुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिस का अवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी आर्थ अर्थात् अष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे वही पश्चित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ सी पुरुष पदाने वाले होते हैं वहां विद्या धर्म और उत्तमाचार की बुद्धि हो कर प्रतिनिन आनन्त ही बदता रहता है । परने में अयोग्य और पूर्ल के लक्षणः——

श्रश्चतश्च समुच हो दरिद्रश्च महामनाः । श्रश्योश्चाऽकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥ श्रमाहृतः प्रविद्याति ह्यष्टण्टो बहु भाषते । श्रविश्वस्ते विश्वसिति मृढचेता नराधमः ॥ २ ॥

ये रलोक भी महामारत उद्योगपर्व विदुरमजागर अध्याय ३२ के हैं—( अर्थ ) जिस ने कोई शास न पदा न मुना और अतीव धमएडी दिरद्र होकर बड़े २ मनोरध करने हारा विना कर्म से पदार्थों की नाप्ति की इच्छा करने वाला हो उसी को बुद्धिमान् लोग मूद कहते हैं ॥ १ ॥ जो विना बुलाये समा वा किसी के घर में बिक्क हो उच्च आसन पर बैठमा चाहै विना पूछे सभा में बहुत सा बके विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूद और सब मनुष्यों में नीच बनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ जहां ऐसे बुरुव अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहां अविद्या, अध्यम् , अर सम्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है । अब विद्यासियों का लक्षणः—

त्र्यालस्यं मदमोही च चापलं गोधिरेव च । स्तच्यता चाभिमानित्वं तथाऽत्वागित्वमेव च । एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यायिनी मताः ॥ १ ॥ सुखाधिनः कुतो विद्या कुतो विद्याधिनः सुखम् । सुखाधी वा त्यजेहिद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥ २ ॥ ये भी विदुरमजागर अध्याम ११ के स्तीक हैं—( अर्थ ) ( आलस्य ) अर्थात् श्रार और बुद्धि में जड़ता, नरा, मोह किसी बस्तु में फँसावट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना मुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सातदोव विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या मी नहीं आती ॥ मुख भोगने की इच्छा करनेवाले को विद्या कहां ! और विद्या पढ़नेवाले को मुख कहां! क्योंकि वि-व्यमुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विवयमुख को छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये विना वि-व्यमुखार्थी नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या होती है:—

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् । ब्रह्मचर्ये दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम् ॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेन्द्रिय और जिनका वीर्य श्रयः स्वलित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सचा श्रीर वे ही विद्वान होते हैं ॥ इसलिये शुभलक्त् एयुक्त अध्याप-क और विद्यार्थियों को होना चाहिये अध्यापक लोग ऐसा यत किया करें जिस से वि-द्यार्थी लोग सत्यवादी. सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता मुरीलतादि राभगुणयुक्त रा-रीर और आत्मा का पूर्श बल बढ़ा के समझ बेदादि शाकों में विद्वान हों सदा उन की कु-चेष्टा छडाने में श्रीर विद्या पदाने में चेष्टा किया करें। श्रीर विद्यार्थी लोग सदा जिते-न्त्रिय शान्त पढनेहारों में प्रेम विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुवार्थ करें जिस से पु-र्श विचा, पूर्श आयु, परिपूर्श धर्म श्रीर पुरुषार्थ करना या जाय इत्यादि बाह्मरा बर्स के काम हैं। सत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे। वैश्यों के कर्म ब्रह्मचर्यादि से बेदादि विद्या पद विवाहं करके देशों की भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्वीपान्तर में जाना आवा सामार्थ काम का असरना करना परायालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी धन का बढ़ाना विद्या और धर्म की उन्नति में व्यथं करना सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना सब वस्तुओं की रखा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पाने । शुद्ध सब सेवाओं में चतुर वाकविचा में निप्ता अतिश्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे और हिज लीम इस के खान, पान, नस, स्थान निवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें अथवा मासिक कर देवें चारों वंशों को परस्वर शीति, उपकार, सज्जनता, मुख, दु:ख, हानि, लाम में ऐकमस्य रह कर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का न्यय करते रहना । स्त्री वा पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि:-

# पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् । स्वप्रोन्यगेहवासस्च नारीसन्दुषणानि षट् ॥ मनु • ९।१ १ ॥

मद्य भांग आदि मादक इत्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सक्त, पितिवयोग, अकेली जहां तहां व्यर्थ पालग्डी आदि के दर्शन के मिष से फिरती रहना और पराये घर में जा के शयन करना वा बास ये छः श्री को दृषित करनेवाले दुगुर्थ हैं। और ये पुरुषों के भी हैं। पित और श्री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्यार्थ देशान्तर में जाना और दूमरा मृत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय यही है कि दूरियों में यात्रार्थ जावे तो श्री को भी साथ रक्ले इम का प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये (प्रश्न) श्री और पुरुष के बहुत विवाह होने खोम्य हैं वा नहीं (जन्तर) युगपत न अर्थात् एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये ? (जन्तर) हां जैसे:—

सा चेदचतयोनिः स्याक्गतप्रत्यागतापि वा । पौनर्भवेन भन्नो सा पुनः संस्कारमहिति ॥ मनु ० ९११ ७६॥

जिस की वा पुरुष का पाधिशहरामात्र संस्कार हुआ हो और संबोग न हुआ हो अर्थात् अक्तत्योनि की और अक्तत्योर्थ पुरुष हो उन का अन्य की वा पुरुष के साथ कुलिंबाह होना व्यक्तिये किन्तु त्रावाण क्तिय और वैरय वर्णों में क्त्रयोनि की क्तत्वीर्थ पुरुष का पुनर्विवाह न होना वाहिये ( मक्ष ) पुनर्विवाह में क्या दोष है ! ( उत्तर ) ( पहिला ) की पुरुष में भेम न्यून होना क्योंकि जब बाहे तब पुरुष को की और की को पुरुष को हका पति वा बी के मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना वाहें तब मध्यम की वा पूर्व पति के पदार्थों को उड़ाले जाना और उन के कुरुष्ववालों का उन से अगड़ा करना ( तीसरा ) बहुत से अद्रकुल का नाम वा विन्ह भी न रह कर उस के पदार्थ क्रिया मिल हो जाना (ची-आ) पतिकृत और कीवृत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये ( मक्ष ) जब बंगच्येत्व हो के गर्भपातनादि बहुत हु- क्ये करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अक्या है ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो की पुरुष अश्व अश्व वर्षे करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अक्या है ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो की पुरुष अश्व अश्व वर्षे करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अक्या है ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो की पुरुष अश्व अश्व वर्षे करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अक्या है ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो की पुरुष अश्व अश्व करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अक्या है ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो की पुरुष अश्व अश्व करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अक्या है ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो की

#### चतुर्थसपुरसासः ॥

म्परा रखने के लिये किसी अपने खजाति का लड़का मोद है लेगें उस से कुल चलेगा और व्यभिकार भी न होसा और जो ब्रह्मचर्व न रख सकें तो नियोग करके सन्ताबी-स्पत्ति कर लें ( प्रश्न ) पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है ! ( उत्तर ) (पहिला) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिसा का घर छोड़ पति के घर को पास होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता श्लीर विधवा की उसी विवाहित पति के घर में रहती हैं (इसरा) उसी विवाहिता सी के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं श्रीर विभवा लडके वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उस का गोत्र होता न उस का स्वत्व उन लडकों पर रहता किन्तु ने मृत पति के पुत्र नजते उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं)(तीसरा) विवाहित स्नी पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है श्रीर नियुक्त सी पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता ( जौथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरखपर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् छूट जाता है ( पांचवां ) विवाहित स्त्री पुरुव आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यह किया करते और नियुक्त सी पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं ( प्रश्न ) विवाह और नियोग के नियम एक से हैं वा प्रथक २ ? ( उत्तर ) कुछ थोड़ा सा मेद है जितने पूर्व कह जाये और यह कि विवाहित सी पुरुष एक पति भौर एक ही की मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त की पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानीत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात जैसा कुमार कुमारी की का वि-वाह होता है वैसे जिस की स्त्री वा पुरुष भर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा सक्त में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का अवहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्म रहै उसी दिन से सी पुरुष का सम्बन्ध छूट आये श्रीर जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही नियु-क्त की दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लंडकों का पालन करके नियुक्त पुरुष की दे देवे ऐसे एक विथवा भी दी अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सम्सान कर सकती और एक मृतसीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य नार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर संकता है ऐसे मिलकर दश र सन्तानोत्पत्ति की भाजा बेद में है।

डुमां(त्विमिन्द्रं मीदः) सुपतां समगां कणु ।

**40** 

## दर्शास्यां पुतानाधिहि पतिमेकाद्दशं रुधि ॥ ऋ॰॥ मं॰ १९ । स् ८५ । मं॰ १५ ॥ ४४

हे ( मीर्व, इन्द्र ) वीर्थ सींचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा कियों को श्रेष्ठ पुत्र श्रीर सोभाग्ययुक्त कर इस विवाहित स्त्री.में दश पुत्र उ-त्यन्न कर श्रीर ग्यारहवीं स्त्री को मान । हे स्त्री ! तृ भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरु-में से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समभा। इस बेद की आंजा से बा-क्षाण सत्रिय और वैश्यवर्णम्थ की और पुरुष दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्वल, निर्वृद्धि, अल्पायु होते हैं और स्नी तथा पुरुष भी निर्वत, अल्पाय और रोगी होकर बुद्धाबस्था में बहुत से दुःख पाते हैं ( प्रश्न ) यह नि-योग की बात व्यभिचार के समान दीखती है ( उत्तर ) जैसे विना विवाहितों का व्य-भिचार होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है इस से यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्याभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्य-भिचार न कहावेगा जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही बेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये ( प्रश्न ) है तो ठीक परन्तु यह वेश्या के सहरा कर्म दीखता है ! ( उत्तर ) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे की लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये। क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं ! ( प्रश्न ) हम को नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि ईश्वर के सृष्टिकमानुकृत स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता सिवाय वैराग्यवान् पूर्ण विद्वान् योगियों के । क्या गर्भपात-नरूप अृ्णहत्या और विभवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनले हो : क्योंकि जबतक वे युवावस्था में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति श्रौर विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्यव्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रहं सकें किन्तु विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह

\*

(ऋोर ऋापत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये इस से व्यमिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है) श्रीर गर्भहत्या मर्वथा हूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री श्रीर वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म वि-बाह और नियोग से निश्वत होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये ( पश्च ) नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये ? ( उत्तर ) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता हो-ती है वैसे नियोग में भी, अर्थात्(जब की पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुट्टम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने प्रकट करें कि हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करें गे जो ऋन्यथा करें तो पापी ऋौर जाति वा राज्य के देएडनीय हों। महीने में एक वार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्षपर्यन्त पृथक् रहेंगे ( पश्न ) नियोग अपने वर्ण में होना चाहिबे वा क्रन्य वर्णों के साथ भी <sup>१</sup> ( उत्तर ) ऋपने वर्ण में वा ऋपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुषं के साथ ऋर्थात् वैश्या की वैश्य चत्रिय और ब्राह्म ए के साथ चत्रिया चत्रिय और ब्राह्म ए के साथ ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इस का तात्पर्थ यह है कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं । स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से ऋर्थात् वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानीत्पत्ति करना ( परन ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा वि-वाह करेगा ? ( उत्तर )(इम लिख आये हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही दार विवाह होना बेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीय वार नहीं कुमार और कुमारी का ही वि-बाह होने में न्यास और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत-स्नीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात् अधर्म है ( जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाहित अर्थात् स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विववा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष श्रीर स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी) और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये ( पक्ष ) जैसे विवाह में वेदादि शासों का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रसाण है वा नहीं ? ( उत्तुर ) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखें। और सुनोः

्रैं कुई।स्विद्योषा कुड वस्तीगृदिवना कुहीभिपित्वं केरतः कुही-पतुः । को वं। शयुता विध्वेव देवरं मर्थे न योषां ऋणुते सुधस्य स्त्रा ॥ ऋष्ण ॥ मंग् १० । सूण्यः । मंग्यः । ॥

भर्थं दिधिपोस्तवेदं पत्थुंजीनित्वम्भि सं वभूथ ॥ ऋ । ॥ मं । १० । स॰ १८ । मं ० ।।

हे ( अश्वना ) की पुरुषो जैसे ( देवरं विधवेव ) देवर को विधवा और ( योषा, मर्यक्ष ) विवाहिता की अपने पित को ( सपस्थे ) समान स्थान राज्या में एकत्र होकर सन्तानों को ( आ, कृणुते ) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनों की पुरुष ( कुहिस्सिदोषा ) कहां रात्रि और ( कुह बस्तोः ) कहां दिन में बसे थे १ ( कुहामिपित्वम् ) कहां पदार्थों की प्राप्ति ( करतः ) की १ और ( कुहोसतुः ) किस समय कहां वास करते थे १ ( को वां रायुत्रा ) तुम्हारा रायनस्थान कहां है १ तथा कौन वा किस देश के रहनेवाले हो १ इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में की पुरुष सक्त ही में रहें । और विवाहित पित के समान नियुक्त पित को महण्य करके विधवा की भी सन्तानीत्पित्त कर लेवे ( मक्ता ) यदि किसी का छोटा भाई न हो तो विधवा नियोग किस के साथ करे १ ( खन्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर राज्य का आर्थ जैसा तुम समभे हो वैसा नहीं देखो निरुक्त में:——

देवरः कस्माद् हितीयो वर उच्यते ॥ निरु ॥ त्रा ३ । खंड १५॥

देवर उस को कहते हैं कि जो विश्वना का दूसरा पति होता है जाहे छोटा भाई वा बढ़ा माई अवना अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्णवाला हो जिस से नियोग करे उसी का नाम देवर है ॥

है (नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए यति की आशा छोड़ के (शेषे) बाकी पुरुषों में से (अमि, जीवलोकम्) जीते हुए दूसरे पति की (उपैदि) प्राप्त हो और (उदीर्व्व) इस बात का बिचार और निश्वय रस्त कि जो (इस्तमामस्य दिश्वियोः) तुम्त विभवा के पुनः पाणिमहण करनेवाले नियुक्त यति के सम्बन्ध के क्रिमे नियोग

\*

होगा तो (इदम् ) यह (जिनित्वम् ) जना हुआ नालक उसी नियुक्त (फ्लुः) पित का होगा और जो तृ अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव ) तेरा होगा। ऐसे निश्चय युक्त (अभि, सम, नभूष) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।।

श्रदेवृष्ट्यपेतिष्ति हैिष शिवा पुरुष्यः सुयमाः सुवर्चाः प्रजावती वीर्सूर्देवृकामा स्योनेममुग्नि गाईपत्यं सपर्य॥ श्रथर्व • ॥ कां • १४ । श्रनु • २ । मं • १८ ॥

हे (अपितध्नयदेवृध्नि) पित और देवर को दुःस न देनेवाली की तू (इह) इस गृहाअम में (पशुन्यः) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याण करने हारी (सुयमाः) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने (सुवर्चाः) रूप और सर्वशास्त्र विद्यायुक्त (प्रजावती) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीरसूः) शूरवीर पुत्रों को जनने (देवकामा) देवर की कामना करनेवाली (स्थोना) और सुख देनेहारी पित वा देवर को (एधि) प्राप्त होके (इमस्) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थसम्बन्धी (अग्निम्) अग्निहोत्र को (सपर्य) से-वन किया कर।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु • ९ । ६९ ॥

जो अक्ततयोनि जी विषवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उस से वि-वाह कर सकता है ( प्रश्न ) एक जी वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और वि-वाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ( उत्तर ):—

सोमेः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविदं उत्तरः । तृतीयो ऋग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्युजाः ॥ ऋ • मं • १ • । सू • ८५ । मं • ४ • ॥

है कि जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला किसाहित (पितः) पित तुम्म को (विविदे ) प्राप्त होता है उस का नाम (सोमः) सुकुमारतादि गुक्सपुक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से (विविदे ) प्राप्त होता वह (गन्धर्वः) एक की से संभोग करने से गंधर्व जो (तृतीय उत्तरः) दो के पश्चात् तीसरा पित होता है वह (अग्निः) अत्युष्णाता- युक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो (ते) तेरे (तृरीयः) जीये से ले के स्थारहों तक

नियोग से पित होते हैं वे । मनुष्यजाः ) मनुष्य नाम से कहाते हैं जैसा । इमां त्वमिन्द्र ) इस मंत्र से म्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी म्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकती है ( प्रश्न ) एकादश राब्द से दश पुत्र और म्यारहवें पित को 'क्यों न गिनें ! ( उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो "विभक्क देवरम्" "देवरः कस्माद् द्वितीयो चर उच्यते" "अदेवृद्धिः" और "गन्धवीं विविद उत्तरः" इत्यादि वेदममायों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पित प्राप्त नहीं हो सकता ।

देवराहा सापिण्डाहा स्निया सन्यङ् नियुक्तया । प्रजेप्तिताधिगनतन्या सन्तानस्य परिक्तये ॥ १ ॥ ज्येष्ठो यवीयसो मार्घ्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् । पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावण्यनापदि ॥ २ ॥ ऋौरसः स्रोतजञ्जीव ॥ ३ ॥ मनु०९॥ ५९ । ५८ । १५९ ॥

इत्यदि मनुजी ने लिखा है कि ( सिपगड ) अर्थात् पित की छः पीड़ियों में पित का छेटा वा बड़ा भाई अथवा खजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा की का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतकीक पुरुष और विधवा की सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है और जब सन्तान का सर्वथा द्ध्य हो तब नियोग होने । जो अपरकाल अर्थात् सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की की से छोटे का और छोटे की की से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पितत हो जायें अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अविध है इस के पश्चात् समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात् पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं पश्चात् विषयासिक गिनी जाती है इस से वे पितत गिने जाते हैं । और जो विवाहित की पुरुष भी दशवेंगर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात् विवाह वा नियोग सतानों ही के अर्थ किये आते हैं पशु- बस् काम कीड़ा के लिये नहीं ( प्रक्ष ) नियोग मरे पीछे ही होता है का जीते पित के भी ! ( उत्तर ) जीते भी होता है:—

W

## अप्रस्थिति उद्यक्त सुभगे पिति मत्॥ अट० मं०१०। सू०१०। मं०१०॥

जब पित सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होने तन अपनी की को आजा देवे कि हे मुमगे ! सीमान्य की इच्छा करनेहारी की तू ( मत् ) मुक्त से ( अन्यम् ) दूसरे पित की
( इच्छल ) इच्छा कर क्योंकि अन मुक्त से सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी । तन की दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस निवाहित महाराय पित की सेना में
तत्पर रहे नैसे ही की भी जब रोगादि दोनों से अस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होने
तब अपने पित को आजा देने कि हे लाभा आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुक्त से छोड़
के किसी दूसरी निधना की से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति की जिये । जैसा कि पागड़ राजा की की कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राक्तद और निचित्रविध के मर जाने पक्षात् उन अपने भाइयों की कियों से नियोग करके अन्वका
अम्बा में धृतराप्ट्र और अम्बालिका में पागड़ और दासी में नियुर की उत्पत्ति की इत्यादि
इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः सनाः । 22 विद्यार्थं षड् यद्द्रोर्थवा कामार्थं तींस्तु वत्सरान् ॥ १ ॥ व बन्ध्याष्ट्रमेऽ,धिवेद्याब्दे दद्यमे तु मृतप्रजा । एकादद्ये स्त्री जननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥ मन् ९ ॥ ७६ । ८१ ॥

विवाहित की जो विवाहित पित धर्म के अर्थ परदेश में गया हो तो आठ वर्ष, विधा और कीर्सि के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्षतक बाट देख के पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ले जब विवाहित पीत आव तब नियुक्त पित छुटू जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह से आठ वर्ष तक की को गर्भ न रहें), सन्तान होकर मर जायें तो दश्वें, जब २ हो तब २ कन्या ही होवें पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्ष तक और जो अन्धिय बोलनेवाली हो तो सदाः उस की को छोड़ के दूसरी की से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो की को उपित है कि उम को छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति

के दायमागी सन्तान कर लेवे । इत्सादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उनित करे जैसा "औरस" अर्थात् विवाहित पित से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का खामी. होता है वैसे ही "चेत्रज" अर्थात् नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के दायमागी होते हैं ॥ अब इस पर भी और पुरुष को ध्यान रखना बाहिये कि वीर्य और रज को अमृल्य समर्भें जो कोई इस अमृल्य पदार्थ को पर भी बेश्या वा दृष्ट पुरुषों के सक्त में खोते हैं वे महामूर्ख होते हैं क्योंकि किसान वा माली मूर्ख होकर भी अपने खेत वा बाटिका के विना अन्यत्र बीज नहीं बोते जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्चमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य श्रीररूप इन्ह के बीज को कुन्तेज में खोता है वह महामूर्ख कहाता है क्योंकि उस का फल उस को नहीं मिलता और "आत्मा नै जायते पुत्रः" यह जावाण अन्यों का बचन है ॥

## श्रङ्गांदङ्गात्सन्भंवासे हदंगादाधजायसे ।

त्र्प्रात्मा वै पुलनामासि स जीव द्वारदेः द्वातम् ॥ तिरु॰ ३ । शा हे पुत्र ! तू अक्त २ से उत्पन्न हुए वीर्य से ऋौर हृदय से उत्पन्न होता है इस-लिये तु मेरा ज्ञात्मा है मुक्त से पूर्व मत मेरे किन्तु सौ वर्षतक जी । जिस से ऐसे २ म-हात्मा और महारायों के ग्रीर उत्पन्न होते हैं उस को बेश्यादि दुष्ट दोत्र में बोना वा दुष्ट बीज अच्छे लेत्र में बुवाना महापाप का काम है ( प्रश्न ) विवाह क्यों करना ? क्योंकि इस से स्त्री पुरुष को बन्धन में पड़ के बहुत सद्शोच करना और दु:स्व भोगना पढ़ता है इसलिये जिस के साथ जिस की मीति हो तबतक वे मिले रहैं जब मीति छूट जाय तो छोड देवें ( उत्तर ) यह परा पित्तयों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं जो म-नुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो सब गृहाश्रम के श्रन्छे २ व्यवहार नष्टश्रष्ट हो जामें कोई किसी की सेवा भी न करे श्रीर महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्वल श्रीर श्रल्पायु होकर शीव २ मर जायें कोई किसी से भय वा लज्जा न करे बृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निर्वल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जायें। कोई किसी के पदार्जी का स्वामी वा दायमागी भी व हो सके और न किसी का किसी पर्थार्थ पर दीर्धकालपर्यंत स्वत्व रहे इत्यादि दोगें के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वशा बोम्ब है ( पश्न ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्वी और एक स्वी को एक पुरुष रहेगा तब स्नी गर्भवती स्थिर रोगिशी अथवा पुरुष दीर्घरोगी हो और दोनों की

### चतुर्थसमुल्लासः ॥

युनावस्था हो रहा न जाय तो फिर क्या करें ? (उत्तर) इस का मत्युत्तर नियोगिवषय में दे चुके हैं। और ग्रेक्ती खी से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा बिकिसेकी पुरुष की सी से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उस के लिये पुत्रोत्पित कर दे, परन्तु वेश्यममयन का व्यमित्रार कभी न करें। जहांतक हो बहांतक अमाप्त वस्तु की इच्छा, माप्त का रक्षण और रिवित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें, सब प्रकार के अर्थात पूर्वीक रिति से अपने र वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन भन धन से सर्वदा परमार्थ किया करें। अपने माता, पिता, शागु, श्वगुर की अत्यन्त गुश्रूषा करें मित्र और अहोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान, वैद्य और सत्युरुषों से मीति रख के और जो दृष्ट अधर्मी हैं उन से उपेन्ना अर्थात् द्रोह छोड़ कर उन के सुधारने का यत्न किया करें। जहांतक बने वहांतक भेम से अपने सन्तानों के विद्वान् और सुशिन्ना करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उन को पूर्ण विद्वान् सुशिन्नायुक्त कर दें और धर्मपुक्त व्यवहार करके मोन्न का भी साधन किया करें कि जिस की माप्ति से परमानन्द भोगें और ऐसे र श्लोकों को न माने जैसे:—

पिततोपि हिजः श्रेष्ठो न च श्रुद्रो जितिन्द्रियः ।
निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥
त्रश्रवालन्मं गवालन्मं संन्यासं पलपैतिकम्
देवराच सुतोत्पित्तं कलौ पठच विवर्जयेत् ॥
निष्ठे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पितते पतौ ।
पठचस्वापत्सु नारीणां पितरन्थो विधीयते ॥

ये कपोलकल्पित पाराश्रारी के रलोक हैं। जो दुष्ट कम्मेकारी द्विज को श्रेष्ठ श्रीर श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र की नीच माँने तो इस से परे पत्तपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा ?। क्या द्ध देनेदाली वा न देनेवाली गाय गोपालों को पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती ! और यह दृष्टान्त भी विषम है क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्यजाति गाय और गधही भिन्न जाति हैं कथंचित पशु जाति से दृष्टान्त का एक देश दार्ष्टान्त में मिल भी जाने तो भी इसका आश्रय अधुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥

#### सत्यार्थमकाशः ॥

जब अश्वालम्भ अर्थात् घोड़े को मार के अथवा अनातम्भ गाय को मार के होम करना ही वेदविहित नहीं है तो उस का किलयुग में निषेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो किलयुग में इस नीच कर्म का निषेध माना आय तो त्रेता आदि में विधि आ जाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है और संन्यास की वेदादि शासों में विधि है उस का निषेध करना निर्मूल है जब मांस का निषेध है तो स-र्वदा ही निषेध है जब देवर से पुत्रोत्पित्त करना वेदों में लिखा है तो इस श्लोक का कर्ता क्यों भूंसता है ? ॥ २ ॥

यदि (नष्टे) अर्थान् पित किसी देशदेशान्तर को चला गया हो घर में की नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पित आ जाय तो वह किस की की हो ? कोई कहे कि विवाहित पित की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। क्या की के पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पटा हो वा लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच से मी अधिक हैं इसलिये ऐसे २ श्लोकों को कभी न मानना चाहिये॥ ३॥ (मक्ष) क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? (उत्तर) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदिवरुद्ध होने से नहीं मानते और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे "अभीवाच, विसष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुक्ताच, देव्यु-वाच" इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के अन्य रचना इसलिये करते हैं कि सर्व मान्य के ताम से इन अन्थों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो। इसलिये अनर्थ गाथायुक्त प्रत्य बनाते हैं कुळु २ प्रविप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकृल है अन्य म्मृति नहीं। ऐसे २ ही अन्य जालअन्थों की व्यवस्था समभ ले। (अश्न) गृहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है ? (उत्तर) अपने २ कर्चव्य कर्मों में सब बड़े हैं परन्तुः

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् । तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ १ ॥ मनु॰ ६ । ९० ॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्तवः। तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व त्र्राश्रमाः॥ ३॥ यस्मात्तयोष्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम् । गृहस्थेनैव धार्य्यन्ते तस्माञ्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ३ ॥ स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमत्तयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्वलेन्द्रियैः ॥ ४ ॥ मन् २ ३ । ७७–७९ ॥

जैसे नदी और बड़े २ नद तबतक अमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को पास नहीं होते बैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जिस से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अनादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इस से गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात् सब व्यवहारों में पुरन्थर कहाता है। इसलिये मोक्त और संसार के मुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे। जो गृहाश्रम दुर्बलेन्द्रिय अर्थात् भीर और निर्वल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उस को श्रच्छे प्रकार धारण करे। इसलिये जितना कुड़ व्यवहार संसार में है उस का आधार गृहाश्रम है जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्थ वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम कहां से हो सकते ! जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम में मुख होता है जब की और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों इसलिये गृहाश्रम के मुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वीक्त स्वयंवर विवाह है। यह संदोप से समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी। इस के आगो वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा।।

इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते समावर्तनविवाहग्रहाश्रमविषये चतुर्थः समुब्लासः सम्पूर्णः ॥ ४ ॥



\*

#### श्रय वानप्रस्थसंन्यासविधि वच्यामः ॥

ब्रह्मचर्घ्याश्चमं समाप्य गृही भवेत् गृही मूत्वा वनी भवे हिनी मृत्वा प्रवजेत् ॥ शत कां • १४ ॥

मनुप्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके सन्यासी होवें अर्थात् यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको हिजः ।
वने वसेनु नियतो यथावाहीजिनेन्द्रियः ॥ १ ॥
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपिलतमात्मनः ।
श्रपत्यस्यैव चापत्यं तदारएयं समाश्रयेत् ॥ २ ॥
संत्यच्य प्रान्यमाहारं सर्व चेव परिच्छदम् ।
पुतेषु भार्या निःन्निप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥
श्रीमहोतं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।
प्रामादरएयं निःसृत्य निवसेन्यितेन्द्रियः ॥ ४ ॥
मुन्यनैविविधेर्मेच्यैः ज्ञाकमूल्फलेन वा ।
एतानेव महायज्ञानिवेपेहिधिपूर्वकम् ॥५॥ मनु ० ६ । १ –५ ॥

इस प्रकार स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कत्ती द्विज अर्थात् ब्राह्मण स्तित्रय श्रीर वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा श्रीर यथावत् इन्द्रियों की जीत के वन में बसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्य शिर के स्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाय और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब बन में जाके बसे ॥ २ ॥ सब प्राम के आहार और वस्तादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ ले के बन में निवास करे ॥ ३ ॥ साक्रोपाक अम्मिहोत्र को ले के प्राम से निकल हुट़ेन्द्रिय हो कर अरुपय में जाके बसे ॥ ४ ॥ नानाप्रकार के सामान आदि अस, सुन्दर २ शाक, मुल, फल, फुल, कंदादि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे और उसी से आतिथिसेवा

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैतः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ १ ॥ स्त्रप्रयत्तः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी घराद्दायः ।

भीर आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥

शरपोष्त्रममश्चेव वृद्धमूलिनिकेतनः ॥ २ ॥ मनु ०६ । ८ । २६॥ साध्याय अर्थात् पढ़ने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सव का मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु किसी से कुछ भी पढ़ार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ॥१॥ शरीर के मुल के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी रहे अर्थात् अपनी स्त्री साथ हो तथापि उस से विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा सकीय पदार्थों में ममता न करे, कुल के मूल में वसे ॥ २॥

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्दांसो भैन्नचर्या चरन्तः । सूर्ध्यद्दारेण ते विरजाः प्रयान्ति यहाऽमृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ मुण्ड • ॥ खं • २ । मं • ११ ॥

जो शान्त विद्वान लोग बन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके मिद्धा-चरण करते हुए जंगल में बसते हैं वे जहां नाशरहित पूर्ण पुरुष हानिलामरहित परमात्मा है वहां निर्मल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त हो के आनन्दित हो जाते हैं॥

श्रम्यादंधामि सुमिधममें व्रतपते त्विय । वृत्तरुचं श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वां दी बितो श्रहम् ॥ यजुवेद ॥ श्रध्याय २० । मं ० २४ ॥ १९००

×

बानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होमकर दीक्षित हो कर वत-सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊं ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या सत्सङ्ग योगाभ्यास मुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात् जब संन्यासप्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यासप्रहण करे।। इति संदोपेग्र वानप्रस्थविधिः।।

### त्र्रथ संन्यासविधिः ॥

वनेषु च विद्धत्यैवं तृतीयं भागमायुषः।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान् परिव्रजेत् ॥ मनु॰ ६ । ३३॥

इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष-षर्ध्यन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिवार् अर्थात् संन्यासी हो जाने (प्रश्न) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न कर के संन्यासाश्रम करे उस को पाप होता है वा नहीं ! (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रश्न) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो ! (उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फैंसे वह महापापी और जो न फैंसे वह महापुग्यात्मा सत्पुरुष है ॥

यदहरेव विरजेत्तदहरेष प्रवजेहनाहा गृहाहा बद्धचर्यादेव प्रवजेत् ॥

ये ब्राह्मणुबन्ध के वचन हैं। जिस दिन वैराम्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से संन्यासब्रहण कर लेवे पहिले संन्यास का पद्मक्रम कहा और इस में विकल्प अर्थात् वान्त्रस्थ करे गृहाश्रम ही से संन्यासब्रहण करे और तृतीयपद्म यह है कि जो पूर्ण विद्वान् । जितेन्द्रिय विषयभोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेवे और वेदों में भी " यत्यः, ब्राह्मणुम्य विज्ञानतः" इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तुः—

नाविरतो दुश्चरितान्याद्यान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥

कठ । वल्ली २ | मं • २३ ॥

义

जो दुराचार से प्रथक् नहीं जिस को शान्ति नहीं जिस का आत्मा योगी नहीं और जिस का मन शान्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसलिये:—

यच्छेहाङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेद् ज्ञान त्र्यात्मिन । ज्ञानमात्मिन महाति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त त्र्यात्मिन ॥ कठ । बल्ली ३ । मं ॰ १३ ॥

संन्यासी बुद्धिमान् वाणी और मन को अधर्म से रोक के उन को ज्ञान और आ-त्मा में लगावे और उस ज्ञानखात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शान्तख-रूप आत्मा में स्थिर करे।

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणे। निर्वेदमायानास्त्यकृतः कृतेन । तिहज्ञानार्थे स गुरुमेवाभिगच्छेत् सिनत्पाणिः श्रोतियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ मुंड ॰ । खंड २ । मं ॰ १२ ॥

सब लौकिक मीगों को कर्म से मंचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात् संन्यासी बैराम्य की प्राप्त होथे क्योंकि अकृत अर्थात् न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अर्थण के अर्थ हाथ में ले के वेदबित् और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब सन्देहों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इन का संग छोड़ देवे कि जो:—

त्र्याविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितन्तन्यमानाः । जङ्घन्यमानाः परियन्ति मृढा त्र्यन्वेनैव नीयमाना यथान्धाः॥१॥ त्र्याविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतायों इत्यमिमन्यन्ति बा लाः । यत्कर्मिणों न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः चीणलोका- इच्यवन्ते ॥ २ ॥ मुंड • । सं > २ । मं • ८ । ९ ॥

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे नीच गति को जाने होरे मूट जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को पाप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमगा करने वाले बालबुद्धि हम कुतार्थ हैं ऐसा मा- नते हैं जिस को केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित हो कर नहीं जाभ और जना स-कते वे चातुर होके जन्म मरणारूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलिये:—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ मरङ । सं २ २ । सं २ ६ ॥

जो वेदान्त अर्थात् परभेधरप्रतिपादक वेदमंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तः करण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मुक्तिमुख को प्राप्त हो मोग के पश्चान् जब मुक्ति में सुख की अविधि पूरी हो जाती है तब वहां से छूट कर संसार में अते हैं मुक्ति के विना दुःख का नाश नहीं होता क्योंकि:—

न्न वै सदारीरस्य सतः भियाभिययोरपहतिरस्खदारीरं वावसन्तं

न प्रियाप्रिये स्पृज्ञतः ॥ ज्ञान्दो । प्र । स्वं । १२॥

जो देहधारी है वह मुख दुःख की प्राप्ति से प्रथक् कभी नहीं रह सकता और जो रारीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ रुद्ध हो कर रहता है तब उस को सांसारिक मुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये:---

पुतेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्का-चर्य चरन्ति ॥ शत • । कां • १४ । प्र • ५ । बां • २ । कं • १॥

लोक में प्रतिष्ठा वा लाम धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग होके सन्यासी लोग भिक्तुक हो कर रात दिन मोक्त के साधनों में तत्वर रहते हैं॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा नाह्मणः प्रव्रजेत् ॥ १ ॥ यजुर्वेदब्राह्मणे ॥ प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदिक्षणाम् । ज्यात्मन्यमीन्समारोप्य नाह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ २ ॥ यो दत्वा सर्वभृतेभ्यः प्रवृज्ञत्यभयं गृहात् । **X** 

## तस्य नेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ 🛩 मनु॰ ६ ॥ ३८ । ३९ ॥

प्रजापति अर्थान् परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थान् यज्ञ करके उस में यज्ञीप-वीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनीयादि पांच चारिनयों को प्राग्ग, अपान, व्यान, उ-दान और समान इन पांच प्राणों में आरंगपण करके ब्राह्मण ब्रह्मीवन् घर से निकल कर संन्यासी हो जावे ॥ १ । २ ॥(जो सत्र भृत प्राण्तिमात्र को अभयदान देकर घर से नि-कल के संन्यासी होता है उस ब्रग्गवादी अर्थान् परमेश्वरमकाशित वेदोक्त धर्मीदि विचा-औं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिथ प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है ॥(प्रश्न ) संन्यासियों का क्या धर्म है १ ( उत्तर ) धर्म तो पद्मपा-नरहित. न्यायाचरण, सत्य का प्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषगणिदि लद्मण सब आश्रमियों का अर्थात् सब मनुष्यमात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी का विशेष धर्म यह है कि: -

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत् ।
सत्यपूतां वदेहाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ १ ॥
क्रुद्धवन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।
सप्तदृारावकीणीं च न वाचमन्रतां वदेत् ॥ २ ॥
त्र्यप्यात्मरितरासीनो निरपेत्रो निरामिषः ।
त्र्यान्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥
क्लुप्तकेशनखश्मश्रुः पाती द्रग्डी कुसुम्भवान् ।
विचरेत्रियतो दित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥
इन्द्रियाणां निरोधेन रागहेपत्तयेण च ।
त्र्यांदिसया च मृतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥
दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत तत्राश्रमे रतः ।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्म्भकारणम् ॥ ६ ॥ फलं कतकवृत्तस्य यद्यप्युप्रसादकम् ॥ न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ प्राणायामा ब्राह्मणस्य वयापि विधिवत्कताः। व्यात्हिनप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमन्तपः॥ ८॥ दह्यन्ते ध्मायमानानां धातुनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ९ ॥ . प्राणायामैर्दहेहोषान धारणाभिश्व किल्विषम । प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वगन् गुणान् ॥ १० ॥ उचावचेषु भूतेषु दुईंग्यामकतात्मभिः। ध्यानयोगेन संपर्येद गतिमस्यान्तरात्मनः॥ ११॥ त्र्प्रहिंसयेन्द्रियासंड्वेवेदिकेश्वेव कर्मिभिः। तपसश्चरणैश्चोग्रैस्साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १२ ॥ यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः। तदा सुखमवाप्रोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १३ ॥ चतुर्भिरिप चैवैतैनित्यमाश्रमिभिहिंजैः। दशलचणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ धृतिः चमा दमोऽस्तेयं शौंचिमिन्द्रियनिश्रहः। धीर्विया सत्यमकोघो दशकं धर्मलज्ञणम् ॥ १५ ॥ न्त्रनेन विधिन। सर्वास्त्यक्त्वा संगाञ् शनैः शनैः । ः सर्वहन्हविनिर्मुक्तो ब्रह्मएयेवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ मनु •

30

### छ्य० ६ ॥ ४६ । ४८ । ४९ । ५२ । ६० । ६६ । ६७ । ७०—७३ । ७५ | ८० | ९१ | ९२ | ८१ ॥

जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देख कर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का प्रहण कर असत्य की छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश वा मंवादादि में कोई सन्यासी पर कोध करे अथवा निन्दा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उस के कल्यागार्थ उपदेश ही करे और एक मूख का, दो ना-सिका के. दो आंख के और दो कान के दिहों में विखरी हुई वाणी को किसी कारगा से मिथ्या कभी न बोले ॥२॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मद्य मांसादि विजित होकर आत्मा ही के सहाय से सुम्बार्थी हो कर इस मंसार में धर्म और विद्या के बहाने में उप-देश के लिय सदा विचरता रहै॥ ३ ॥ केश. नख. डाही. मृत्रु को हेदन करवाये पुरुदर पात्र दग्द और कमुस्स आदि से रंगे हुए वस्नों को प्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों की पीडा न दे कर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को ह्रोड, सब प्राणियों से निर्वेर वर्त कर मोत्त के लिये सामर्थ्य बढावा करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उस को दिवत वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब माणियों में पक्तपातरहित होकर खबं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मा-त्मा करने में प्रयक्ष किया करे । श्रीर यह अपने मन में निश्चित ज्योन कि दंड कमंडल ऋौर काषायवस्त्र ऋादि चिन्हधारण धर्म के कारण नहीं हैं सब मनुष्यादि पाणियों के सत्योपदेश श्रीर विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली कुछ का फल पीस के गदले जल में डालने से जल का शोधक होता है तदिप विना उस के हाले उस के नामकथन वा श्रवणमात्र से उल शुद्ध नहीं हो सकता॥ ७॥ इसलिथे ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् संन्यसी को उचित है कि श्रोंकारपूर्वक सप्तव्याहतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे (परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कमी न करे यही संन्यासी का परम तप है।। = ।। क्योंकि जैसे अम्नि में तपाने और ग-लाने से धतुत्रों के मल नप्ट हो जाते हैं वैसे ही पार्णों के निम्नह से मन ऋदि इन्द्रियों के दोष मस्मीभूत होते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्रागायामी से ऋात्मा, ऋ-न्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से

अनीइवर के गुलें। अर्थात् हर्भ शोक और अविद्यादि जीव के दीवों की अस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी व्यानयाग से जो अयोगी अविद्वानों को दःख से जानने योग्य छोटे बडे पटार्थी में परमात्मा की स्थापि उस की और अपने आत्मा और अस्तर्शमी परमेश्वर की शति की देखा। ११ ।। सब भर्ती से निर्देश, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म श्रीर अलुक तरकारल में इस संसार में मोक्तपद को पूर्वीक्त संन्यासी ही सिद्ध कर श्रीर करा सक्ते हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात पदार्थों में निःम्प्रह कांचारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरता पाक निरन्तर मृत्व को याम होता है ॥ १३ ॥ इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और मन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दशलक्त्रणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्ता ( चृति ) सदा धैर्य्य रखना । इसरा ( जमा ) निन्दा म्नुति मानाऽपमान हानि लाभ ऋदि दःखों में भी सहनशील रहना । तीसरा ( इ.स.) मन की सदा धर्म में प्रवृत कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे । चौथा । ( अभ्तेय ) चोरीत्याग अर्थान् विना आजा वा अन कपट विश्वासघात वा किसी ध्यवहार तथा बदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का प्रहरा। करना चोरी श्रीर इस को छोड देना साहकारी कहाती है। पांचवां --- ( शीच ) राग द्वेष पद्मपात छोड के भीतर श्रीर जल मृतिका मार्जन आदि मे बाहर की पवित्रता रख-नी । क्षठा- ( इन्द्रियनियह ) अधर्माचरमों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही में सदा च लीना । सातवां--- ( धीः ) मादक द्रव्य भृद्धिनाशक अभ्य पटार्थ दण्टों का संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बृद्धि का बढ़ाना । त्राठवां - ( विद्या ) पृथियी से ले के परमेश्वम्पर्यम्त यथार्थ ज्ञान और उन से यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा त्रात्मा में वैसा मन में जैसा मन में वैसा वाली में जैसा वार्णा में वैयाकर्म में वर्त्तना विद्या. इस से विपरीत ऋविद्या है)। नववां · ( सत्य ) (जो पटार्थ जैसा हो उस को वैसा ही समसन। वैसा ही वेलना श्रीर वैसा ही करना) तथा दरावां (अकोध) कोधिद दोषों को छोड के शान्त्यादि गुणों का अहण करना धर्म का लक्तरण है । इस दश लक्तरायुक्त पक्तपातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्र-मवाले करें ) और इस वेदोक्त धर्म ही में त्राप चलना त्रीरों को समस्ता कर चलाना सन्या-सियों का विशेष धर्म है ॥ १५ ॥ इसी प्रकार से धीरे र सब संगदीयों को छोड़ हर्ष शोकादि सब द्वन्द्वों से विमुक्त हो कर संन्यासी बढ़ा ही में अवस्थित होताहै। सन्यासियों

1

का मुख्य कर्भ यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्मव्यवहारों से छुड़ा सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्मगुक्त व्यवहारों में प्रवृत कराया करें ॥

( प्रश्न ) संन्यासप्रहण करना बाह्यण ही का धर्म है वा स्त्रियादि का भी ! ( उ-स्तर ) ब्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वणों में पूर्ण विद्वान् धार्मिक परो-पकारित्रय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है विना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर की नि-ष्टा और वैराग्य के संन्यास प्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता इ-सीलिये लोक श्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी है:

# एप वोऽभिहितो धर्मो बाह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुरुयोऽच्चयफलः प्रेत्य राजधर्मान् निबोधत्।। मनु ० ६ । ९ ७॥

यह मन जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात् अग्रचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ खोंग संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वर्त्तमान में पुराय ख-रूप और शरीर छोड़े पश्चात् मुक्तिरूप अन्तय ब्रानन्द का देनेवाला संन्यास धर्म है इस के त्रागे राजात्रों का धर्म मुक्त से मुनो । इस से यह सिद्ध हुत्रा कि संन्यासबहण का अधिकार मुख्य करके बाह्मण का है ज्यौर त्त्वियादि का ब्रह्मचर्याश्रम है ( प्रक्ष ) सं-न्यासग्रहण की आवश्यकना क्या है ( उत्तर ) जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमों में संन्यामाश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इस के विना विद्या धर्म कमी नहीं बढ़ सकता और दसरे आश्रमों को विद्याप्रहण गृहकूत्य और तपरचर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। पत्तपात छोड़ कर वर्त्तना दूसरे आश्रमों की दुष्कर है जैसा संन्यासी सर्वतोगुक्त होकर जगत का उपकार करता है वैसा अन्य आ-श्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता। परन्तु जो अ-क्रांचर्य से संन्यासी होकर जगत् को सत्य शिला करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता (प्रश्न) संन्यासग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढती करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उस से सन्तान ही न होंगे जब संन्यासाश्रम ही

मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मृलच्छेदन हो जायगा ( उत्तर ) श्रच्छा. विवाह करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीघ नष्ट हो जाते हैं फिर बह भी ईश्वर के अभिपाय से विरुद्ध करने वाला हुआ जो तम कही कि "यह करते यदि न सिध्यति कोडन दोषः" यह किसी कवि का वचन है, ऋर्थ-जो यह करने से भी कार्य सिद्ध न हो ते। इस में क्या दोष? अर्थात् कोई भी नहीं. तो हम तुम से पृष्ठते हैं कि गृहा-श्रम से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मेरें तो हानि कितनी बड़ी होती है समक्त के विरोध से लड़ाई बहुत होती है जब संन्यासी एक बेदोक्तधर्म्भ के उ-पदेश से परम्पर भीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बहती करेगा और सब मनुष्य संन्यासग्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विषयासिक कभी नहीं छूट सकेगी जो २ संन्याभियों के उपदेश से धार्मिक म-नृष्य होंगे व सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं ( पश्च ) संन्यासी लोग कहते हैं कि हम को कन्न कर्नन्य नहीं श्रन्न वस्त्र ले कर श्रानन्द में रहना श्राविद्यारूप संसार से मा-थापची क्यों करना? अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना कोई आकर पूछे तो उस को भी बैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुभ्त को पाप पुगय नहीं लगता क्योंकिशी-तोष्ण शरीर का, सुधा तथा प्राण का और मुख दुःख मन का धर्म है जगत् मिथ्या श्रीर जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात मुठे हैं इसलिये इस में फँमना बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुञ्ज पाप पुग्य होता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं और आप ने कुछ विलक्त्या संन्यास का धर्म कहा है अब हम किस की बात सची और किस की भूठी मानें? (उत्तर) क्या उन को श्राच्छे कर्म मी कर्तत्र्य नहीं? देखो "वैदिकेश्चैव कर्मभिः" मनु जी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है क्या गोजन छादनादि कर्म वे छोड स-केंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थों से अन्न वस्नादि लेते हैं और उन का प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैंसे त्रांख से देखना कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्ध है वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश श्रीर वेदादि सत्यशासों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत् में व्यर्थ भाररूप हैं। श्रीर जो अविद्यारूप संसार से माथापची क्यों करना श्चादि लिखते श्रीर कहते हैं वैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप श्रीर पाप के बढाने-हारे पापी हैं। जो कुछ शरीरादि से कर्म्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और

उस के फल का भागनेवाला भी आत्मा है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे श्रविद्या-निद्रा में सोते हैं क्योंकि जीव अल्प अल्पज़ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज़ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बु-द्ध, मुक्तस्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से अम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव की कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इसलिये वह उन का उपदेश मिथ्या है ( प्रश्न ) सन्यासी सर्वकर्मिविनाशी श्रीर अभिन तथा धानु को स्पर्श नहीं करते यह बात सची है वा नहीं ( उत्तर ) नहीं " स-म्यङ् नित्यमास्ते यस्भिन् यद्वा सम्यङ् न्यम्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन म संन्यासः स प्र-शक्ती विद्यते यम्य स संन्यासी" जो ब्रह्म और जिस से दुष्ट कर्मी का त्याग किया जाय वह उत्तम खभाव जिस में हो वह संन्यामी कहाता है इस में मुकर्म का कर्ता श्रीर दृष्ट कर्मी का नाश करनेवाला संन्यासी कहाता है (प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यामी का क्या प्रयोजन है ! ( उत्तर ) मत्योपदेश सब श्राश्रमी करें और मुने परन्त जितना अवकाश और निष्पत्तपातना संन्यामी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं हो जो बाह्मण हैं उन का यह काम है कि पुरुष पुरुषों को श्रीर स्त्री न्त्रियों को मत्योपदेश और पदाया करें जितना अमण का अवकाश मन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राव्यशादिकों को कभी नहीं मिल सकता जब ब्राव्यश वेदाविरुद्ध आव-रण करें तब उन का नियन्ता संन्यसी होता है । इसलिय संन्यासी का होना उचित है ( पक्ष ) "एकराति वसेद मामे" इत्यादि वचनों से संत्यासी को एकत्र एकरात्रि मात्र र-हना अधिक निवास न करना चाहिये ( उत्तर ) यह बात थोड़े से अंश में तो श्रव्छी है कि एकत्र वास करने से जगत् का उपकार अधिक नहीं हो सकता श्रीर स्थानान्तर का भी अभिमान होता है राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां चार र महीने तक पञ्चिशिखादि श्रीर श्रन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। श्रीर "एकत्र न रहना" यह बात त्राजकल के पान्वगढ़ी सम्प्रदायियों ने बनाई है। क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखगड खंडित हो कर अधिक न वढ सकेगाः ( प्रश्न ) :---

> यतीनां काञ्चनं दयात्ताम्वृतं ब्रह्मचारिणाम् । चौराणामभथं दयात्स नरो नरकं बजेत् ॥

10

इत्यादि वचनों का श्रिभियाय यह है कि सन्यासियों की जो मुवर्ण दान दे तो दा-ता नरक की प्राप्त होने ( उत्तर ) यह बात भी वर्णाश्रमिवरोधी संप्रदायी और स्वार्थिस-धुवाले पौराणिकों की करूपी हुई है। क्योंकि सन्यासियों को घन मिलगा तो ने हमारा क्याइन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा ने हमारे आधीन भी न रहेंगे श्रीर जब भित्तादि त्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो उरते रहेंगे जब मूर्व और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समस्ति हैं तो विद्वान् और परापकार्य संत्यासियों को देने में कुन्न नेष नहीं हो सकता देखी:

## विविधानि च रत्नानि विविक्तेष्पपादयेत्॥

#### मनु॰ ऋ॰ ११ । ६॥

नाना प्रकार के रहा सवर्शादि धन ( विविक्त ) अर्थान संन्याभियों को देवे और वह श्लोक भी अन्धक है क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यजधान नरक की जावे तो नांदी, मानी. हीरा ऋादि देने से स्वर्ग को जायगा ( प्रश्न ) यह पग्डितजी इस का पाठ बोलने भूल गये यह ऐसा है कि ' यतिहम्ते धनं ददान ' ऋर्थान जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है ( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान ने कपो-लकल्पना में रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो परापर ध-रने वा गठरी बांध कर देने से न्वर्ग की जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हां यह बात तो हैं कि जो संन्यामी योगन्तम से ऋधिक रक्खेगा तो चोरादि से पीडिन श्रीर मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा न मोह में फॅसेगा क्योंकि वह प्रथम गृहस्थाश्रम में ऋथवा ब्रह्मचर्य में सब भाग कर वा सब देख चुका है श्रीर जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्ययुक्त होने से कभी कहीं नहीं फँसता ( प्रश्न ) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में संन्यासी त्रावे वा जिमावे तो उस के पितर भाग जायें और नरक में गिरें ( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितर्गे को पहुंचना ही असम्भव वेद और युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है। और जब त्राते हीं नहीं तो भाग कौन जायेंगे जब त्रपने पाप पूरव के त्रानुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उन का स्राना कैसे हो सकता है ! इसिलिये यह भी बान पेटार्थी पुराशी और और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है

30

यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि राक्षों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जायगा (प्रश्न ) जो जक्षचर्य्य से संन्यास लेवेगा उस का निर्वाह किठनता से होगा और काम कारोकना भी अति कठिन है इसलिये गृहाश्रम वान-प्रस्थ हांकर जब दृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है (उत्तर ) जो निर्वाह न कर सके इंद्रियों को न रोक सके वह जक्षचर्य से संन्यास न लेवे । परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ! जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उस का वीर्य्य विचारागिन का इन्धनवत् है अर्थात् उसी में व्यय हो जाता है । जसे वैद्य और आषधों की आवश्यकता रागी के लिये होती है वैसी नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पंचिशकादि पुरुष और गार्गी आदि क्रियां हुई थीं इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और जो अनिधिकारी संन्यासमहण करेगा तो आप डूबेगा औरों को भी डुबावेगा जैसे "सामाइ" चक्र-वर्ती राजा होता है वैसे "परिवार्" संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्व-सन्विध्यों में सत्कार पाता है और संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्व-सन्विध्यों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है ॥

# विद्दन्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । स्वदेशे पूज्यते राजा विद्दान् सर्वत पूज्यते ॥

यह चाणक्यनीतिशास्त्र का श्लोक है विद्वान् और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान् स-वित्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिये विद्या पढ़ने सृशिक्षा लेने और ब-लवान् होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम ज्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बहाने तपश्चयां करने के लिये वानप्रस्थ और बेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का प्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को निःसंदेह करने आदि के लिये सन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस सन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। इस से संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शंका समाधान क्दादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रमन्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें ( प्रश्न ) जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खास्त्री आदि हैं व भी संन्यामाश्रम में गिने जार्येंगे वा नहीं के

### सत्यार्थपकाशः ॥

( उत्तर ) नहीं क्योंकि उन में संन्यास का एक भी लक्षण नहीं वे वेदिक द्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचाय्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिध्या प्रपंच में फँम कर अपने खार्श के लिये दूसरों को अपने २ मत में फँसाते हैं मुधार करना तो दूर रहा उस के बदले में संसार को बहका कर अधीगित को प्राप्त करते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इन की संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये खार्थाश्रमी तो पक्ते हैं ! इस में कुछ संदेह नहीं । जो खयं धर्मा में चल कर सब संसार को चलात हैं आप और सब संसार को इस लोक अर्थात वर्त्तमान जन्म में परलोक अर्थात दूसरे जन्म में क्या अर्थात मुख का मोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं । यह मंद्रोप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब इस के आगे गजपजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥

इति श्रीमह्यानन्दसरस्वनीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाहो सुभाषा-विभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये पठचमः

समुब्लासः सम्पूर्णः॥ ५ ॥



### श्रय राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्तृपः । संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥ ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं चित्रयेण यथाविधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरच्चणम् ॥ २ ॥ मनु० ७ । १ । २ ॥

श्रव मनुर्जा महाराज श्रष्टियों से कहते हैं कि चारों वर्ण श्रीर चारों श्राश्रमों के व्य-वहार कथन के परचान् राजधमों को कहेंगे कि किस प्रकार का गजा होना चाहिये श्रीर जैसे इस के होने का संभव तथा जैसे इस को परम सिद्धि प्राप्त होने उस को सब प्रकार से कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है वैमा विद्वान मुशिन्ति होकर ज्ञिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रहा। न्याय मे यथावत् करे उसका प्रकार यह है:—

तीर्णि राजाना विदये पुरूषि परि विश्वानि मूप्यः सदांसि ॥ ऋ॰ ॥ मं०३ । सू॰ ३८ । मं॰ ६ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिलके (विदर्श ) मुख्याप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के मम्बन्धस्य व्यवहार में ( त्रींशि सदांसि ) तीन सभा अर्थात् विद्यार्थसमा, धर्मार्थ्यसभा, राजार्थ्यसभा नियत करके ( पुरुष्णि ) ब हुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राशियों को ( परिभूषथः ) सब और से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म मुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें ॥

तं सभा च समितिश्च सेने। च ॥ १॥ ऋथर्व० ॥ कां०१५। ऋनु०२ । व०९ । मं०२ ॥

सम्यं समां में पाहि ये च सम्याः समासदः ॥ २ ॥ ऋथर्व ० ॥ कां ० १९ । ऋतु ० ७ । व० ५५ । मं ० ६ ॥

(तम्) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (सिमितिश्च) संग्रामादि की व्यवस्था और (सना च) सेना भिल कर पालन करें ॥ १ ॥ सभासद् और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आजा देवे कि हे (मभ्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद् ! तू (मे) मेरी (सभाम्) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इस का अभिमाय यह है कि एक को खतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापित तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राज और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहै यदि ऐसा न करोगे तोः

र राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमित न पुष्टं पशुं मन्यत इति ॥ शत • कां • ३३। प्र • २। वा • ३। कं • ७। ८॥

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो (राष्ट्रमेव विश्वाहित ) राज्य में प्रवेश्य करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होके (राष्ट्री विशं चातुकः ) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् (विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति ) वह राजा प्रजा को स्वाये जाता (अत्यन्त पीड़ित करता ) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी रुष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं वैसे (राष्ट्री विशमित ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान् को लूट खूंद अन्याय से दगड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा इसलिये:

इन्द्रों जयाति न परा जयाना ऋधिराजो राजंसु राज-

यातै। चर्छत्य ईड्यो वन्धंश्चोपसधी नमस्यी भवेह ॥ श्रथ-र्थ•॥ कां•६। श्रनु•१•। व॰१८। मं•१॥

हे मनुष्यो ! जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्य का कत्ती राजुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयाते ) जो राजुओं से पराजित न हो ( राज्यसु ) राजाओं में ( अधिराजः ) सर्वोपिर विराजमान् ( राजयाते ) प्रकाशमान् हो ( चर्छत्यः ) सभापति होने को अत्यन्त योग्य ( ईड्यः ) प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभावयुक्त ( वन्यः ) सत्करणीय ( चोपसद्यः ) समीप जाने और रारण लेने योग्य ( नमस्यः ) सब का माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा करे ॥

ड्रमन्देवा स्रसप्तन्द्रसुवध्वं महते ज्ञार्य महते ज्येष्ठयाय मार्थे हते जानराज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियायं ॥ यजुः ।।।स्र ०९९ । मं ०४० ॥

हे (देवाः) विद्वानो राजप्रजाजनो ! तुम (इमम्) इस प्रकार के पुरुष को (महते ज्ञात्राय) बड़े चक्रवर्ति राज्य (महते ज्ञ्चेप्ट्याय) सब से बड़े होने (महते जानराज्या-य) वड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और (इन्द्रस्येन्द्रियाय) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य श्रीर धन के पालने के लिये (असपक्षध्रेप्तवध्वम्) सम्मति करके सर्वत्र पद्मपातर-हित पूर्ण विद्या विनय युक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वाधारा मान के सब भूगो-ल शत्रुराहित करो औरः

स्थिरा थंः सन्त्वार्युधा पराशुदे वीळ उत प्रंतिष्कभे । यु-ष्मार्कमस्तु तिवेषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ ऋ॰ ॥ मं॰ १ । सू॰ ३९ । मं ॰ २ ॥

ईश्वर उपदेश करता है हे राजपुरुषो (वः) तुम्हारे (आयुधा) आग्नेयादि अस औ-र रातच्नी अर्थात् तोप भुशुगड़ी अर्थात् बन्दृक धनुष वाण तलवार आदि रास्न रात्रुओं के (पराणुदे) पराजय करने (उन प्रतिष्कमे) और रोकने के लिये (वीळ्) प्रशंसित और (स्थिरा) हद (सन्तु) हों (युष्माकम्) और तुम्हारी (तविषी) सेना पनी-यसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे कि जिस से तुम सदा विजयी होश्रो परन्तु (मा म-त्यंस्थमायिनः) जो निन्दित अन्याय रूप काम करता है उस के लिये पूर्व वस्तु मत हों अर्थात् जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तमा तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दृष्टाचारी होते हैं तब नष्ट अष्ट हो जाता है। महाविद्वानों को विद्यासभाऽधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाऽधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद् और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान् पुरुषों हो उस को राजसभा का पित्रह्म मान के सब मकार से उन्नाति करें। तिनों सभाओं की सम्मित से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के आधीन सब लोग वर्ते सब के हितकारक कामों में समित करें सर्विहित करने के जिये परतन्त्र और धर्मगुक्त कामों में अर्थात् जो २ निज के काम हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें। पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिये:-

इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेइच वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेद्रायोद्रचैव माता निर्द्धत्य द्राक्ष्मिताः॥ १॥ तपत्यादित्यवचैष चचुंपि च मनांसि च । नचैनं भुवि द्राक्नोति किश्चदप्यभिनीचितुम्॥ २॥ सोऽग्निर्भविन नायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट्। स कुनेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः॥ ३॥ मनु ० ॥ १। ६। ०॥

वह सभेश राजा इन्द्र श्रर्थात् विद्युत् के समान शिष्ठ ऐश्वर्य्यकर्ता. वायु के समान सब के प्राण्वत् प्रिय और इदय की बात जानने हारा, यम पत्त्वातरिहत न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, मूर्य्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अर्थात् अविद्या श्रान्याय का निरोधक. श्रान्त के समान दृष्टों को भस्म करनेहारा, वरुण अर्थात् बांधनेवाले के सहश दृष्टों को अनेक प्रकार से बांधनेवाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को श्रानन्ददाता. धनाध्यत्त के समान कोशों का पूर्ण करनेवाला समापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्य्यवत् प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपानेहारा जिसको पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ २ ॥ और जो अपने से अगिन, वायु. सूर्य्य, सोम. धर्म, प्रकाशक, धनवर्द्धक, दृष्टों का बन्धनकर्त्ता, बड़े ऐश्वर्य्य वाला होवे वही समाध्यत्त्त समेश होने के योग्य होवे ॥ ३ ॥ सञ्चा राजा कीन है:—

\*

स राजा पुरुषो दएडः स नेता झासिता च सः । चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिमुः स्मृतः ॥ १ ॥ दगुडः शास्ति प्रजाः सर्वा दगुड एवाभिरत्तति । दएडः सप्तेषु जागतिं दएडं धर्मी विदर्बधाः॥ २॥ समीक्ष्य स धतः सन्यक् सर्वा रञ्ज्यति प्रजाः । त्र्यसमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाइायति सर्वतः ॥ ३ ॥ दृष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्यरन्सर्वसेतवः । सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दग्रहस्य विभ्रमात् ॥ ४ ॥ यत स्यामा लोहिताचो दरुडश्चरति पापहा । प्रजास्तत न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पञ्चति ॥ ५ ॥ तस्याहः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् । समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ६॥ तं राजा प्रणयन्सन्यक् तिवर्गेणाभिवर्धते । कामात्मा विषमः जुद्रो दगडेनैव निहन्यते ॥ ७ ॥ दएडो हि सुमहत्तेजो दुधेरश्राक्रतात्मभिः। धर्माहिचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥ ८ ॥ सोऽसहायेन मूढेन लुड्धेनाकृतवृद्धिना । न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ९॥ शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा। प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १ • ॥

मनु ० ७ ॥ १७—१९ । २४—२८ । ३० । ३१ ॥ जो दगड़ है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्त्ती और सब का शासनकर्त्ता,

वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन है ॥१॥ वही प्रजा का शासनकर्त्ता सब प्रजा का रक्तक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धि-मान् लोग दगड ही को धर्म कहते हैं ॥ २ ॥ जो दगड अच्छे प्रकार विचार से धार-ए। किया जाय तो वह सब प्रजा को आनिन्दित कर देता है और जो विना विचारे लाया जाय तो सब श्रोर से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ विना दंड के सब वर्ण द्षित और सब मर्यादा श्रिन्न भिन्न हो जायें। दएड के यथावत् न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जाबे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवर्ण रक्तनेत्र भयंकर पुरुष के समान पा पों का नाशकरने हारा दगड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके त्र्यानन्दित होती है परन्तु जो दग्ड का चलानेवाला पच्चपातरहित विद्वान् हो ते: ॥ ५ ॥ जो उस दंड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेहारा बुद्धिमान् धर्म ऋर्थ ऋौर काम की सि-द्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस दरख का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दराड को अच्छे पकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सि-द्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लंपट टेड़ा ईर्प्या करनेहारा सुद्र नीचबुद्धि न्याया\_ धीश राजा होता है, वह दगड से ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दगड बड़ा तेजोमय है उस को अविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दंड धर्म से रहित राजा ही का नारा कर देता है ॥ = ॥ क्योंकि जो त्राप्त पुरुषों के सहाय विद्या सुशिक्ता से रहित, विषयों में त्रासक्त मृढ़ है वह न्याय से दंड चलाने में समर्थ कभी नहीं हो स-कता ॥ १ ॥ और जो पवित्र त्रात्मा सत्याचार त्रीर सत्पुरुषों का संगी यथावत नीति-शास्त्र के अनुकूल चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषें। के सहाय से युक्त बुद्धिमान् है वही न्यायरूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है ॥ १० ॥ इसलियेः ---

सैनापत्यं च राज्यं च दग्रडनेतृत्वमेवच ।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहीत ॥ १ ॥
दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत् ।
ज्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत् ॥ २ ॥
विविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः ।
सयश्राश्रिमणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ३ ॥ ॥

\*

त्रस्येदिविधजुविष सामवेदिवदेव च ।

ग्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ४ ॥

एकोपि वेदिवद्भ यं व्यवस्येद् हिजोत्तमः ।

साविज्ञेयः परो धर्मी नाज्ञानामुदितोऽयुतः ॥ ५ ॥

त्रव्रवतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥

यं वदन्ति तमोभूता मूर्या धर्ममताहेदः ।

तत्पापं शतधा भूत्वा तहक्तृननुगच्छति ॥ ७ ॥

मनु॰ १२ ॥ १०० । ११०—११५ ॥

सब सेना श्रीर सेनापितयों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शाकों में अविण पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितेन्द्रिव मुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापित मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान राजा और ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहियें ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेता विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी पृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा हो कि जिस में दश विद्वानों से न्यून न होने चाहियें ॥ ३ ॥ और जिस सभा में अध्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद् होंके व्यवस्था करें उस सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥४॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहसों लाखों कोडों मिल के जो कुद्य व्यवस्था करें उस को कभी न मानना चाहिये ॥ १॥ जी अद्यवस्थ सत्यभाषणादि व्रत वेद-विद्या वा विचार से रहित बन्ममनत्र से शृहवत् वर्तमान हैं उन सहसों मनुष्यों के मि-

Ç

लने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अविधायुक्त मूर्ख वेदों के न जाननेवाले मनु-प्य जिस धर्म को कहें उस को कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उन के पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ ७ ॥ इस लिये तीनों अर्थात् विद्यासभा धर्म्मसभा और राजसभात्रों में मूर्खों को कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान् और धार्म्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे:—

त्रेविद्यभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् । त्र्यान्वीविकीं चारमविद्यां वार्त्तारम्भाँउच लोकतः ॥ १ ॥ इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेहिवानिशन् । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापथितुं प्रजाः॥ २॥ दश कामसमुत्थानि तथाष्ट्रौ कोधजानि च। व्यसाननि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ३ ॥ कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां कोधजेष्यात्मनैय तु ॥ ४ ॥ मृगयाचो दिवास्त्रप्तः परीवादः सियो मदः। तौर्य्यत्रिकं व्याट्या च कामजो दशको गणः॥ ५॥ पेशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदृषणम्। वाग्दण्डजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणोऽष्टकः॥ ६ ॥ इयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः। तं यत्नेन जयेल्लोमं तज्जावेतानुभौ गणौ॥ ७॥ पानमद्धाः स्त्रियश्चेव मृगया च यथाकमम् । एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥ दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदृष्णे।

**XX** 

कोषजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतितकं सदा ॥ ९ ॥
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वतैवानुष्रद्भिणः ।
पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याद्द्यसनमात्मवान् ॥ १० ॥
व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।
व्यसन्यधोऽधो वृजाति स्वर्योत्यव्यसनी मृतः ॥ ११ ॥
मनु ० ७ । ४३—५३ ॥

राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की क मींपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या. सनातन दंडनीति. न्यायविद्या ह्या-त्मविद्या अर्थात परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को स्थावत जाननेरूप ब्रह्मविद्या और लोक से बार्चाओं का आरम्भ ( कहना और पृञ्जना ) सीख कर समासद् वा समापति हो सकें ॥ १ ॥ सब सभासद् श्रीर सभापति इन्द्रियों को जीत श्रपने बरा में रख के सदा धर्म में वर्ते श्रीर ऋधर्म से हटे हटाए रहें । इसलिये रात दिन नियत समय में योगाम्याम भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय हो अपनी इन्द्रियों ( जो मन प्राण और शरीर प्रजा है इस ) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने वरा में स्थापन करने को समर्थ क-भी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ इटोत्साही होकर जो काम से दश और कोध से आठ दृष्ट व्यसन कि जिन में फँसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उन की प्रयत्न से छोड श्रीर हुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंके जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फँ-सता है वह ऋर्थ ऋर्थात् राज्य धनादि और धर्म से रहित हो जाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए ब्राठ बुरे व्यसनों में फँसता है वह रारीर से भी रहित हो जाता है ॥४॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो । मृगया खेलना ( अस्त ) अर्थात् चौपड सेलना जुवा सेलनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, स्नि-यों का श्रतिसंग, मादकद्वव्य श्रथीत मच, श्रफीम, भांग, गांजा, चरस श्रादि का सेवन. गाना, बजाना, नाचना. वा नाच कराना सुनना और देखना, दृशा इधर उधर घमते र-हना, ये दश कामीत्यन्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं "पै शुन्यम्,, त्रर्थात् चुगली करना, विना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से दुरा काम

करना, द्रोह रखना, ईर्प्या अर्थात् दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देख कर जुला करना, "असू-या" दोषों में गुरा, गुर्णों में दोषारोपरा करना "अर्थदूषरा" अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामी में धनादि का त्यय करना, कठोर बचन बोलना, और निना अपराघ कड़ा वचन वा विशेष दंड देना, ये आठ दुर्गुण कोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान लोग कामज श्रीर कोधजों का मूल जानते हैं कि जिस से ये सब दुर्शुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उ-स लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एक मद्यादि अ-र्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन दूसरा पासी आदि से जुन्ना खेलना तीसरा क्षियों का विशेष संग चौथा मृगया खेलना ये चार महादृष्ट व्यसन हैं ॥ = ॥ और कामजों में विना श्रपराध दंड देना कठोर वचन बोलना श्रीर धनादि का श्रन्याय में सर्च करना ये तीन कोध से उत्पन हुए बड़े दु:स्वदायक दोष हैं ॥ १ ॥ जो ये सात दुर्गुरा दोनों कामज और कोधज दोषों में गिने हैं इन में से पूर्व २ अर्थात व्यर्थ व्यय से कठोर बचन,कठोर बचन से श्रन्याय. श्रन्याय से दंड देना. इस से मृगवा खेलना, इस से ख्रियों का अत्यन्त संग, इस से जुआ अर्थात् यूत करना और इस से मी मद्यादि सेवन करना बढ़ा दुष्ट व्यसन है -॥ १० ॥ इस में यह निश्चय है कि दुए व्यसन में फँसने से मर जाना श्रच्छा है क्योंकि॰ जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो आधिक २ पाप करके नीच २ गति अर्थात् अधिक २ दृःख को भाप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फँसा वह मर भी जायगा तो भी मुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विरोष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फैसे और दुष्ट व्यसनों से प्रथक हो कर धर्म्भश्रुक्त गुरा कर्म स्वभावों में सदा वर्त्त के अच्छे २ काम किया करें ॥ ११ ॥ राजसभासद और मंत्री कैसे होने चाहियें:--

मौलान् शास्त्रविदः शूराँक्लब्धल्वान् कुलोद्गतान् । सिवनान्सत चाडौ वा प्रकुर्वीत परीवितान् ॥ १ ॥ त्र्रापि यत्सकरं कर्भ तदप्येकेन दुष्करम् । विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥ २ ॥ तैः साद्य चिन्तयेनित्यं सामान्यं सिन्धिविप्रहम् । स्थानं समुद्रयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥ 10

तेशं स्वं स्वविभिन्नायमुपलम्य प्रथक प्रथक ।
समस्तानाञ्च कार्य्येषु विद्ध्यादितमात्मनः ॥ ४ ॥
प्रश्न्यानि प्रकुर्वात शुचीन प्राज्ञानविस्थतान् ।
सम्यगर्थसमाहर्तृनमात्यानस्परीविताव ॥ ५ ॥
निवर्तेतास्य यावद्मिरितिकर्तव्यता नृमिः ।
तावतोऽतान्द्रतान् दवान् प्रकुर्वात विचवणान् ॥ ६ ॥
तेषामर्थे नियुञ्जीत शुरान् दवान् कुलोद्गतान् ।
शुचीनाकरकर्मान्ते मीरूनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥
द्तं चैव प्रकुर्वात सर्वशास्त्रविशारदम् ।
इङ्गिताकारचेष्टजं शुचि दवं कुलोद्गतम् ॥ ८ ॥
श्रनुरक्तः शुचिद्वः स्मृतिमान् देशकालावित् ।
वपुष्तानवीतमिर्वागमी द्तो राजः प्रशस्त्रते ॥ ९ ॥
मनु० ७ । ५४-५७ । ६ - ६४ ॥

सराज्य खदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शाकों के जाननेवाले, श्रूरवीर, जिन का ल-च्य अर्थात् विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे मकार मुपरीचित, सात वा आठ उत्तम धार्मिक चतुर "सिवान्" अर्थात् मन्त्री करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष सहाय के विना जो मुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जन ऐसा है तो म-हान् राज्यकर्म्म एक से कैसे हो सकता है ! इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्क्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ २ ॥ इस से समापित को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मा में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सिन्ध) मित्रता किसी से (विश्वह) विशेष (स्थान) स्थिति समय को देल के चुपचाप रहना अपने राज्य की रह्मा करके बैठे रहमा (समुद्यम्) अव अपना उदय अर्थात् बुद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्) मूल राज से-ना कोष आदि की रह्मा (लब्धप्रशमनानि) जोर देश प्राप्त हों उस र में शान्तिस्थापन उपद्रवराहित करना इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे ॥ ३ ॥ विचार से करना कि उन समासदों का प्रथक् २ अपना २ विचार और अभिभाय को सुन कर वहुपलानुसार कार्यों में जो कार्य्य अपना और अन्य का दितकारक हो वह करने लगना
॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में श्रितचतुर,
मुपरीिलत मन्त्री करे ॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों के कार्य्य सिद्ध हो सके उतने श्रालस्यरहित बलवान् और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को ( अधिकारी ) अर्थात् नौकर करे
॥ ६ ॥ इन के आर्थान गूरवीर बलवान् कुलोत्पन पवित्र भृत्यों को बड़े २ कर्मों में और
मीरु डरनेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न
चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से मीतर हृदय और भविष्यत् में होनेवाली बात को
जाननेहारा सब शाखों में विशारद चतुर है उस दूत को भी रक्खें ॥ ८ ॥ वह ऐसा हो
कि राजकाम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्राल्मा, चतुर, बहुत समय की
बात को भी न भूलनेवाला, देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्चा, सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ६ ॥ किस २ को
क्या २ अधिकार देना योग्य है:—

स्रमात्ये दण्ड स्रायनो दण्डेवैनायिकी किया।
नृपतौकोपराष्ट्रे च दूते सन्धिवपर्ययौ ॥ १ ॥
दूत एव हि सन्धत्ते भिनत्येव च सहतान् ।
दूतस्तत्कुहते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २ ॥
वृद्वा च सर्वन्तत्त्वेन परराजचिकीर्धितम् ।
तथा प्रयत्नमातिष्ठेचथात्मानं न पीडयेत्॥ ३ ॥
धनुर्दुर्गं महीदुर्गमच्दुर्गं वार्चमेव वा ।
नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ४ ॥
एकः द्यातं योधयित प्राकारस्थो धनुर्धरः ।
द्यातं दद्या सहस्राणि तस्माहुर्गं विधीयते ॥ ५ ॥
तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ।
स्राह्मणैः दिल्पिभर्यन्त्रीयवसेनीदकेन च ॥ ६ ॥

तस्य मध्ये सुपर्यातं कारयेद्गृहमात्मनः ।
गुप्तं सर्वर्तुकं शुस्रं जलवृद्धसमन्वितम् ॥ ७ ॥
तदध्यास्योहहेद्वार्या सवर्णा लत्तणान्विताम् ।
कुले महाते सन्भूतां दृद्धां रूपगुणान्विताम् ॥ ८ ॥
पुरोहितं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विजम् ।
तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्ज्युर्वे तानि कानि च ॥ ९ ॥
मन् ० ७ ॥ ६५ । ६६ । ६८ । ७० । ७४—७८ ॥

श्रमात्य को दराडाभिकार, दराड में विनय किया अर्थात् जिस से अन्यायरूप दराड न होने पाने, राजा के आंधीन कोष और राजकार्य्य तथा सभा के आधीन सब कार्य्य श्रीर दूत के श्राधीन किसी से मेल वा विरोध करना श्रधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उस को कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुप्टों को फोड़ तोड़ देवे दूत वह कर्म करे जिस से रात्रुकों में फूट पड़े ।। २ ।। वह सभापति क्रीर सब सभासद वा दूत क्रादि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिमाय जान के बैसा मतन करे कि जिस से अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जंगल धन धान्ययुक्त देश में ( धनु-र्दुर्गम् ) धनुर्धारी पुरुषों से गहन ( महीदुर्गम् ) मट्टी से किया हुआ ( अब्दुर्गम् ) जल से घेरा हुआ ( वार्सम् ) अर्थात् चारों ओर बन ( तृदुर्गम् ) चारों क्रोर सेना रहे ( गि-रिदुर्गम् ) अर्थात् चारों अरेर पहाडों के बीच में कोट बना के इस के मध्य में नगर ब-नावे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों भोर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे क्योंकि उस में स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी राखयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दरा हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्ग शक्कास, धन, भान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हीं ( शिल्प ) कारीगर, बन्त्र नाना प्रकार की कला, ( बवसेन ) चारा वास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उस के मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित सब श्रातुओं में मुखकारक रवेतवर्ण अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात् अक्षचर्य्य से विद्या पढ़ के यहां तक राजकाम करके पश्चात् सौ-न्दर्यरूप गुणयुक्त हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न मुन्दर लक्षणयुक्त

**E** 

श्रपने त्तियकुल की कन्या जो कि अपने सहर निकादि युगा कर्म स्वसाव में हो उस एक ही स्वी के साथ विवाह करे दूसरी सब कियों को अगम्य समक्त कर दृष्टि से भी न देखे ॥ = ॥ पुरोहित और ऋत्विज् का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र और पत्तिष्टि आदि सब राजधर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे अर्थात् यहाँ राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन राज्य कार्य्य में प्रकृत रहना और कोई राजकाम विगड़ने न देना ॥ १ ॥

सांवरसरिकमातैश्व राष्ट्रादाहारथेइलिम । स्याचाम्नायपरो लोक वर्तेत पितृवेनृषु ॥ १ ॥ श्रध्यज्ञान् विविधान् कुर्थात् तत्र तन विमाधितः । तेऽस्य सर्वाएयवेसेरन्हणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ २ ॥ त्र्यावृत्तानां गुरुकुलाहिप्राणां पूजको भवेत् । नृपाणामचयो हेष निधिबाह्यो विधीयते ॥ ३॥ समोत्तमाधमै राजा त्वाहृतः पालयन् प्रजाः । न निवर्तेत संप्रामात् चात्रं धर्भमनुस्मरन् ॥ ४॥ त्र्प्राहवेषु मिथोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीिद्वातः । युध्यमानाः परं शक्या स्वर्गे यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ५ ॥ न च हन्यास्थलारूढं न क्लीवं न कताऽजलिन । न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीतिवादिनम् ॥ ६ ॥ न सुप्तं न विसन्ताहं न नग्नं न निरायुधम्। नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ७ ॥ नायुधव्यसनं प्राप्तं नार्ते नातिपरिचतम् । न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ८ ॥ यस्तु भीतः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परैः।

भर्तुर्यह

\*

भर्तुर्यहुष्कतं किञ्चित्तसर्व प्रतिपद्यते॥ १॥
यश्वास्य सुक्रतं किंचिदमुतार्थमुपार्जितम् ।
भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ १०॥
रथाश्वं हस्तिनं छतं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः ।
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्॥ ११॥
राज्ञश्च दद्युरुद्धार्रामत्येषा वदिकी श्रुतिः ।
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दात्रव्यमपृथाग्जितम् ॥ १२॥
मनु० ७। ८०—८२। ८७। ८९। ९१—९७॥

वार्षिक कर त्राप्त पुरुषों के द्वारा महरा करे और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकुल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्चे ॥ १ ॥ उस राज्यकार्य्य में विविध प्रकार के ऋध्यत्तों को सभा नियत करे इंन का यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वर्त्त कर यथावत् काम करते हैं वा नहीं जो यथावत करें तो उन का सत्कार श्रीर जो विरुद्ध करें तो उन को यथावत दंड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजात्रों का वेदप्रचार रूप श्रद्धय कोष है इस के पचार के लिये कोई यथावत ब्रह्मचर्य से वेदादिशाओं को पढ़कर गुरुकुल से आवे उस का सत्कार राजा और सभा यथावत करें तथा उन का भी जिन के पढ़ाये हुए विद्वान होर्वे ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करनेवाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य श्रीर उ-त्तम संग्राम में ब्राह्मन करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संप्राम में जाने से कभी निकृत न हो अर्थात् वडी चतुराई के साथ उन से युद्ध करे जिस से अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संप्रामों में एक इसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे मुख को प्राप्त होते हैं इस से विमुख कभी न हो किन्तु कभी २ शुत्र को जीतने के लिये उनके सामने से ब्रिप जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से रात्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा सिंह कोध से सामने त्राकर शस्त्राम्नि में शीव्र भस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से नष्ट अष्ट न हो जावें।। ५ ॥ युद्धसमय में न इधर उधर खड़े , न नपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, न  $\Re$ 

#### सत्यार्थपकाशः ॥

जिस के शिर के बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न "मैं तेरे शरण हुं" ऐसे की, ॥ ६ ॥ न सोते हए, न मुखी को प्राप्त हुए, न नम्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुए को देखनेवालीं, न शत्र के साथी ॥ ७ ॥ न त्रायुष के प्रहार से पीडा को प्राप्त हए, न दःस्वी. न ऋत्यन्त घायल. न डरे हए, श्रीर न पलायन करते हुए, पुरुष को सत्परुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारें किन्तु उन को पकंड के जो अच्छे हों बंदीगृह में रख दे और भोजन श्राच्छादन यथावत देवे श्रीर घायल हुए हों उन की श्रीपधादि विधिपूर्वक करे उन को न चिडावे न दुःख देवे जो उन के योग्य काम हो करा-वे विशेष इस पर ध्यान रक्ले कि स्त्री, बालक, बृद्ध और त्रातुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शुख कभी न चलावे उन के लड़के बालों को अपने सन्तानवत् पाले और श्लियों को भी पाले उन को अपनी बहिन और कन्या के समान सममे कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिन में पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उन को सत्कारपूर्वक छोड़ कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे और जिन से भविष्यत् काल में विष्न होना संभव हो उन को सदा कारागार में रक्खे ॥ = ॥ श्रीर जो पलायन अर्थात् भागे श्रीर डरा हुआ भृत्य रातुओं से मारा जाय वह उस खा-मी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय होने ॥ ६ ॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिस से इस लोक और परलोक में मुख होनेवाला था उस को उसका खामी ले लेता है जो भागा हुआ गरा जाय उस को कुछ भी मुख नहीं होता उसका पुरयफल सब नष्ट हो जाता श्रीर उस प्रतिष्ठा को वह पाप्त हो जिस ने धर्म्म से यथावत युद्ध किया हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस २ भृत्य वा श्रध्य-त्त ने रथ, घोडे, हाथी, छुत्र, धन, धान्य, गाय ऋदि पशु और क्षियां तथा ऋन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेल त्रादि के कुप्पे जीते हों वही उस २ का ग्रहरा करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थी में से सोलहवां भाग राजा को देवें श्रीर राजा भी सेनास्थ योद्धात्र्यों को उस धन में से जो सब ने मिल के जीता हो सोलहवां भाग देवे । श्रीर जो कोई युद्ध में मर गया हो उस की स्त्री श्रीर सन्तान को उस का भाग देवे और उस की स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत पालन करे जब उस के लड़के समर्थ हो जावें तब उन को यथायोग्य अधिकार देवे जो कोई अपने राज्य की वृद्धि प्रतिष्ठा विजय और त्रानन्द वृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्ल-क्षन कभी न करे॥ १२॥

श्रालद्धं चैव लिप्सेत लद्धं रहेत्र्रायत्नतः। रिकतं वर्डये चैव वृद्धं पात्रेषु निः क्विपेत् ॥ १ ॥ श्रलव्धिमच्छेद्दएडेन लब्धं रचेदवेचया। रित वर्द्धयेद् वृद्धचा वृद्धं दानेन निः तिपेत ॥ २ ॥ श्रमाययैव वर्त्तेत न कथंचन मायया। बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायानित्यं स्वसंवृतः ॥ ३ ॥ नास्य बिद्धं परो विद्याच्बिद्धं विद्यात्परस्य तु । गूहेत्कूर्भ इवाङ्गानि रचेहिवरमात्मनः ॥ ४ ॥ वकविन्तयेदर्थान् सिंहवच पराक्रमेत्। वृकवन्द्रावलुम्पेत शशवन्त्र विनिष्पतेत् ॥ ५ ॥ एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः। तानानयेह्दां सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ६ ॥ यथोद्धरति निर्दाता कचं धान्यं च रच्चति । तथा रत्तेन्त्रपो राष्ट्रं हन्याच परिपन्थिनः॥ ७॥ मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्भयत्यनवेद्यया । सोऽचिराद् भ्रद्यते राज्याज्जीविताच सवान्धवः ॥ ८ ॥ इारीरकर्षणात्प्राणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा । तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ९ ॥ राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानामिदमाचरेत् । सुसंग्रहीतराष्ट्रो हि पाधिवः सुखमेधते ॥ १०॥ इयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् । तथा त्रामदातानां च कुर्य्योद्राष्ट्रस्य संप्रहम् ॥ ११ ॥

**3** 

ग्रामस्याधिपतिं कुर्योददाग्रामपतिं तथा । विंडातिडां डातेडां च सहस्रपतिमेव च ॥ १२॥ ग्रामे दोषान्त्समुत्पनान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम् । इंग्लंद ग्रामद्दोशाय दशेशो विंशतीशिनम् ॥ १३ ॥ विंडातीडास्त तत्सर्वे डातेडााय निवेदयेत् । इंसिंद ग्रामदातेहास्तु सङ्गस्रपतये स्वयम् ॥ १४ ॥ तेषां प्रान्याणि कार्याणि प्रथकार्याणि चैव हि । राज्ञो (न्यः सचिवः स्निम्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १५ ॥ नगरे नगरे चैकं कुर्यात्मर्वार्थचिन्तकम् । उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्तत्राणामिव ग्रहम् ॥ १६ ॥ स ताननुपश्किमित्सर्वनिव सदा स्वयम् । नेषां वृत्तं परिणयेत्सन्यग्राष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १७ ॥ शजो हि रजाधिकताः परस्वादायिनः शटाः । मृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यों रचेदिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥ ये कार्थिकेश्योऽर्थमेव गृहणीयुः पापचेतसः। तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १९ ॥ मनु॰ ७ ॥ ९९ । १०१ । १०४-१०७ । ११०-११७ । 920-928 11

राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्ता करे, रिक्तित की बढ़ावे और बढ़ हुए धन को बढ़िबिद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, बेदमार्गीपं-देशक, तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे ॥ १ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जान आलस्य छोड़कर इस का मली मांति नित्य अनुष्ठान करे दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा. नित्य दंखने से प्राप्त की रक्ता, राचित की बृद्धि अर्थात् व्याजादि से

बढ़ावे और बढ़े हुए धन को प्वाक्त मार्भ में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि कि सी के साथ छल से न वर्त किन्तु निष्कपट होकर सब से वर्चाव रक्खे और नि त्यपति अपनी रक्ता करके रात्रु के किये हुए कुल को जान के निवृत्त करे ॥ ३ कोई शत्रु अपने श्रिद्र अर्थात् निर्वलता को न जान सके और खयं शत्रु के श्रिद्धों को जानता रहे जैसे फलुचा अपने अंगों को गुप्त रखता है वैसे रातु के प्रवेश करने के छिद को गुप्त रक्खे ॥ ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने की ताकता है वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की बृद्धि कर रात्र को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान ञ्चिप-कर शत्रुओं को पकड़ और समीप में आये बलवान शत्रुओं से खरगोरा के समान दर भाग जाय और परचान् उन को छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले सभापति के राज्य में जो परिपन्थी ऋर्थात् डाक् लुटेरे हों उन को ( साम ) मिला लेना ( दाम ) कुछ दे कर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वरा में करे श्रीर जो इन से वश में न हों तो अति कठिन दंड से वश में करे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालनेवाला छिलकों को अलग कर धान्य की रत्ता करता अर्थान् दूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्त. करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से ऋविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसहित जीवने से पूर्व ही शीघ्र नष्ट अप्ट हो जाता है ॥ 🗢 ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को क्रिशत करने से चीए हो जाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात् ब-लादि बन्धुसहित नप्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये राजा श्रीर राजसभा राजकार्य्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राजकार्य्य यथावत सिद्ध हों जो राजा रा-ज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उस को सुख सदा बदता है ॥ १० ॥ इस-लिये दो. तीन, पांच श्रीर सी आमों के बीच में एक राज्यस्थान रक्खे जिस में यथायोग्य भूत्य अर्थात कामदार आदि राज रुकों को रल कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११ ॥ एक २ माम में एक २ प्रधान पुरुष को रक्खे उन्हीं दश मार्मों के ऊपर द-सरा, उन्हीं बीश प्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ प्रामों के ऊपर नौथा श्रीर उन्हीं सहस्र प्रामी के ऊपर पांचवां पुरुष रक्खे अर्थात् जैसे आज काल एक ब्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश आमों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ाथाना और उन पांच

थानी पर एक तहसील और वश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह बही अपने मन ब्यादि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे और आजा देवे कि वह एक २ आमीं का पति आमीं में निस्प्रपति जी २ दोष उत्पन्न हों उन २ की गमता से वश श्राम के पति को विदित कर दे और वह द-शमामाधिपति उसी प्रकार बीश भाग के खामी को दश मार्मो का वर्तमान नित्यपति बना देवे ॥ १३ ॥ और बीरा प्रामों का ऋषिपति बीरा प्रामों के वर्तमान को शतयामा-धिपति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सौ २ आमों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात हजार प्रामों के खामी को सौ २ प्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें । श्रीर बीरा २ ब्राम के पांच ऋधिपति सौ २ ब्राम के अध्यक्त को और वे सहस्र २ के दश अधिपति दश सहस्र के अधिपति को और लक्ष प्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का व-र्चमान जनाया करें। श्रीर वे सब राजसभा महाराजसभा श्रर्थात् सार्वभीम चक्रवर्त्ति महाराज-सभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ श्रीर एक २ दश २ सहस्र प्रामी पर दो समापति वैसे करें जिन में एक राजसभा में दूसरा ऋध्यत्त ऋालस्य छोड कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामीं की सदा चूम कर देखते रहें ॥ १५ ॥ बडे २ नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का मुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि च-न्द्रमा है वैसा एक २ घर बनावें उस में बड़े २ विद्यावृद्ध कि जिन्हों ने विद्या से सब प्रकार की परोक्ता की हो वे बैठ कर विचार किया करें जिन नियमों से राजा और प्र-जा की उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उस के आधीन सब गुप्तचर अर्थात् दृतों को रक्खे जो राज-पुरुष श्रीर भिन्न २ जाति के रहैं उन से सब राज श्रीर प्रजापुरुषों के सब दोष श्रीर गुरा गुप्तरीति से जाना करे जिन का अपराध हो उन को दर्श्ड और जिन का गुरा हो उन की प्रतिप्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिन को प्रजा की रचा का अधि-कार देवे वे धार्मिक मुपरीन्तित विद्वान कुलीन हों उन के आधीन प्राय: शठ और पर-पदार्थ हरनेवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उन को दुप्ट कर्म से बचाने के लि-ये राजा के नौकर करके उन्हीं रत्ता करनेवाले विद्वानों के आधीन करेक उन से इस प्रजा की रहा। यथावत् करे ॥ १० ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गप्त धन लेके पत्त्वात से अन्याय करे उस का सर्वस्वहरण करके यथायोग्य दग्ड देकर ऐसे देश में रक्से कि जहां से पुनः लौट कर न आसके क्योंकि यदि उस की दएड न दिया जाय तो उस को देस के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दरह दिया जाय तो वचे रहें परम्तु जितने से उन राजपुरुषों का योग दोम मली भांति हो और वे भली मांति धनाट्य भी हों उसना धन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार मिला करे और जो वृद्ध हों उन को भी आधा मिलाकरे परन्तु यह ध्यान में रक्से कि जब तक वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहे पश्चात् नहीं परन्तु इन के सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उन के गुए के अनुसार अवश्य देवे। और जिसके बालक जब तक समर्थ हों और उनकी की जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उस की की वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुन्न भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रक्से ॥ १४॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् ।
तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १ ॥
यथाल्पाऽल्पादल्पा प्रहीतव्यो राष्ट्रादाङ्गाब्दिकः करः ॥ २ ॥
नोच्छिन्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्ण्या ।
उच्छिन्दन्दात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ ३ ॥
नीक्षणश्चेव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपातिः ।
नीक्षणश्चेव मृदुश्चेव राजा भवाति सम्मतः ॥ ४ ॥
एवं सर्वं विधायेदिमितिकर्त्तव्यमात्मनः ।
युक्तश्चेवाप्रमत्तश्च परिरचेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥
विकोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धियन्ते दस्युमिः प्रजाः ।
सम्पश्यतः समृत्यस्य मृतः स न तु जीविति ॥ ६ ॥
चित्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

\*2

#### सत्यार्थमकाशः ॥

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥ मनु॰ ७ ॥ १२८ । १२९ । १३९ । १४२ – १४४ ॥

जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष वा मजाजन मुखरूप फल से युक्त होंबे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १ ॥ जैसे जोंक ब-छड़ा और भँवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को महणा करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेबे ॥ २ ॥ अतिलेशम से अपने दूसरों के मुख के मूल को उच्छित्र अर्थात नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो ज्यवहार और मुख के मूल का छेदन करता है वह अपने को और उन को पीड़ा ही देता है ॥ २ ॥ जो महीपित कार्य को देख के तीचण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीचण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥ ४ ॥ इस मकार सब राज्य का मबंध करके सदा इस में युक्त और प्रमादरित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भृत्यसिहत देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जानो भृत्य अमात्यसिहत मृतक है जीता नहीं और महादुःख का पाने वाला है ॥ ६ ॥ इसिलिये राजाओं का प्रजापालन करना ही परम धर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर मुख पाता है इस से विपरीत दुःख को पात होता है ॥ ७ ॥

उत्थाय पश्चिमे यामे क्रतशौचः समाहितः । हुताग्निर्वाहाणाँश्वाच्च्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥ १ ॥ तत्र स्थिताः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्ध विसर्जयेत् । विस्रज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्तिभेः ॥ २ ॥ गिरिष्टष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । त्र्ररएये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३ ॥ यस्य मन्तं न जानन्ति समागन्य प्रथम्जनाः । स क्रत्स्तां प्रथिवीं मुङ्के कोशहीनोऽपि पार्थवः ॥ ४ ॥

मनु ० ७ | १४५---१४८ |। • जब पिइली पहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्वान आगितहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार श्रीर मोजन करके मीतर समा में प्रवेश करे ॥१॥ वहां सड़ा रह कर जो प्रजाजन उपस्थित हों उन को मान्य दे श्रीर उन को छोड़कर मुख्य मंत्री के साथ राजव्यवस्था का विचार करे ॥२॥ पश्चात् उस के साथ घूमने को बला जाय पर्वत की शिखर श्रथवा एकान्त घर वा जंगल जिस में एक शलाका भी न हो वैसे एकान्त स्थान में बैठकर विरुद्ध मावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे ॥२॥ जिस राजा के गूड़ विचार को श्रन्य जन मिलकर नहीं जान सकते श्रथीत् जिस का विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा गुप्त रहै वह धनहीन भी राजा सब प्रथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इसलिवे श्रपने मन से एक भी काम न करे कि जवतक सभा-सदों की श्रनुमति न हो ॥ ४॥

म्प्रासनं चैव यानं च संधि विग्रहमेव च । १ ॥ संधि तु हिविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । १ ॥ संधि तु हिविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । उभे यानासने चैव हिविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥ समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च । तथा त्वायति संयुक्तः संधिर्ज्ञेयो हिलच्चणः ॥ ३ ॥ स्वयंक्रतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा । मित्रस्य चैवापकते हिविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥ एकािकनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया । संहतस्य च मित्रेण हिविधं यानमुच्यते ॥ ५ ॥ चित्रस्य चेव कमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा । मित्रस्य चानुरोधेन हिविधं स्मृतमासनम् ॥ ६ ॥ बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये । हिविधं कीर्त्यते हैधं पाड्गुणयगुणवेदिनिः ॥ ७ ॥ म्प्र्यसंपादनार्थं च पीड्यमानः स श्वभिः ।

#### सत्यार्थभकाशः ॥

साधुषु व्यपदेशार्थे हितिधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥ यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रवमात्मनः । तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सर्निध समाश्रयेत ॥ ९ ॥ यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भुदाम् । **ब्युत्यिच्छतं तथात्मानं तदा कुर्वीत विश्रहम् ॥ १० ॥** यदा मन्येत भावेन हुष्टं पष्टं बलं स्वकम । परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपं प्रति ॥ ११ ॥ यदा त स्यात्परिकीणो वाहनेन बलेन च। तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयनशिन् ॥ १२ ॥ मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् । तदा हिधा बलं ऋत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १३ ॥ यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत्। तदा तु संश्रयेत् चित्रं धार्मिकं विल्नं नृपम् ॥ १४ ॥ निग्रहं प्रकृतीनां च क्याद्योरिबल्स्य च। उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥ १५ ॥ यदि ततापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम् । सुयुद्धमेव तताऽपि निविशंकः समाचरेत् ॥ १६॥

मन् ७। १६१-१७६॥

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्त में रखने योग्य है जो (आसन) स्थिर्ता (यान) शत्रु से लड़ने के लिये जाना (संधि) उन से मेल कर लेना (विम्रह) दुष्ट रात्रुओं से लड़ाई करना (द्वैध) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना श्रीर (संश्रय) निर्वलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छः प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य्य को विचार कर उस में युक्त करना चाहिये ॥१॥ राजा जो संधि,

विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते हैं उन को यथावत जाने ॥ २ ॥ ( संघि ) रात्र से मेल अथवा उस से विपरीतता करे परन्तु वर्तमान और भविष्यत में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥३॥ ( विम्रह ) कार्य्यसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में खयं किया वा मित्र के अपराध करनेवाले रात्र के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥४॥ ( यान ) अकस्मात् कोई कार्य्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिलके शृत्र की श्रोर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है।। ५ ।। स्वयं किसी प्रकार कम से चीए। हो जाय अर्थात निर्वल हो जाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता है ॥ ६ ॥ कार्यासाद्ध के लिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहाता है ॥ ७ ॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये किसी बलवान राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिस से शत्रु से पीडित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है ॥ = ॥ जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से बोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात् करने से अपनी दृद्धि और विजय अवस्य होगा तब रात्र से मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥ १ ॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने वैसे अपने को भी समके तभी रातु से विम्रह युद्ध कर लेवे ॥१०॥ जब अपने बल अर्थात् सेना को हर्ष और पृष्टियुक्त प्रसन्नभाव से जाने और रात्रु का बल अपने से विपरीत निर्वल हो जावे तब रात्रु की स्रोर युद्ध करने के लिये जाने ॥११॥ जब सेना बल बाहन से कीया ही जाय तब राजुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे ॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान् जाने तब द्विगुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समम लेवे कि अब शीव शत्रुओं की चढ़ाई मुक्त पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय शिष्ठ ले लेवे। १४॥ जो प्रजा और श्रपनी सेना रात्रु के बल का निम्रह करे अर्थात् रोके उस की सेवा सब यतों से गुरु के सदृश नित्य किया करे ।। १५ ।। जिस का आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मी में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक राजा हो उस से विरोध कभी न करे किन्तु उस से सदा मेल रक्खे और जो दुष्ट्र प्रवल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है।।

# सत्यार्थनकाशः ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्याचीतिक्वः प्रथिवीपतिः ।
यथास्याग्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनदात्रवः ॥ १ ॥
श्रायतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।
श्रायतां सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥
श्रायत्यां च गुणदोषज्ञस्तदात्वे चिप्रानिक्षयः ।
श्रायत्यां च गुणदोषज्ञस्तदात्वे चिप्रानिक्षयः ।
श्रायत्यां च गुणदोषज्ञस्तदात्वे चिप्रानिक्षयः ।
श्रायत्यां न गुणदोषज्ञस्तदात्वे चिप्रानिक्षयः ।
श्रायताते कार्थ्यदोषज्ञः इत्नुभिर्नामिभूयते ॥ ३ ॥
यथैनं नाभिसंदध्युर्भित्रोदासीनदात्रवः ।
तथा सर्वं संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ ४ ॥

मनु॰७। १७७-१८०॥

नीति का जाननेवाला पृथिवीपित राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासीन (मध्यस्थ) और रात्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्ते ॥ १ ॥ सब कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य और भाविष्यत् में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुग्ध दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यक करे जो राजा भविष्यत् अर्यात् आगे करनेवाले कमों में गुणा दोषों का जाता वर्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्ता और किये हुए कार्यों में रोष कर्तव्य को जानता है वह रात्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ २ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष विरोष सभापित राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और रात्रु को वरा में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फैंसे यही संत्रेप से विनय अर्थात् राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥

कत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सन्यग्विधाय च ॥ १ ॥ संशोध्य त्रिविधं मार्ग पड्षिधं च बलं स्वकम् । सांपराचिककल्पेन यायादरिपुरं इत्नैः ॥ २ ॥ 8

श्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्। गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३ ॥ दएडब्यूहेन तन्मार्ग यायातु शकटेन वा। वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा॥ ४॥ यतःच भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेद्बलम् । पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ ५ ॥ सेनापतिबलाध्यचौ सर्वदिचु निवेशयेत्। यतइच भयमाशङ्केत् प्राची तां कल्पयेहिशम् ॥ ६॥ गुल्मांइच स्थापयेदाप्तान् कतसंज्ञान् समन्ततः। स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः॥ ७॥ संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्वहून्। सूच्या वज्नेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥ ८ ॥ स्यन्दनाःवैः समे युध्येदनूपे नौहिपैस्तथा। वृत्तगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥ ९ ॥ प्रहर्षयेद्वलं व्युद्य तांश्च सन्यक् परीवयेत् । चेष्टाइचैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥ १ • ॥ उपरुष्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्। दूषयेचास्य सततं यवसाचोदकेन्धनम् ॥ ११ ॥ भिन्धाच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । समवस्कन्दयेच्चैनं रातौ वित्रासयेत्तथा ॥ १२ ॥ प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्यथोदितान् । रत्नेश्व पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥

त्र्यादानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम् । त्र्यभीष्टिततानामधीनां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४॥ मनु॰ ७ । १८४—१९२ । १९४—१९६।२०३।२०४॥

जब राजा शत्रुत्रों के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रत्ता का प्रबन्ध श्रीर यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, बाहन, शस्त्रास्त्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दुतों अर्थात् चारों त्रीर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को गप्त स्था-पन करके रात्रुओं की त्रीर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात् एक स्थल ( भूमि में इसरा जल ( समुद्र वा निद्यों ) में तीसरा त्राकारामार्गी को राद्ध बनाकर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमा-नादि यानों से जाने श्रीर पैदल, रथ, हाथी, घोडे, राख श्रीर श्रस्त्र खान पानादि साम-भी को यथावत साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को मसिद्ध करके राव के न-गर के समीप धीरे २ जाने 11 २ 11 जो भीतर से शृत्र से मिला हो ऋौर ऋपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्ले गुप्तता से रात्रु को भेद देवे उस के जाने अपने में उस से बात करने में ऋत्यन्त सावधानी रक्ले क्योंकि भीतर रात्रु ऊपर मित्र पुरुष को बडा रात्रु समभाना चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे श्रीर श्राप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्तित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प-कार लंड लंडा जानते हैं जब शिचा करे तब ( दग्डब्यूह ) दंड के समान सेना को चलावे ( शुकट० ) जैसा शकट अर्थात् गाडी के समान ( वराह० ) जैसे मुत्रर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिल कर भुंड हो जाते हैं वैसे(मकर०) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे ( मूचीन्यूह ) जैसे सुई का अग्रभाग मुक्तम पश्चात् स्थूल ऋौर उस से मूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे ( नीलकंठ ) ऊपर नीचे अपट मारता है इस प्रकार सेना को बना कर लड़ावे।।४।। जिधर भय विदित हो उसी ऋोर सेना को फैलावे सब सेना के पतियों को चारों और रख़के ( पद्मव्यूह ) अर्थात् पद्माकार चारों आरे से सेनाओं को रखके मध्य में त्राप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति त्रीर बलाध्यत्त त्रार्थात् त्राज्ञा का देने त्रीर सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को आठों दिशाओं में रक्खे जिस आरे से लड़ाई होती हो

8

उसी श्रीर सब सेना का मुख रक्खे परन्तु दूसरी श्रीर मी पक्का प्रबन्ध रक्खे नहीं तो पश्चि वा पार्श्व से रात्र की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुरूम ऋषीत् हढ स्तं-मों के तुल्य युद्धविद्या से मुशिक्तित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित श्रीर जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उन को चारों श्रीर सेना के रनखे ॥ ७ ॥ जो थोडे से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे काम पड़े तो उन्हीं को भाट फैला देवे जब नगर हुर्ग वा श्त्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब ( सूचीव्यूह ) अथवा ( बज्रव्यूह ) जैसे दुधारा खर्ग दोनों श्रोर काट करता वैसे युद्ध करते जांय और प्रविष्ट भी होते चर्ले वैसे अनेक प्रकार के न्यूह अर्थात् सेना को बनाकर लड़ावें जो सामने शतव्नी (तोप) वा भुभुंडी (बन्कुक) छूट रही हो तो ( सर्पत्यह ) ऋथीत् सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोर्पो के पास पहुंचें तब उन को मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ऋोर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्द्रक त्रादि से उन शतुओं को मारें त्रथवा बृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोडों पर सवार करा दौडावें श्रीर मारें बीच में श्राच्छ २ सवार रहें एक वार थावाकर रात्रु की सेना को छिन भिन्न कर पकड़ लेवें अथवा भगा दें।। 🖒 ॥ जो सम भूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े श्रीर पदातियों से श्रीर जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका श्रीर थोडे जल में हाथियों पर, वृक्त श्रीर माडी में वाए तथा स्थल बाल में तलवार श्रीर ढाल से युद्ध करें करावें ॥ १ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लंडने वालों को उत्साहित श्रीर हर्षित करें जब युद्ध बन्द हो जाय तब जिस से शौर्य्य श्रीर युद्ध में उत्साह हो वैसी वक्तता से सब के चित्त को खानपान श्रस्त शस्त्र सहाय श्रीर श्रीषधादि से प्रसन्न रक्लें ज्यूह के विना लड़ाई न करे न करावे लड़र्ता हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी सम-य उचित सममे तो रात्र को चारों श्रोर से घेर कर रोक रक्खे और इस के राज्य को पीड़ित कर रात्रु के चारा अन जल और इन्धन को नष्ट दूषित कर दे ॥ ११ ॥ रात्रु के तलाब नगर के प्रकोट ऋौर खाई को तोड़ फोड़ दे रात्रि में उन को ( त्रास ) भय देने श्रीर जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उन के साथ प्रमास श्रर्थात् प्रति-ज्ञादि लिखा लेवे त्रीर जो उचित समय समभे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उस से लिखा लेवे कि तुम को हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उस के ऋनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा

ऐसे उपदेश करे ऐसे पुरुष उन के पास रक्खे कि जिस से पुनः उपद्रध न हो और जो हार जाय उस का सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिल कर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिस से उस का योगल्लेम भी न हो जो उस को ब-द्विगृह करे तो भी उस का सत्कार यथायोग्य रक्खे जिस से वह हारने के शोफ से रहित होकर आनन्द में रहे॥ १३॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ अहण करना अभीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित किया करना और उस पराजित के मनवाञ्चित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी उस को बि- इन्ते नहीं न हंसी और न ठहा करे न उस के सामने हमने तुम्क को पराजित किया है ऐसा भी कहै किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे॥ १४॥

हिरएयभूमिसंप्राप्त्या पाथिवो न तथैधते।
यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कशमध्यायतिक्रमम्॥ १॥
धर्मज्ञं च कत्रज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च।
त्रप्तुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते॥ २॥
प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्तं दातारमेव च।
कृतज्ञं धृतिमन्तञ्च कष्टमाहुरिं बुधाः॥ ३॥
त्र्यार्थ्वता पुरुषज्ञानं शौर्ध्यं करुणवेदिता।
स्थौललक्ष्यं च सत्तमुदासीनगुणोदयः॥ ४॥
मनु ०॥ २०८—२११॥

मित्र का लक्षण यह है कि राजा मुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निरचल प्रेमयुक्त भविष्यत् की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करनेवाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १॥ धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा माननेवाले पसल स्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है ॥ २॥ सदा इस बात को हढ़ रक्ले कि कभी बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, बीर, चतुर, दाता, किये हुए को

जाननेहारे श्रीर भैर्यवान् पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण-जिस में प्रशंसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनु- ज्यों का ज्ञान, शूरवीरता श्रीर करुणा भी स्थूललच्य अर्थात् ऊपर २ की बातों को निर- तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥ ४ ॥

एवं सर्विमिदं राजा सह संमन्त्य मन्त्रिभः । व्यायान्याप्तुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विदोत् ॥

मनु॰ ७। २१६॥

**X** 

पूर्वोक्त मातःकाल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा सब मनित्रयों से विचार कर सेना में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्तों के साथ मिल उन को हिर्षित कर नाना मकार की व्यूहशिक्ता अर्थात् कवायद कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय आदि का स्थान शक्त और अक्ष का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्यमित देकर जो कुछ उन में खोट हों उन को निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम कर मध्याह समय मोजन के लिये "अन्तःपुर" अर्थात् पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और मोजन सुपरीक्तित, बुद्धिबलपराक्रमवर्द्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यव्यन्त्रन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिस से सदा सुस्वी रहै इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे॥ प्रजा से कर लेने का प्रकारः—

पञ्चाशङ्गाग त्र्रादेयो राज्ञा पशुहिरएययोः। धान्यानामप्रमो भागः पष्ठो हादश एव वा ॥ भनु ० ७। ९ ३ ० ॥

न्यापार करनेवाले वा शिल्पी जनों को मुवर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उस में से पचाशवां भाग, चावल श्रादि अनों में छठा, आठवां, वा बाहरवां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसान श्रादि खाने पीने और धन से रहित होकर दुःख न पांवें ॥ क्योंकि प्रजा के धनाट्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सन्तान के सदश मुख देवे और प्रजा अपने पिता सदश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं और राजा उन का रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किस का ! और राजा न हो तो प्रजा किस की कहावे ! दोनों अपने २ काम में स्वतन्त्र और भिले हुए पीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आजा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात् जिस को "पोलिटिकल" कहिते हैं संत्रेप से कह दिया अब जो विशेष देखना चाहै वह नारों वेद मनुस्पृति शुक्रनीति महाभारतादि में देखकर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये परन्तु यहां भी संत्रेप से लिखते हैं:—

प्रत्यहं देशहष्टैश्च शास्त्रहष्टैश्च हेतुभिः। श्रष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि प्रथक् प्रथक् ॥ १ ॥ तेपामाचमृणादानं नित्तेपोऽस्वामिविकयः। संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २ ॥ वेतनस्यैव चाटानं संविदश्च व्यतिक्रमः। क्रयविक्रयानुदायो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३ ॥ सीमाविवादधर्मञ्च पारुष्ये दगढवाचिके। स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसङ्ग्रहणमेव च ॥ ४ ॥ स्त्रीपुंधमों विभागइच यूतमाह्वय एव च। पदान्यष्टादशैतानि न्यवहारास्थिताविह ॥ ५ ॥ एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृषाम् । धर्मो विद्यस्त्वधर्मेण सभा यत्रोपतिष्ठते । शल्यं चास्य न कन्तान्ति विद्यास्तत सभासदः॥ ७॥ सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वासमंजसम्। श्रब्रुवन्विद्युवन्वापि नरो भवति किल्विषी॥ ८॥

**\*** 

यत धर्मो हाधर्मेण सत्यं यतानृतेन च ।
हन्यते प्रेत्तमाणानां हतास्तत समासदः ९ ॥
धर्म एव हतोहिन्त धर्मो रत्नाते रात्नतः ।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीन् ॥ १० ॥
वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते हालम् ।
वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्म न लोपयेत् ॥ ११ ॥
एक एव सुहृद्धर्मो निधनेप्यनुयाति यः ।
हारीरेण समनादां सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १२ ॥
पादोऽधर्मस्य कर्त्तारं पादः सान्निणमृच्छति ।
पादः समासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।
एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दाहों यत्र निन्यते ॥ १४ ॥
मनु ० ८ । ३ –८ । १२ – १९ ॥

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुओं से निम्न लिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कमों का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पार्वे और उन के होने की आवश्यकता जोने तो उत्तरमोत्तम नियम बांधें कि जिस से राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥ १ ॥ अठारह मार्ग ये हैं उन में से १ ( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २ (निन्नेप) धरावट अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ६ (अस्तामि विकय ) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४ ( समूय च समुख्यानम् ) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना । ५ ( दत्तस्यानपकर्म्म च ) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६ ( वेसनस्यैव चादानम् ) वेतन अर्थात् किसी की "नौकरी" में से ले लेना वा कम देना । ७ ( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्त्तना । ८ ( क्रयविकयानुशय ) अर्थात् लेन देन में भगड़ा होना । १ पशु के स्नामी और पालनेवाले का भगड़ा ॥ १ ॥

१० सीमा का विवाद । ११ किसी को कठोर दगड देना । १२ कठोर बागी का बो-लना । १३ चोरी डांका मारना । १४ किसी काम को बलातकार से करना । १५ कि-सी की की वा परुष का व्यभिचार होना ॥४॥ १६ की और परुष के धर्म में व्यतिक्रम होना ! १७ विभाग अर्थात दायमाग में वाद उठना । १८ वृत अर्थात जड पदार्थ श्रीर समाह्वय श्रथीत् चेतन को दाव में धरके जुत्रा खेलना । ये अठारह प्रकार के प-रस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ।। ध ।। इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातन धर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात किसी का पत्तपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उस का शल्य अर्थात तीरवत धर्म के कलंक को निकालना और अर्थम का छेदन नहीं करते ऋशीन धर्मी का मान ऋधर्मी को दंड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समभ्ते जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि समा में कभी प्रवेश न करे श्रीर जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई समा में अन्याय होते हए को देख कर मीन रहै अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह म-हापापी होता है ॥ = ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उन में कोई भी नहीं जीता ॥ १ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश और रिचत किया हुआ धर्म र क्तक की रक्ता करता है इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हु-त्रा धर्म कभी हम को न मार डाले ॥ १० ॥ जो सब ऐश्वर्यों के देने श्रीर मुखों की वर्षा करनेवाला धर्म है उस का लोप करता है उसी को विद्वान लोग वृषल अर्थात् शुद्र श्रीर नीच जानते हैं इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोग करना उचित नहीं ॥११॥ इस संसार में एक धर्म ही मुहद् है जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है और सब प-दार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब संग छूट जाता है ॥ १ २॥ परन्तु धर्म का संग कभी नहीं लूटता जब राजसभा में पत्त्वपात से अन्याय किया जाता है वहां श्रधर्म के चार विभाग हो जाते हैं उन में से एक श्रधर्म के कत्ती, दूसरा साची, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है॥१३॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य की निन्दा स्तुति के योग्य की स्तुति दंड के योग्य की दंड ऋौर मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा ऋौर सब सभासद पाप से रहित ऋौर पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है।। १४॥ अब सान्ती कैसे करनी चाहिये:---

**X** 

न्त्राप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्य्याः कार्येषु सान्निणः । सर्वधर्मिषदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ १ ॥ स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युद्धिजानां सद्धाा हिजाः । जूद्राश्व सन्तः ज्ञुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २ ॥ साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च। वाग्दण्डयोश्व पारुष्ये न परीचेत साविणः ॥ ३ ॥ बहुत्त्रं परिगृह्णीयात्सान्निहैधे नराधिपः । समेषु तु गुणोत्क्रष्टान् गुणहैधे दिजोत्तमान् ॥ ४॥ समजदर्शनात्माक्यं श्रवणाचैव सिध्यति । तत्र सत्यं ब्रुवन्साची धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥ साची दष्टश्रुतादन्यदित्रुवचार्य्यसंसादि । श्रव।ङ्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६ ॥ स्वभावेनैव यद् ब्रुयुस्तद् प्राह्यं व्यावहारिकम् । कतो यदन्यहिब्रुयुर्धमीर्थं तदपार्थकम् ॥ ७ ॥ सभानतः साविषाः प्राप्तानिधेप्रत्याधिसन्धि । प्राड्विवाकोऽनुयुज्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ ८ ॥ यद् ह्योरनयोर्वेत्थ कार्योस्मन् चेष्टितं मिथः । तद् बृत सर्व सत्येन युष्माकं हात साद्विता ॥ ९ ॥ सत्यं साक्ष्ये हुवन्साची लोकानाप्रोति पुष्कलान् । इह चानुत्तमां कीर्त्ति वागेषा बह्मपूजिता॥ १०॥ सत्येन पूयते सान्नी धर्मः सत्येन वर्द्धते । तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्षेषु सान्निभिः॥ १९॥

द्यात्मैव ह्यात्मनः साद्धी गतिशत्मा तथात्मनः ।
नावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साद्धिणमुत्तमम् ॥ १२ ॥
यस्य विद्वान् हि वदतः चेत्रज्ञो नाभिशङ्कते ।
तस्माच देवाः श्रेयांसं लोकेन्यं पुरुषं विदुः ॥ १३ ॥
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे ।
नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेद्यिता मुनिः ॥ १४ ॥
मनु॰८॥६३।६८।७२—७५।७८—८१।८३।८४।९६।९१ ॥

सब वर्णों में घार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, लोभ-रहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साज्ञी करे इस से विपरीतों को कभी न करे ॥१॥ कियों की साची स्त्री, द्विजों के द्विज, शूदों के शूद, और अन्त्यजों के अन्त्यज साची हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दराडनिपात रूप श्र पराध हैं उन में साची की परीचा न करे श्रीर अत्यावश्यक भी समस्रे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों त्रोर के सावियों में से बहुपवानुमार, तुल्य सावियों में उत्तम गुणी पुरुष की साल्वी के अनुकृत और दोनों के साल्वी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि महर्षि श्रीर यतियों की साल्ली के अनुसार न्याय करे ॥४॥ दो प्रकार के साची होना सिद्ध होता है एक साचात् देखने और दूसरा मुनने से जब समा में पूछें तब जो सान्ती सत्य बोर्ले वे धर्महीन श्रीर दगड़ के योग्य न होवें श्रीर जो साची मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दगडनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पु-रुषों की सभा में सान्ती देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह (अवाङ्नरक) अर्थात् जिह्ना के छेदन से दुःस्व रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात् मुख से हीन हो जाय ॥ ६ ॥ साद्मी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्य-वहारसम्बन्धी बोले और इस से मिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस २ को न्या-याधीरा व्यर्थ सममे ॥ ७ ॥ जब अर्थी ( वादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए सािच्चियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और पाड्विवाक अर्थात् वकील वा बारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ = ॥ हे साच्चि लोगों ! इस कार्य्य में इन दो-नों के परस्पर कमीं में जो तुम जानते हो उस को सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुम्हारी

इस कार्य्य में साची है ॥ १ ॥ जो साची सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म श्रीर उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके मुख मोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार श्रीर तिर-स्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित श्रीर मिध्यावादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साची पितत्र होता श्रीर सत्य ही बोलने से धर्म बढता है इस से सब वर्णों में सािच्यों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ११ ॥ श्रात्मा का सािच्या श्रीर श्रात्मा की गित श्रात्मा है इस को जानके हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का उत्तम साची श्रपने श्रात्मा का श्रपमान मत कर अर्थात् सत्य भाषण जो कि तेरे श्रात्मा मन वाणी में है वह सत्य श्रीर जो इस से विपरीत है वह मिध्याभाषण है ॥१२। जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान् चेत्रज्ञ श्रर्थात् शरीर का जाननेहारा श्रात्मा मीतर शक्का को प्राप्त नहीं होता उस से भिन्न विद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥१३॥ हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष ! जो तू " मैं श्रकेला हूं" ऐसा श्रपने श्रात्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में श्रन्तर्यामी रूप से परमेश्वर पुरुष पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४॥

लोभान्मोहाद्भयान्मैत्रात्कामात् क्रिःधात्तथैव च ।

श्रिज्ञानाद्वालभावाच्च साक्ष्यं वित्तथमुच्यते ॥ १ ॥

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमन्दतं वदेत् ।

तस्य दएडविद्रोषांस्तु प्रवक्ष्यान्यनुपूर्वदाः ॥ २ ॥

लोभान्सहस्रदएडयस्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम् ।

भयाद्हौ मध्यमौ दएडशौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ ३ ॥

कामाद्द्रशाणं पूर्वं कोधात्तु त्रिगुशं परम् ।

श्रिज्ञानाद्दे दाते पूर्णे वालिस्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥

उपस्थमुदरं जिल्ला हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चतुर्नीसा च कर्णीं च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥

### सत्यार्थमकाशः ॥

श्रमुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ।
साराऽपराधौ चालोक्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्॥ ६॥
श्रधभंदण्डनं लोके यशोष्टनं कीर्तिनाशनम् ।
श्रस्वर्ध्वञ्च परत्रापि तस्मात्तरपरिवर्जयेत्॥ ७॥
श्रदण्डचान्दण्डयन् राजा दण्डचांश्रीवाप्यदण्डयन् ।
श्रयशो महदाप्रोति नरकं चैव गच्छति॥ ८॥
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यादिग्दण्डं तदनन्तरम् ।
ततीयं धनदण्डं तु बधदण्डमतः परम्॥ ९॥
मनु॰ ८। ११८—१२१। १२५—१२९॥

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, कोध, अज्ञान श्रौर बालकपन से साची देवे वह सब मिथ्या समभी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी स्थान में साची भूठ बोले उस को वच्यमारण ऋनेक विध दरख दिया करे ॥ २ ॥ जो लोभ से भूठी साह्ती देवे तो उस से १५॥ >) ( पन्द्रह रुपये दश श्राने ) दएड लेवे, जो मोह से मूठी सान्ती देवे उससे ३=) ( तीन रुपये दो त्राने ) दगड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्ती देवे उस से ६।) ( सवा छः रुपये ) दग्ड लेवे ऋौर जो पुरुष मित्रता से भूठी साच्ची देवे उस से १२॥) (साढे बारह रुपये) दगड लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साह्ती दे-वे उस से २५) (पचीस रुपये) दग्ड लेवे, जो पुरुष क्रोध से भूठी साह्ती देवे उस से ४६॥ -) ( इयालीश रुपये चौदह आने ) दगड लेबे, जो पुरुष अज्ञानता से भूठी सार्चा देवे उस से ६) ( इ: रुपये ) दगड तेवे और जो बालकपन से मिथ्या साची देवे तो उस से १॥८) ( एक रुपया नौ श्राने ) दगड लेवे ॥ ४ ॥ दगड के उपस्थे-न्द्रिय, उदर, जिह्ना, हाथ, पग, अपांख, नाक, कान, धन अप्रीर देह ये दश स्थान हैं कि जिन पर दगड दिया जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दगड लिखा है श्रौर लिखेंगे जैसे लोभ से सार्चा देने में पन्द्रह रुपये दश अाने दगड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उस से कम और धनाट्य हो तो उससे दूना तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात् जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो उस का जैसा ऋपराध हो

बैसा ही दग्ड करे ॥ ६ ॥ क्योंकि इस संस्थर में जो अधर्म से दग्ड करना है वह पूर्व मितिप्टा वर्षमान और मिवप्यत् में और परजन्म में होनेवाली कीर्ति का नाश करनेहारा है और परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसिलेंथे अधर्मश्रुक्त दग्ड िकसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दंडनीयों को न दंड और अदंडनीयों को दंड देता है अर्थात् दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिस को दंड देना न चाहिये उस को दग्ड देता है वह जीता हुआ वही निन्दा को और मरे पिछे बड़े दुःख को मास होता है इसिलेंथे जो अपराध करे उस को सदा दग्ड देने और अवपराध को दग्ड कभी न देने ॥ = ॥ मथम वाणी का दग्ड अर्थात् उसकी "निन्दा" दूसरा "धिक्" दग्ड अर्थात् तुक्त को धिकार है तू ने ऐसा बुरा काम क्यों किया तीसरा उस से "धन लेना" और चौथा "बध" दग्ड अर्थात् उस को कोड़ा वा बेंत से मारना वा शिर काट देना ॥ र ॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो तृषु विचेष्ठते ।
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥
िताचार्थ्यः सुहृन्माता भार्य्या पुषः पुरोहितः ।
नादएड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमें न तिष्ठति ॥ २ ॥
काषीपणं भवेदएड्यो यत्रान्यः प्राक्ततो जनः ।
तत्र राजा भवेदएड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३
त्र्रप्रापाचन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किव्विषम् ।
षोडशैव तु वैश्यस्य हार्तिशत् ज्ञात्रेयस्य च ॥ ४ ॥
श्राह्मणस्य चतुःपष्टिः पूर्ण वापि शतं भवेत् ।
हिगुणा वा चतुःपष्टिस्तदोषगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥
ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्थश्रश्राद्मयमन्ययम् ।
नोपेचेत ज्ञणमिप राजा साहसिकं नरम् ॥ ६ ॥
बाग्दुष्टात्तस्कराच्वैव दएडेनैव च हिंसतः ।
साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृतमः ॥ ७ ॥

8

साहसे वर्तमानन्तु यो मर्पयति पार्थिवः ।

स विनाशं व्रजत्याशु विहेषं चाधिगच्छति ॥ ८ ॥

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाहा धनागमात् ।

समुत्स्रजेत् साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ९ ॥

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।

त्रप्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ ९ ॥

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्रन ।

प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छिति ॥ ९९ ॥

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।

न साहसिकदण्डप्नौ स राजा शकलोकभाक् ॥ १२ ॥

मनु॰८ । ३३४—३३८ । ३४४—३४७ । ३५० ।

३५९ । ३८६ ॥

चोर जिस प्रकार जिस २ अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करताहै उस २ अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरणा अर्थात् छेदन कर दे ॥१॥ चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधम में स्थित नहीं रहता वह राजा का अद्राख्य नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पद्मपात न करे किन्तु यथाचित दग्ड देवे ॥ २ ॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दग्ड हो उसी अपराध यें राजा को सहस्र पैसा दग्ड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र पैसा दग्ड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा दग्ड होना चाहिये मन्त्री अर्थात् राजा के दीवान को आठसी गुणा उस से न्यून को सात सी गुणा और उस से भी न्यून को छः सी गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अर्थात् जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात् चपरासी है उस को आठ गुणे दग्ड से कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दग्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों को नारा कर देवें जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दग्ड से वरा में आ जाती है इसलिये राजा से ले कर छोटे से छोटे भृत्य पर्यन्त

राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दराइ होना चाहिये ॥ ३ ॥ और वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस सूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सी-लह गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ३ ॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एक सौ अद्ठाईस गुणा होना चाहिये अर्थात् जिस का जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उस को अपराध में उतना ही अधिक दराइ होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के अधिकारी, धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करनेवाले डाकुओं को दराइ देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ 'साहसिक पुरुष का लक्षणः—

जो दुष्ट बचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से द्रग्ड देनेवाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो राजा साहस में बर्धमान पुरुष को न दर्ग्ड दे कर सहन करता है वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्रेष उठता है ॥ = ॥ न मित्रता और न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्रााण्यों को दुःख देनेवाले साहिमक मनुष्य को बंधन छेदन किये विना कभी छोड़े ॥ १ ॥ चाहे गुरु हो चाहे पुत्रादि बालक हों चाहे पिता आदि दृद्ध चाहे ब्राम्सण और चाहे बहुत शास्त्र आदि का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्णमान दूसरे को विना अपराध मारनेवाले हैं उन को विना विचार मार डालना अर्थात् मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दृष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि कोधी को कोध से मारना जानोकोष से कोध की लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चार, न परस्त्रीगामी, न दृष्ट खन्चन का बोलने हारा, न साहिसक डाकू और न दग्डधन अर्थात् राजा की आज्ञा का भक्त करनेवाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

भार्तारं लंघयेचा स्ती स्वज्ञातिगुणदांपता। तां स्वामेः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥ पुमांसं दाहयेत्पापं दायने तत ज्ञायसे। ज्ञम्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् ॥ २ ॥ दीर्घाध्वनि यथादेशे यथाकालङ्करो भवेत्। नदौतिरेषु तिह्यात्समुद्रे नास्ति लच्चणम् ॥ ३ ॥
ग्रहन्यहन्यवेद्वेत कर्मान्तान्वाहनानि च ।
ग्रायव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥
एवं सर्वानिमानाजा व्यवहारान्समापयन् ।
व्यपोद्य किल्वुषं सर्व प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ५ ॥
मनु ० ८ | ३७१ | ३७२ | ४०६ | ४१९ | ४२० ॥

जो की अपनी जाति गुण के घमण्ड से पित को होड़ के व्यभिचार करे उस को बहुत सी और पुरुषों के सामने जाती हुई कुतों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥१॥ उसी प्रकार अपनी सी को होड़ के परसी वा वेश्यागमन करे उस पापी जन को लोहे के पलंग को किन से तपा के लाल कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सन्मुख भस्म कर देवे ॥ २ ॥ ( प्रक्ष ) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश बाउस की की व्यभिचारादि कुकमं करे तो उस को कौन दण्ड देवे ? ( उत्तर ) सभा अर्थात उन को तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये ( प्रश्न ) राजादि उन से दग्द क्यों प्रहण करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड प्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को: क्यों मानेंगे ? छौर जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता भे दग्द देन चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में दूब कर न्याय धर्म को हुबा के सब प्रजा का मारा कर आप भी नष्ट ही हो जायें अर्थात् उस रलांक के अर्थ का स्मरण करे। कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उस का लोप करता है उस से नीच पुरुष दूसरा कीन होगा ॥

( प्रश्न ) यह कड़ा दर्गड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी सक्क का बनाने हारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दर्गड न देना चाहिये । उत्तर ) जो इस को कड़ा दर्गड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समस्तते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दर्गड होने से सब लोग बुरे काम करने से झलग रहेंगे और बुरे काम

क छोड़ कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पछो तो यही है कि एक हाई भर भी यह दर्गड सब के भाग में न ऋविगा और जो भुगम दर्गड दिया जाय तो दृष्ट काम बहुत बढ़ कर होने लोंग वह जिसकी तुम सुगम दग्ड कहते ही बहु कीडों गणा अधिक होने से कोडों गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दृष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा २ दराड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मन भर दराड हुआ और दसरे को पाउ मर तो पाउ भर अधिक एक मन दश्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में श्राध पाउ बीस सेर दगड पड़ा तो ऐसे मुगम दगड़ को दुष्ट लोग क्या समझते हैं ! जैसे एक का मन सहस्र मनुष्यों को पाउं पाउ दग्ड हुआ ते। १। सवा छः मन मनुष्य जाति पर दएड हाने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दएड न्यून और मु-गम होता है ॥ जो लम्ब मार्ग में समुद्र की खाडियां वा नदी तथा बड़े नदीं में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासपुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकृल देखे कि जिस से राजा और बडेर नौकाओं के समृद्ध में चलाने वाले दोनों लामयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे भूठे हैं और देश देशान्तर द्वीपद्वीपान्तरों में नीका से जानेवाले श्रपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दु:ख न होने देवे ॥ २ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोडे आदि वाहनों को नियत लाभ और खरच. " आकर " रत्नादिकों की खानें और कोष ( ख-जाने ) को देखा करे ॥ ४ ॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को लुड़ाके परमगति मोच्च मुख को पाप्त होता है ॥ ५ ॥ ( पक्ष ) संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा श्रपृरी ? ( अनर ) पूरी है क्योंकि जोर भुगोल में राजनीति चली श्रीर चलेगी वह संस्कृत विद्या से ली है श्रीर जिन का मत्यन्त लेख नहीं है उन के लिये:-

प्रत्यहं लोक हैं उस द्वासि हैं उस हेतु भिः ॥ मनु ०८।३ ॥ वो नियम राजा और प्रजा के मुलकारक और धर्मयुक्त समर्भे उन २ नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसमा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्ते कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें युवावस्था में भी विना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना ब्रह्मचर्च्य का यथावत् सेवन करना व्यथिचार और बहु विवाह को बन्द करें कि जिस से शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा

# सत्यार्थमकाशः ॥

रहै क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान बहाये जांय और शरीर का बल न बहावें तो एक ही बलवान् पुरुष ज्ञानी और सैक हों विद्वानों को जीत सकता है और जो केवल शरीर ही का बल बहाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती विना व्यवस्था के सब आपस में ही कृट टूट विरोध लड़ाई भगड़ा करके नष्ट अष्ट हो जायें इस लिये सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बहाते रहना चाहिये जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और ब्रांत विषयासिक है बैसा और कोई नहीं है। विशेषतः स्वित्रयों को हतांग और बलगुक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होगें तो राज्यधर्म ही च्छ हो जायगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि '' यथा राजा तथा प्रजा' जैसे राजा होता है बैसी ही उस की प्रजा होता है इसलिये राजा और राजपुरुषों को भित उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्त्त कर सब के मुधार का हष्टान्त बनें।।

यह संद्रोप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुम्मृति के सप्तम, अष्टम नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महामारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपद्धम आदि पुस्तकों में देलकर पूर्ण राजनीति को धारण करके माएड-लिक अथवा सार्वभीन नकवर्ती रांज्य करें और यही समभें कि "वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम" ( यह यनुर्वेद का वचन है ) हम प्रजापित अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमातमा हमारा राजा हम उस के किंकर भृत्यवत् हैं वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। अब आगे ईश्वर और वेद्यविषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतिस्वामिकते सत्यार्थ-प्रकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये षष्ठः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

# द्वारा स्टब्स्ट्रेस्ट्रेस्ट्रिस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रे

# श्रथेइवरवेदविवयं व्याख्यास्यामः॥

ऋचो त्र्याते परमे न्योमन्यस्मिन देवा त्र्याधि विश्वे निषेदुः । यस्तन वेद किमृचा केरिष्याति य इत्तिहिद्स्त इते समीसते ॥ १ ॥ ऋ । ॥ मं । १ । सू । १६४ । मं । ३९ ॥

्र ईशावास्यामिद्र सर्वे यत्किऽच जर्गत्याञ्जर्गत् । तेनं त्यक्तेनं मुञ्जीया मा गृंघः कस्यं स्विद्धनंम् ॥ २ ॥ यजुः ॥ ऋ ॰ ४ ॰ । मं ॰ १ ॥

श्रहम्भुवं वसुनः पूर्व्यस्पितर्हं धर्नानि संजयामि शर्बतः। मां हं वन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभेजािम मोर्जनम्॥ ३॥ श्रह-मिन्द्रो न पर्राजिग्य इन्हर्ने न मृत्यवेऽवतस्थे कर्दाचन । सोम मिन्मांसुन्वन्ते। याचता वसु न में पूरवः सुख्येरिषायन॥ ४॥ श्रह-॥ मं १०० । सू० ४८। मं १। २॥

( ऋचो अत्तरे ) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम की शिला में लिख चुके हैं श्रिशीत जो सब दिव्य गुण कम स्वमाव विद्या गुक्त श्रीर जिस में पृथिवी मूर्व्यादि लोक स्थित हैं श्रीर जो त्राकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उस को जो मनुष्य न जानते न मानते और उस का ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दु:स्वसागर में हुवे ही रहते हैं इसालये सर्वदा उसी को जान कर सब मनुष्य मुखी होते हैं। ( प्रश्न ) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं! ( उत्तर ) नहीं मानते, क्योंकि बारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिस से अनेक ईश्वर सिद्ध

हों किन्तु वह लिखा है कि ईश्वर एक है ( प्रश्न ) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उस का क्या अभिपाय है ? (उत्तर) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी कि पृथिवी परस्तु इस को कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है देखा इसी मन्त्र में कि । जस में सब देवता स्थित हैं वह जानने श्रीर उपासना करने योग्य ईश्वर है, यह उन की भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवों का, देव होने से महादेव इसी लिये कहाता है कि वही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति प्रलबकर्ता न्यायाधीरा ऋधिष्ठाता है "त्रयश्त्रिशता ।,, इत्यादि वेदों में प्रमारा है कि इस की ज्याख्या शतपश्र में की है कि तेंतीस देव अर्थात् पृथिवी. जल, अग्नि, वायु, श्राकारा, चन्द्रमा, मूर्य्य श्रीर नक्तत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से ये श्राठ वसू । प्राण श्चपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म्म, ठकल, देवदत्त, धनञ्जय श्रीर जीवात्मा ये म्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं कि जब रागर को छोड़ते हैं तब रोदन करान वाले होते हैं। संवत्सर के बारह महीने बारह ऋदित्य इस लिये हैं कि ये सब की आयु को लेते जाते हैं। बिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य्य का हेतु है । यज्ञ को प्रजापित कहने का कारण यह है कि जिस से वायु वृष्टि जल श्रोषधी की शुद्धि, वि-द्वानों का सःकार और नाना प्रकार की शिल्यविद्या से प्रजा का पालन होता है। ये तेतीस पूर्वीक्त गुर्णों के योग से देव कहाते हैं । इन का स्वामी ऋौर सब से होने से परमात्मा चौतीसवां उपास्य देव शतपथ के चौदहवें कांड में स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप अमजाल में गिरकर क्यों बहकते !। १ ।। इ मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत् है उस सब में ज्याप्त हो कर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उस से डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकां हा। मत कर उस अन्याय को त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को मोग ॥२॥ ईश्वर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हूं मैं सनातन जगत्कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूं मुभ्त ही को सब जीव जैसे पिता की सन्तान पुका-रते हैं वैसे पुकारें में सब को सुख देनेहारे अगत् के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हूं ॥ ३ ॥ मैं परमैश्वर्घ्यवान् सूर्य के सदृश सब जगत् का प्रकाशक हूं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं

S

में ही जगत्रूप धन का निर्माता हूं सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले मुक्त ही को जाने हे जीवो ! ऐश्वर्य प्राप्ति के यह करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुक्त से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो आे हे मनुष्यो ! में सत्यभाषणरूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन देता हूं में ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकाश करनेहारा और मुक्त को वह वेद यथावत् कहता उस से सब के ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुव का प्रेरक यज्ञ करने हारे को फलदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करनेवाला हूं इसलिय तुम लोग मुक्त को छोड़ किसी दूर सरे को मेरे स्थान में मत पूजो मत नानो और मत जानो ॥ ४ ॥

हिर्ण्यगर्भः समेवर्त्ताग्रं भूतस्य जातः पतिरेकं त्र्रासीत्। स दोधार प्रथिवीं द्यामुतेमां करमें देवायं हविषां विधेम ॥ यज्ञः । १९ १३ । १ ॥

यह यनुर्वेद का मन्त्र है—हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्व्यादि तेजवाले लो-कों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ शा, है और होगा उस का खामी था, है और होगा वह पृथिवी से ने के सूर्व्यलोक पर्व्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है उस सुखलक्ष्म परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ ( प्रश्न ) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ! (उत्तर) सब प्रत्यक्तादि प्रमाणों से ( प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्तादि प्रभाण कभी नहीं घट सकते ! ( उत्तर ):—

इन्द्रियार्थसिककोन्पनं ज्ञानंमव्यपदेश्यमव्यभिचारि । व्यवसायात्मकं प्रत्यचम् ॥ न्याय ० । त्र्र ० १ । सू ० ४॥

यह गोतम महर्षिकृत न्यायदर्शन का सूत्र है- जो श्रोत्र, त्वचा, चतु, जिह्ना, घूएण श्रीर मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मुख, दुःख, सत्यासत्य श्रादि विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यच्च कहते हैं परन्तु वह निर्भ्रम हो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुर्णों का प्रत्यच्च होता है गुणी का नहीं जैसे चारों त्वचा श्रादि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस श्रीर गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो प्रथिवी उस का श्रात्मा युक्त मन से प्रत्यच्च किया जाता है वैसे इस प्रत्यच्च

सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्त होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्त है) और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस चरामें आरम्भ करता है उस समय. जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर भुक जाती है उसी चए में आत्मा के मीतर से बरे काम करने में भय, राक्का और जज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःश्क्रता और आनन्दोत्साह सठता है वह जीवात्मा की श्रोर से नहीं किन्तु परमात्मा की भ्रोर से हैं) भ्रीर जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार क रने में तत्पर रहता है उस की उसी समय दोनों प्रत्यक्त होते हैं)जब परमेश्वर का प्र-त्यस होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है ? क्योंकि कार्य्य को देख के कारण का अनुमान होता है ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक है वा किसी बेराबिशेष में रहता है ? ( उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वा न्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सबका ल्रष्टा, सब का धर्चा श्रीर प्रलयकर्ता नहीं हो स-कता अमास देश में कर्ता की किया का असम्भव है ( प्रश्न ) परमेश्वर दवाल और न्यायकारी है वा नहीं ! ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया श्रीर दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून मुख दुःख पहुंचाना और दया उसको क हते हैं जो अपराधी को विना दगुड दिये छोड देना ( उत्तर ) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दरह देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हों वही दया क-हाती है जो पराये दु:सों का छुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिस ने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दएड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दग्रह न दिया जाय तो दया का नाश हो जाम क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्म्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहसों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डांक को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू पर भीर उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्र-कारित होती है ( मरन ) फिर इया और न्याम दो राज्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों

का श्रर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसलिय एक शब्द का रह-ना तो अच्छा था इस से क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है । ( उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? ( प्रश्न ) होते हैं ( उत्तर ) तो पूनः तुम को शक्का क्यों हुई ( प्रश्न ) संसार में मुनते हैं इसलिये ( उत्तर ) संसार में तो सचा मूठा दोनों मुनने में आता है परन्त उस का विचार से निश्चय करना अपना काम है। देखों ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिस ने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्के हैं इस से भिन्न दूसरी वही दया कौन सी है अब न्याय का फल प्रत्यन्त दीखता है कि मुख द:ख की व्यवस्था अधिक और न्युनता से फल को प्रकाशित कर रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सब को मुख होने और द:स्व छूटने की इच्छा और किया करना है यह इया और बाह्य चेष्टा अर्थात् बन्धन छेइनाहि यथावत दराड देना न्याय कहाता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप श्रीर दु:स्वों से पृथक कर देना ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ! (श्वत्तर ) वि-राकार, क्योंकि जो साकार होता तो ज्यापक न होता जब ज्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म म्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीसोप्या, जुधा, तृषा और रोग, दोष, केदन, मेदन आदि से रहित नहीं हो सकता इस से यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है / जो साकार हो तो उस के नाक, कान, आंख आदि अवयवीं का बनानेहारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उस को संयुक्त करनेवाला निगकार चेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहां ऐसा कहै कि ईश्वर ने खेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वहीं सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इसलिये परमात्मा कभी श-रीरधारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत् को मूक्म कारणों से स्थला-कार बना देता है ( प्रश्न ) ईश्वर सर्वसिक्तमान् है व। नहीं ? ( उत्तर ) है, परन्तु जैसा तम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है कि ईएवर अपने काम अर्थात् उत्यक्ति पालन मलब आदि और सब जीवों के पुग्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित् भी किसी की सहायता नहीं लेता अधीत अपने अनन्त सामध्ये से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेला है। ( प्रश्न) इम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहै सो करे क्योंकि उस के ऊपर दूसरा कोई नहीं

### सत्यार्थपकाशः ॥

है। ( उत्तर ) वह क्या चाहता है, जो तुम कही कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अमेक ईश्वर बना, खयं अवि-द्वान् चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःसी भी हो सकता है ! जैसे ये काम ईश्वर के गुरा कर्म्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इसालिये सर्वशक्तिमान् राज्य का अर्थ जी हमने कहा वहीं ठीक है। ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? ( उत्तर ) अनादि अर्थात् (जिस का आदि कोई कारण वा समय न हो उस को अनादि कहते हैं)हत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिय ( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता है ? ( उत्तर ) सब की भलाई और सब के लिये मुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना कौर उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? ( उत्तर ) करनी चाहिये । ( प्रश्न ) क्या स्तुति मादि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) तो फिर स्तुर्ति प्रार्थना त्यों करना ? ( उत्तर ) उन के करने का फल अन्य ही है ( प्रश्न ) क्या है ! ( उत्तर ) स्तुति से ईश्वर में भीति उस के गुरा कर्म समाव से अपने गुरा कर्म समाव का सुधारना, पार्थना से निरिममानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उस का सालात्कार होना । ( प्रश्न ) इन को स्पष्ट करके समभात्रों ( उत्तर ) जैसे:-

भं स पर्यगाच्छुकर्मकायमंद्रुणमंस्नाविरश्शु इमपापिविद्यस् । क-विभेनोषी परिभूः स्वेयम्भूयीयातध्यतोऽर्थान् व्यृदधाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु • स्त्र • ४ • । मं • ८ ॥

(ईश्वर की स्तुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघकारी और अनन्त बलवान् जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपिर विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, पर-मेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत् अर्थो का बोध वेदद्वारा कराता है यह सगुगा म्तुति अर्थात् जिस २ गुगा से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुगा ( अकाय ) अर्थात् वह कभी शरीरधारण वा जन्म मही लेता जिस में छिद्र नहीं होता नांडी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापा-चरण नहीं करता जिस में हैरा दुःल अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ रागद्वेषादि गुणों से पृथक् मान कर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्मुण स्तुति है इस का फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कम खभाव अपने भी करना जैसे वहा न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे और जो केवल मांड के समान परमेश्वर के गुणा कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उस का स्तुति करना व्यर्थ है। प्रार्थनाः—

यां मेधां देवगुणाः <u>पितर्रश्</u>वोपासंते । तया मामुख मेधयाऽभे मे-धाविनं कुरु स्वाही ॥ १ ॥ यजुः • ॥ ऋ • ३ २। मं • १४ ॥

तेजोऽसि तेजो मिय घेहि । वीर्ध्यमित वीर्ध्य मिय घेहि । बल्लमित बल्लं मिय घेहि । ऋोजोऽस्योजो मिय घेहि । मृन्युरंसि मृन्युं मिय घेहि । सहोऽसि सहो मिय घेहि ॥ २ ॥ यजुः ॥ । ॥ ॥ १९ । मं ९ ॥

यज्ञात्रंतो दूरमुदै ति दैवन्तदुं सुप्तस्य तथैवैति । दूरंगमं ज्योति । षा ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कर्मा- एयपसी मनीषिणो यहो कृष्वन्ति विदयेषु धीराः । यदपूर्व यद्ममन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥ यत्पृह्वानंमृत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं पूजासुं । यस्मा- चड्नते किंचन कर्मे कियत् तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥ येनेदं मूतं सुचेनं मविष्यत्परिगृहीतम्मृतंन सर्वम् । येने यह्मस्ताः यते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६ ॥ यस्मिन्नृचः साम यज्ञेश्व यस्मिन्प्रातिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यस्मिन्नृचः सर्वमोतं पूजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ७ ॥ सुषार्नस्तिने पूजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ७ ॥ सुषार्

थिरश्वांनित् यन्मंनुष्याचेनीयतेऽभीश्वंभिर्ताजिनंऽइव । हृत्प्रतिष्ठं-यदंजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंङ्करूपमस्तु ॥ ८ ॥ यजुः • । इप्र• ३ ४ । मं • १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

हे बाने ! अर्थात प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप क्रपा से जिस बृद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान् इम को इसी वर्तमान समय में आप कीजिये ॥१॥ आप प्रकाशम्बरूप हैं कृपा कर मुक्त में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराकमयुक्त हैं इसलिये मुक्त में भी कृपाकटाव्ह से पूर्ण पराकम धरिये । आप अनन्तवलयुक्त हैं इसलिये मुक्त में भी वसधारण कीजिये । आप अन न्तसामर्थ्ययुक्त हैं मुक्त को भी पूर्ण सामर्थ्य दौजिये। आप दृष्ट काम और दुष्टी पर को-षकारी हैं मुक्त को भी वैसा ही कीजिये। आप निन्दा, स्तृति और स्व अपराधियों का सहन करनेवाले हैं कृपा से मुक्त को वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे दयानिये ! आप की कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वही सोते हुए मेरा मन सुपुति को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिवसङ्कल्प अर्थात् अपने और दूसरे पाणियों के अर्थ कल्याण का सङ्कल्प करनेहारा होने किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ हे सर्वान्तर्यामा ! जिस से कर्म करनेहारे धैर्ययुक्त विद्वान लोग यज्ञ भौर युद्धादि में कर्म करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्ययुक्त पूजनीय भीर प्रजा के मीतर रह-ने वाला है वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वधा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान श्रीर दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है श्रीर जो प्रजाओं में भीतर प्रकारायुक्त और नारारहित है जिस के विना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन गुद्ध गुणों की इच्छा करके दृष्ट गुणों से पृथक् रहे ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर जिस से सब योगी लोग इन सब मृत, भविष्यत्, वर्तमान व्य-वहारों की जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब मकार त्रिकालज्ञ करता है जिस में ज्ञान किया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योगरूप यज्ञ को जिस से बढ़ाते हैं वह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त होकर आविधावि हेरोों से प्रथक रहै ॥ ६ ॥ हे परम विद्वन परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे

爱

मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं बैसे ऋग्वेद, यनुर्वेद सामवेद और जिस में अथवेंबेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिस में सर्वज्ञ सक्त्यापक प्रजा का साल्या जिस में अविवाद विदार होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाष कर विद्यापिय सदा रहें ॥७॥ हे सर्वितयन्ता ईश्वर! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सार्थी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर दुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गति-मान् और अत्यन्त देगवाला है वह मेरा मन सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी क्रुपा मुक्त पर कीजिये॥ = ॥

श्राने नयं सुपर्था रायेऽश्रास्मान् विश्वानि देव वयुनानि वि हान् । युयोध्यसमञ्जीहराणमेनो भूयिष्ठां ते नर्भउक्ति विधेम यजुः ॥ श्र ० ४ ० । मं ० १ ६ ॥

हे मुख के दाता स्वप्नकाशस्वरूप सब को जानने हारे परमात्मन् ! आप इम को श्रेष्ठमार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिश पापाचरणरूप मार्ग है उस से प्रथक् कीजिये इसीलिये हम लोग नम्रतापूर्वक आप की बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप इम को पवित्र करें ॥

मा ने महान्तमुत मा ने उन्नर्भकं मा न उन्नर्तमुत मा ने उन्नित्तम् । मा ने वधीः पितरं मोत मातरं मा नेः ध्रियास्त-न्वो रुद्र रीरिषः ॥ यजुः • ॥ त्र्र • १६ । मं • १५॥

हे रुद्र ! ( दुष्टों को पाप के दुःललक्ष्प फल को दे के रुतानेवाले परमेश्वर ) भाष हमारे छोटे बड़े जन, हार्भ, माता, पिता और प्रिय, बन्धुवर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिये मेरित मते कीजिये ऐसे मार्ग से हम को चलाइये जिस से हम आप के ब्राह्मीय न हों ॥

त्रप्रसतो मा सद्भामय समसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमीऽमृतं गमयेति॥ शतपर्थका, १४ । ३ । १ । ३ ।॥

हे परमगुरो परमात्मन् ! आप इमे को असत् मार्ग से प्रथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये और मृत्यु रोग से

प्रथक करके मोक्त के त्रानन्दरूप अमृत को पाप्त कीजिये अर्थात् जिस २ दोष वा दु-र्गुण से परमेश्वर ऋौर ऋपने का भी पृथक् मान के परमेश्वर की पार्थमा की जाती है वह विधिनिषेधमुख होने से सगुण निर्मुख प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना क-ूरता है उस को वैसा ही वर्तमान करना चाहिये ऋर्थात् जैसे सर्वेत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उस के लिये जितना अपने संप्रयत्न हो सके उतना किया करे अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है शेस्ती प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न परभेश्वर उस का खींकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नारा, मुम्क को सब से बडा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जायं इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ) जो कोई कहै कि जिस का प्रेम अधिक उस की पा-र्थना सफल हो जाने तब हम कह सकते हैं कि जिस का प्रेम न्यून हो उस के राष्ट्र का भी न्यून नाश होना चाहिये। ऐसी मूर्खता की पार्थना करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर ! श्राप हम को रोटी बना कर खिलाइये मेरे मकान में माडू लगाइये वस थे। दीजिये और खेती वाही भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे श्रालसी होकर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की श्राज्ञा है उस को जो कोई तोडेगा वह मुख कभी न पावेगा जैसे:--

परमेश्वर आज्ञा देता हैं कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात् जबतक जीवे तबतक कमें करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो। देखो मृष्टि के बीच में जितने पार्णा अथवा अपार्णा हैं वे सब अपने २ कमें और यह करते ही रहते हैं जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयन्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते और चृत्त आदि बढ़ते घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी प्रहण करना योग्य है जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता, है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अन्ये को नहीं, इसी प्रकार परमे

W

श्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं, जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उस को गुड़ प्राप्त वा उस को खाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यन करता है उस को शीन वा निलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है। अब तीसरी उपासनाः—

समाधिनिर्धूतमलस्य चेनसो निवेशितस्यात्मिनि यत्सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णार्यतुं गोरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

यह उनिवर् का वचन है — जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट हो गये हैं आत्मस्य होकर परमातमा में चित जिस ने लगाया है उस को जो परमातमा के योग का मुख होता है वह वाणी से कहा नहीं ज्यू सकता क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तः करण से बहण करता है। उपसिना शब्द का अर्थ समीपस्य होना है अष्टांग योग से परमातमा के समीपस्य होने और उस को सर्वत्याश सर्वान्तर्यान मिरूप से प्रत्यन्त करने के लिय जोर काम करना होता है वह २ सब करना चाहिये अर्थान्:—

तताऽहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्थापरित्रहा यमाः ॥योगः । सा-धनपादे । सू ॰ ३ ॰ ॥

इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशास्त्र के हैं - - जैन्डिपासना का श्रारम्भ करना चाहै के लिये यही श्रारम्भ है कि वह किसी से वैर न रक्खे, सर्वदा सब से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पटं न हो और निरिभमानी हो अधिमान कभी न करे, ये पांच प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम श्रद्ध है।

शौचसन्तेषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥ योगशा॰ साधनपादे। सू॰ ३२॥

राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे, धर्म से पुरुषार्थ करने से लाम में न प्रसन्नता और हानि में न अपसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा मुख दु:खों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करें

अधम्म का नहीं, सर्वदा सत्य शासों को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषों का सन्न करे और "स्मोरम्" इस एक परमात्मा के जाम के अर्थविचार कर नित्यप्रति जप किया करे, अपने आत्मा-को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देने । इन पांच प्रकार के निमयें। को मिलाके उपासनायोग का दूसरा श्रक्त कहाता है। इस के श्रागे छ: श्रक्त योगशास्त्र व अपनेदा-दिभाष्यभूमिका \* में देख लेवें रिजब उपासना करना चाहैं तब एकाना शुद्ध देश में जा-कर श्रासन लगा पाणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कराठ, नेत्र, शिला अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मन्न हो जाने से संय-मी होवें । जब इन साधनों को करता है तब उस का आत्मा और अन्तः करण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है नित्यपति ज्ञान विज्ञान बग़कर मुक्ति तक पहुंच जाता है जो श्राठ प्रहर में एक धड़ीभर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है बहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमध्यर की उपासना करनी सगुण श्रीर द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणें। से पृथक मान अतिमृत्तम आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में इंट्र स्थित हो जाना निर्भूगोपासना कहाती है इस का फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शींत निवृत्त हो जाता है वैसे प्रमधर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःस्त **छट कर मरमेश्वर के ग**र्ग कर्म खभाव के सदश जीवास्मा के गुरा स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिय परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उ-पासना अवश्य करवी चाहिये । इस से इस का फल पृथक् होगा परन्तु आत्मा का बल इ-तना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घवरावेगा और सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है े ऋौर जो परमेश्वर की स्तृति पार्थना ऋौर उपासना नहीं करता वह क़तझ और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत् के सब पदार्थ ज़ीवों को मुख के लिये दे रक्खे हैं उस का गुण भूल जाना ईश्वर ही को न मानना कृतवृता और मूर्खता है। (११अ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ? ( उत्तर ):-

त्रप्रपाणिपादो जवने। ग्रहीता पश्यत्यचतुः स द्वाणोत्यकर्णः ।

<sup>\*</sup> ऋग्वेदादिभाष्यभृमिका के उपासना विषय में इन का वर्णन है।

# स बेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेता तमाहुरग्यूं पुरुष महान्तम् ॥ इवेतास्वतर उपनिषद् अ १ । मं • १९॥

प्रमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी राक्तिरूप हाथ से सब का रचन प्रहण करता, प्रा नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान, चत्तु का गोनक नहीं परन्तु सब को यथावत् देखता, शोत्र नहीं तथापि सब की बात मनता, अन्तः करण नहीं परन्तु सब जगत् को जानता है और उस का अबधिसहित जाननेवाला कोई भी नहीं उसी को सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्श होने से पुरुष कहते हैं ॥ वह इन्द्रियों और अन्तः करण के बिना अपन सब काम अपने सामर्थ्य से करता है ( प्रश्न ) उस को बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निगुण कहते हैं ! ( उत्तर ):—

न तस्य कार्य्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाम्यधिकर्च दृश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्षिया च ॥ श्रेताश्वतर उपनिषद् श्रु॰ ६ । मं ॰ ८ ॥

परमात्मा से कोई तदूप कर्य्य और उस को करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेत्तित नहीं न कोई उस के तुल्य और न अधिक है सर्वेतिमशक्ति अर्थात् जिस में अनत्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त किया है वह लाभाविक अर्थात् सहज उस में मुनी
जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगन् की उत्पत्ति स्थिति बल्य न कर सकता
इसिल्लिये वह विभु तथानि चेतन होने से उस में किया भी है। ( पश्च ) जब बह किया
करता होगा तब अन्तवाली किया होती होगी वा अनन्त ! ( उत्तर ) जितने देशकाल
में किया करनी उचित समक्षता है उतने ही देश कान में किया करता है न अधिक
न न्यून क्योंकि वह विद्वान् है। ( पश्च ) परमधर अपना अन्त जानता है वा नहीं !
( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उस को कहते हैं कि जिस से ज्यों का
त्यों जाना जाय अर्थात् जो पदार्थ जिस मकार का हो उस को उसी प्रकार जानने
का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उस
से विरुद्ध अज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्त जानना अम
कहाता है " यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति" जिस का जैसा गुष्ठ कर्म स्वभाव हो उस
पदार्थ को वैसा ही जान कर मानना हो ज्ञान और विज्ञान कहाता है उत्तटा अज्ञान
इसिल्ये: —

होराकमीविपाकारायौरपरामृष्टः पुरुषविद्योष ईश्वरः । योगसू० ॥ समाधिपादे सृ० २४॥

जो अविद्यादि केश, कुशल, अकुशल, इष्ट, श्रमिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मी की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है ( पश्न ):—

ईश्वरासिद्धेः ॥ ९ ॥ सां ॰ छा ॰ ९ १ सू ॰ १९२ ॥ प्रमाणाभावान नित्सिद्धिः ॥ २ ॥ सां ॰ छा ॰ ५ । सू ॰ १०॥ सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ३ ॥ सां ॰ छा ॰ ५ । सू ॰ ११॥

प्रत्यक्त से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती॥१॥ क्योंिक जब उस की सिद्धि में प्रत्यक्त ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २ ॥ और व्याप्तिसम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्तानुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ (उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्त प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत् का उपादान कारण है और पुरुष से विलक्तण अर्थान् सर्वत्र पूर्ण होने से प्रमालम का नाम पुरुष और शरित में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है:—प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सङ्गापित्तिः॥१॥ सक्तामात्राच्चरसर्वेश्वर्यम् ॥२॥ श्रुतिरिप प्रधानकार्य्यत्वस्य ॥३॥ स्तं ० त्र्प्र ० ५ सू० ८ । ९ । ९ । १॥ श्रुतिरिप प्रधानकार्य्यत्वस्य ॥३॥ स्तं ० त्र्प्र ० ५ सू० ८ । ९ । ९ ॥ श्रुतिरिप प्रधानकार्य्यत्वस्य ॥३॥ स्तं ० त्र्प्र ० ५ सू० ८ । ९ । ९ ॥ श्रुतिरिप प्रधानकार्य्यत्वस्य ॥३॥ स्तं ० त्र्प्र ० ५ सू० ८ । ९ । ९ ॥ श्रुतिरिप प्रधानकार्य्यत्वस्य ॥३॥ स्तं ० त्र्प्र ० ५ सू० ८ । ९ । ९ ॥ श्रुतिरिप प्रधानकार्य्यत्वस्य ॥३॥ स्तं ० त्र्प्र ० ५ सू० ८ । ९ । ९ ॥ श्रुतिरिप प्रधानकार्यस्य

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापित हो जाय द्रधीत जैसे प्रकृति मूच्म से मिल कर कार्यरूप में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी म्थूल हो जाय इस लिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निभित्त कारण है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत् की उत्पित्त हो तो जैसा परमेश्वर समग्रेश्वर्यपुक्त है वैसा संसार में भी सर्वैश्वर्य का योग होना चाहिये सो नहीं है इसलिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जेसे:—

श्रजामेकः लोहितशुक्लरुष्णां वह्वीः प्रजाः सृजमातां स्वरूपाः ॥ श्रेताश्वतर उपनिषद् अ ० ४ । मं ० ५ ॥ \*

जो जन्मरहित सत्य, रज, तमोगुगारूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत मजा-रूप हो जाती है अभेत् प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दृसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता सदा क्टस्थ निर्विकार रहता है इस लिये जो कोई किपलाचार्य्य को अनीश्वरवादी कहता है जानो वहीं अनीश्वरवादी है किपलाचार्य्य नहीं। तथा मीमांसा का धर्म धर्म्मी से ई-श्वर से वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्वादि धर्मयुक्त और "अति सर्वज्ञ व्याप्रोतीत्यात्मा" जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उस को मीमांसा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं। (प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं, क्योंकि " अज एकपात्" "सप्र्यगाच्छुक्रमकायम्" ये यजुर्वेद के वचन हैं इत्यादि वचनों से सिद्ध है कि परमेश्वर जन्म नहीं लेता। (प्रश्न):—

यदा यदा हि धर्भस्य ग्लानिर्भवति भारत।
ग्रम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजान्यहम्॥
भ गी॰ ग्रम् १। क्लो॰ ॥

श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब २ में शरीर धारण करता हूं। (उत्तर) यह बात वेदिवरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता है कि शिक्षाकृष्ण धर्मातमा और धर्म की रत्ता करना चाहते थे कि में युग २ में जन्म ले के श्रेष्ठों की रत्ता और दृष्टों का नाश करूं तो कुत्र दोप नहीं नेयों कि "परोपकाराय सतां विभूतयः" परोपकार के लिथे सत्पुरुषों का तन मन धन होता है तथापि इस से श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। (प्रश्न) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के श्रवतार होते हैं और इन को अवतार क्यों मानते हैं ? (उत्तर) वेदाय के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान होने से अमजाल में फँस के ऐसी २ अपामाणिक बात करते और मानते हैं। (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न तेवे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश क्रैसे हो सके ? (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये बिना जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है उस के सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान

邀

भी नहीं वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि क शरीरों में परिपूर्ण हो रहा है जब चौहै उसी समय मर्भच्छेदन कर नारा कर सकता है। भला इस अनन्त गुण कर्म ख भावयुक्त परमात्मा को एक जुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मुर्खपन से अन्य कु क विशेष उपमा मिल सकती है ? और जो कोई कहे कि मक्त जनीं के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्त जन ईश्वर की आज्ञानुकुल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है । क्या ई श्वर के पृथिशी सूर्य्य चन्द्रादि जगत् का बनाने धारण और प्रसय करने रूप कर्मी से कंस रावणादि का वय और गोबर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस सुष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो "न भूतो न भविष्यति" ईश्वर के सदृश कोई न है न होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई शनन्त आकारा को कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में धर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस से न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उस का आ-ना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं था जो भी तर से निकला ! ऐसा ईश्वर के विषय में करना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कीन कह और मान सकेगा। इसलिये परमेश्वर का जाना त्र्याना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये " ईसा " आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समभ लेना क्यों कि राग, द्वेष, जुधा, तृषा, भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, भरण आदि गुणयुक्त होने से ममुख्य थे। ( पश्न ) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षत्रा करता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्तमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय और सब मनुष्य महा पापी हो जायें क्योंकि ज्ञमा की बात मुन ही के उन को पाप करने में निर्भयता और उ स्साह हो जाये जैसे राजा अपराध को समा कर दे तो वे उत्साहपूर्वक अधिक २ बड़े२ पाप करें क्योंकि राजा श्रपना अपराध स्तमा कर देगा शौर उन को भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं ं करते वे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेंगे इसलिये सब क-मीं का फल यथानत देना ही ईश्वर का काम है ज्ञमा करना नहीं ( प्रश्न ) जीन स्वतस्त्र R

है बा-प्रसाम ? ( पत्तर ) अपने कर्तव्य कर्मों में खतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है ''खतन्त्रः कर्ता'' यह पाणिनीय व्याकरण का मृत्र है जो खतन्त्र कर्यात खाधीन है वही कर्ता है। (प्रश्न ) खतन्त्र किस की कहते हैं ? (उत्तर ) जिस के श्राधीन रारीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरणादि हों जो स्वतन्त्र न हो तो उस को पाप पुरुष का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे मृत्य स्वामी और सेना सेनाव्यन्त की आजा अथवा भेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप व पुरुष न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर होवे नरक खर्ग अर्थात् दुःख मुख की प्राप्ति भी परमे-श्वर को होवे । जैसे किसी मनप्य ने राखाविशेष से किसी को मार डाल्म तो बही मार-नेवाला पकड़ा जाता है ऋोर वही दगड़ पाता है राख्न नहीं । वैसे ही पराधीन जीव पाप पुराय का भागी नहीं हो सकता । इसलिये अपने सामर्थ्यानुकृल कर्म करने भें जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन हो कर पाप के फल भोगता है इसलिय कर्म करने में जीव खतन्त्र और पाप दु:खरूप फल भो गने में परतन्त्र होता है। ( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामध्ये न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की घेरणा ही से जीव कर्म करता है। ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हवा अनिदि है जैसे ईश्वर और जगत का उपा-दान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं। परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुराय करता है वहीं भागता है ईश्वर नहीं जैसे किसी ने पहाड से लोहा निकाला उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया उस की दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से किसी सिपाई ने तलवार ले ली फिर उस से किसी को मार डाला । अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने उस से लेने तलवार बनानेवाले और तलवार को पकड़ कर राजा दरह नहीं देता किन्तु जिस ने तलवार से मारा वहीं दगड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उस के कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भु-गानेवाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमध्यर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने में खतन्त्र है जैसे जीव अपने कामों के करने में खबन्त्र

Œ

3,00

है वैसे ही परमेश्वर भी श्रपने कामों के करने में खतन्त्र है ( प्रश्न ) जीव और ईश्वर का खरूप, मुसा, कर्म्म और खमान कैला है ? ( उत्तर ) दोनों चेतन खरूप हैं, ख-मान दोनों का पवित्र श्रविनाशी और धार्मिकता आदि है । परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब को नियम में रखना, जीवों को पार पुषयों के फल देना आदि धर्म गुक्त कर्म हैं और जीव के सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन, शिल्पविद्यादि अन्छे मुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल आदि गुसा हैं और जीव के:-

इच्छोहेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ न्यायद ॰ ऋ ॰ १ । ऋा ॰ १ । सू ॰ १ ॰ ॥

प्राणापाननिमेपोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरिकाराः मुखदुःखे-इच्छोहेपौ प्रयत्नाक्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वैदेशिकद॰ ऋ॰ ३। ऋा॰ २। सू० ४॥

(इच्छा) पदार्थी की प्राप्ति की अभिलाषा ( द्रेष ) दुःखादि की अनिच्छा बैर् (प्रयत्न ) पुरुषार्थ बल ( पुल ) आनन्द ( दुःख ) विनाप अपसकता ( ज्ञान ) वि- वेक पिंद्यानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण ) प्राण को बाहर से मीतर को लेना (अपान ) प्राण वायु को बाहर निकालना ( निमेष ) आंख को मींचना (उन्मेष ) आंख को खोलना (मन ) निश्चय स्मरण और अहहार करना ( गित ) चलना (इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों को चलाना (अन्तरविकार ) भिन्न २ लुधा, तृषा, हर्ष, शोकादिशुक्त होना ये जीवातमा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रमित्ति करनी, क्यों के वह स्थूल नहीं है, जबतक आत्मा देह में होता है तमीतक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है (तब ये गुण शरीर में नहीं रहते) जिस के होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उसी के होते हैं जैसे दीप और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है। ( प्रक्ष ) परमेश्वर विकालदर्श है इससे मिल्यत् की बार्ते जानता है वह जैसा निश्चय करेगा जीय वैसा ही करेगा इस से अवि स्वतन्त्र नहीं और जीव को ईश्वर दग्रह भी नहीं दे सकता क्यों के जैसा ईश्वर ने

अवने ज्ञान से निश्चय किया है वैसा ही जीव करता है। उत्तर ) ईधर को विका लदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जी होकर न रहे वह भूतकात और व हो के होवे वह भविष्यत्काल कहाता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा ब-होके होता है इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा - एकरसः अस्त्रिग्रहत वर्षमान : इहता है भूत भविष्यत् जीवों के लिये हैं हां जीवों के कर्म की अपेका से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है होर जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात् भूत मिन्यत् वर्षमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चिन वर्तमान और कर्म करने में स्वतन्त्र है । ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दग्रह देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्मज्ञान सचना और उग्रह ज्ञान मिथ्या कभी हो सक्ता है ! इसलिये इस में कोई दोप नहीं आता ( प्रक्ष ) जीव शरीर में भिन्न विभू है ना परिचिज्ञन ? (उत्तर) परिचिज्जन, जो विभू होता तो जामत. स्वप्न, सुवृत्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता इसलिये जीव का स्वह्मप ऋल्पज्ञ, ऋला अर्थान् मूहम है और परमेश्वर अतीव मूच्मात्मृच्मतर अनन्त सर्वज्ञ और सर्वज्यापकस्वरूप है इसीलिये जीव और परमे-श्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है ( प्रश्न ) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इसालिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम समान त्राकारवाले पदार्थी में घट सकता है असमानाकृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल अभिन मूदम होता है इस कास्एा से लोहे में विग्रन अगिन व्यारक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से मूच्म होने से परमेश्वर ब्यापक और जीव व्याप्य है। जैते यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक. श्राधाराधेय, स्वामि भृत्य, राजा प्रजा श्रीर विता पुत्र खादि भी सम्बन्ध हैं । ५ प्रश्न ) जो पृथक् २ हैं तो—

> प्रज्ञानंत्रज्ञ ॥ १ ॥ त्र्यहंत्रह्मास्मि ॥ २ ॥ तत्त्वनित ॥ ३ ॥ त्र्ययमात्मात्रह्म ॥ ४ ॥

वेदों के इन महाबाक्यों का अर्थ क्या है (उतर) ? यह वेदवाक्य ही नहीं हैं किन्तु ब्राक्षण अन्थों के वचन हैं और इन का नाम महावाक्य कहीं सत्यशाओं में नहीं सिंखा अर्थात् ( अहम् ) में ( ब्रक्ष ) अर्थात् ब्रह्मच ( श्रांसम ) हूं । यहां तात्स्य्योवानि है जैसे मण्डाः कोशान्ति " मण्डान पुकारते हैं । मण्डान जड़ हैं उन में पुकार
में का सामर्थ्य नहीं इसलिये मण्डास्थ मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहां भी जानना ।
कीई कहै कि ब्रह्मख सब पदार्थ हैं पुनः जीव का ब्रह्मख कहने में क्या विरोध है ? इस
का उत्तर वह है कि सब पदार्थ ब्रह्मख हैं परन्तु जैसा साधम्ययुक्त निकटस्थ जीव है
कैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का जान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साद्यात्सम्बन्ध
में रहता है इसिलिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्य वा तत्सहचिरितोपाधि अर्थात् ब्रह्म का सहचारी जीव है । इस से ज़ीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसी से कहे कि
में कीर यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिन्य परमेश्वर में प्रमक्द
क्षेकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि में और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक
व्यक्तायस्थ हैं । जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकृत अपने गुण कर्म
स्वभाव करता है वही साधम्य से ब्रह्म के साथ पुकता कह सकता है ( प्रश्न ) अच्छा
तो इस का अर्थ कैसा करोगे ? ( तत् ) ब्रह्म ( त्वं ) तृ जीव ( श्रांस ) है । हे जीव ! ( तम् ) तृ ( तन् ) वह ब्रह्म ( श्रांस ) है ( उत्तर ) तुम तन् शब्द से क्य
तेते हो, "ब्रह्म" ब्रह्मपद की अनुवृत्ति कहां से लाये ?

# सदेव सोन्येदमय त्र्यासीदेकमेवाहितीयं ब्रह्म॥

इस पूर्व वाक्य से । तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद् का दर्शन भी नहीं किया जो बह देखी होती तो वहां ब्रह्म राज्द का पाठ ही नहीं है ऐसा भूंठ क्यों कहत किन्तु छा। स्दीस्य में तो:—

सदेव सोम्येदमग्र त्र्यासीदेकमेवाहितीयम्॥ वां प्र०६। स्वं २२। मं ०१॥

ऐसा पाठ है वहां ब्रह्म राज्द नहीं | ( प्रश्न ) तो आप तच्छब्द से क्या लेते हैं ! ( उत्तर )

स य एषोणिमा ॥ ऐतदात्म्यमिदश् सर्वं तत्सत्यश् स त्र्प्रात्मा तत्त्वमसि स्वेतकेतो इति ॥ छान्दो • । प्र • ६ । स्वं • ८ मं • ६ । ७ ॥ बह परमारमा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है वही सत्यत्वरूप और अपना आत्मा आप ही है । हे खेलाकेले प्रिय पुत्र !

#### तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमिम ॥

उस परमात्मा अन्तर्व्यामी से तू युक्त है यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है क्योंकि:य श्रात्मिन तिष्ठजात्मनांन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा द्वाः
रीरम् । श्रात्मनोन्तरोयमयति स त श्रात्मान्तर्थाच्यमृतः ॥

यह बृहदारस्यक का बचन हैं। महर्षि याज्ञवल्ह्य अपनी क्षी मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थित और जीवात्मा से निक्ष है जिस को मूर् जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में ज्यापक है। जिस परमेश्वर क्या-पक है जीवात्मा रारीर अर्थात् जैसे रारीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर क्या-पक है जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप पुर्श्यों का सान्नी होकर उन के फल जीवों को देकर नियम में रखता है वही अविनाशी खरूप तेरा भी अन्तर्य्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर ज्यापक है उस को तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अर्थ दू-सरा कर सकता है ! "अयमात्मा अर्था?" अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यन्त होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही अर्थ सर्वत्र व्यापक है इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव बहा की एकता करते हैं वे वेदान्त शासा को नहीं जानते ( प्रश्न ):—

श्रुनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति । छां प्र ६। खं ३। मं ०२॥

तत्स्रष्ट्वा तदेवानुप्राविद्यत् । तैतिरीय • ब्रह्मानं • अतु • ६॥

मरमेश्वर कहता कि में जगत् और शरीर को रचकर जगत् में ज्यामक और जीव रूप होके शरीर में पविष्ट होता हुआ नाम और रूप की ज्याख्या करूं। परमेश्वर ने उस जगत् और शरीर को बनाकर उस में वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि अतियों का धर्म दूसरा कैसे कर सकामे? ॥ ( उत्तर ) जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कमी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा समक्षो एक प्रवेश और दूसरा अनुस्केश

#### सत्यार्थप्रकाशः ॥

अर्थात् पश्चात् प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदहारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के मीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते। ( प्रश्न ) "सोऽयं देवदत्ते य उप्णकाल काश्यां हृष्टः स इदानी प्रावृद्धमयं मथुरायां हृश्यते" अर्थात् जो देवदत्त मैंने उप्णकाल में काशी में देला था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देलता हूं। यहां काशी देश उप्ण काल को छोड़ कर शरीरमात्र में लच्च करके देवदत्त लचित होता है वैसे इस भागत्यागलत्त्रणा से ईश्वर का परीद्या देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लच्च देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लित्त होता है। इस भागत्यागलत्त्रणा अर्थात् कुछ प्रहर्ण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़कर चेतनमात्र लच्यार्थ का प्रहर्ण करने से अद्वेत सिद्ध होता है यहां क्या कह सकागे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? ( प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य कलिपत होने से अनित्य मानते हैं। (उत्तर) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ( प्रश्न ) हमारे प्रत में :—

जीवेशी च विशुद्धाचिद्दिभेदस्तु तयोईयोः । प्रविद्या तिच्वतोर्योगः पडस्माकमनादयः ॥ कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । कार्यकारणता हित्वा पूर्णवोधोऽवशिष्यते ॥

ये "संत्तेपशारित्क,, और "शारीरकभाष्य" में कारिका हैं- हम वेदान्ती छुः पदार्थी अर्थात् एक जीव, द्सरा ईश्वर. तीसरा ब्रह्म. चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पांचवां अविद्या अज्ञान, और छठा अविद्या और चेतन का योग इन को अनादि मानते हैं परन्तु एक ब्रह्म अनादि अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्रागमाव होता है जब तक अज्ञान रहता है तबतक य पांच रहते हैं और इन पांच की आदि विदेत नहीं होती इसलिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात् नष्ट हो जाते हैं इसलिये सान्त अर्थात् नारावाले कहाते हैं। (उत्तर) यह तुम्हारे दोनों श्लोक अश्चद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के विना जीव और माया के योग के विना ईश्वर तुम्हारे मत

में सिद्ध नहीं हो सकता इस से " तिचतीयोंगः" जो छठा पदार्थ तम ने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चिरतार्थ हो गया और जाए तथा माया और विद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को ऋविद्या और ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छ: नहीं । तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारगोपाधि से जीव श्रीर ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्व-भाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उस के एक देश में स्वाश्रय और स्व-विषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह पारिच्छिन होने से इधर उधर आता जाता रहेगा जहां २ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिसन देश को छोडता जायगा उसने देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी दश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान का जानेगा बाहर(और मीतर के अस के दुक हे हो जायेंगे। जो कही कि दुक हा हो जाओ बहा की क्या हानि तो अलगढ नहीं/श्रीर जो अलगड़ है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुरण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दु:ख फेल जाता है वैसे ही एक देश में त्रज्ञान मुख दु:ख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात् अन्तःकरण की उपाधि के योग से बहा को जीव मानोंगे तो हम पुछते हैं कि बहा ज्यापक है वा परि-च्छिन ! जो कहो ज्यापक और उपाधि परिच्छिन है अर्थात् एकंदशी और प्रथक् २ हैं तो अन्त:करण चलता फिरता है वा नहीं ! (उत्तर) चलता फिरता है (पक्ष ) अन्त:करण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ! (उत्तर ) स्थिर रहता है।(प्रश्न) जब अन्तःकरण जिमन देश को छोडता है उसन देश का बहा अज्ञानरहित और जिसन देश को प्राप्त होता है उसर देश का शुद्ध बस अज्ञानी होता होगा वैसे स्एए में ज्ञानी श्रीर अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा इस से मोत्त और बन्ध भी क्षणभन्न होगा और जैसे अन्य के देसे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी मुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है। जो कही कि बस एक है

**4**)...

तो सर्वज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण मिल २ हैं इस से वह भिन्न २ हो जाता होगा तो वह जड है उस में ज्ञान नहीं हो सकता । जो कहो कि न केवल अस और न केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही अन्तः करण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है ! । इसलिये कार ोपाधि और कारयोंपाधि के योग से बहा जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे किन्त ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन अनादि, अनुत्पन और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह साराभक्त होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्त का मुख कीन भोगेगा ! इसलिये ब्रह्म जीव श्रीर जीव ज़ल फभी न हुन्न। न है और न होगा । ( प्रश्न ) तो " सदेव सोम्येदमय त्रासीदे-कमेवाद्वितीयम् " छान्दोग्य ० ऋद्वेतासिद्धि कैसी होगी हमार मत में तो ब्रह्म से पृथक् कोई सजातीय विजातीय और स्वगत ऋवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वैतिसिद्धि कैसे हो सकती है। (उत्तर) इस अम में पड क्यों डरते हा विशेष्य दिशेषण।विद्या का ज्ञान करो कि उस का क्या फल है जो कहो कि "व्यावर्त्तकं विशेषणं भवतीति" विशेषण भेदकारक होता है तो इतना श्रीर भी मानो कि "प्रवर्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं मवतीति" विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है तो समभी कि ऋदैत विशेषण बन्ध का है इस में व्यावर्त्तक धर्म यह है कि अद्वेत बस्तु अधीत् जो अनेक जीव और तत्त्व हैं उन से अस को प्रथक करना है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे ''अस्मिक्तगरेऽद्वितीयो धनाव्यो देवदत्तः । श्रम्यां सेनायामद्वितीयः सुम्वीरो विक्रमसिंहः'" किसी ने किसी से वहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाट्य देवदत्त और इस सेना में ऋद्वितीय शुरवीर विक्रमसिंह है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दृसरा धनाट्य श्रीर इस सेना में विकमासिंह के समान दूसरा श्रवीर नहीं है न्यून तो हैं। श्रीर प्रश्निवी अपदि जड़ पदार्थ परवादि प्राणि और दुःह्यादि भी हैं उनका निषेध नहीं हो सकता। वसे ही ब्रह्म के सहरा जीव वा प्रकृति नहीं हैं किन्तु न्यून तो हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि बहा सदा एक है और जीव तथा प्रकृत-तिस्थ तत्त्व अनेक हैं उन से भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्वैत बा श्रद्धितीय विषेशए है इस से जीव वा प्रकृति का श्रीर कार्य्यरूप जगत का समाव और निषेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु जब के तुल्य नहीं । इस से न अद्वितिस-

1

दि और न देतसिदि की हानि होती है | घनराहट में मत पड़ो सोचो और समसी (मक्ष) मस के सत् चित् आनम्द और जीन के अस्ति माति पियरूप से एकता होती है फिरं क्यों स्वरहन करते हो। (उत्तर) किंचित् साधम्य मिलेन से एकता नहीं हो सकती जैसे प्रथिवी जह दृश्य है वैसे जल और अम्नि आदि भी जह और दृश्य हैं इतने से एकता नहीं होती इन में वैधम्ध भेदकारक अर्थात् निरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूचता, काठिन्य आदि गुण प्रथिवी और रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म आग्नि के होने से एकता नहीं। जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते मुख से खाते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनम्द बल किया निर्भान्तित्व और ज्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप सब आन्तित्व और परिच्छिनतादि गुण अक्ष से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इन का स्वरूप भी (परमेश्वर अति सृह्य और जीव जस से कुक् स्थूल होने से) भिन्न है। (पश्न):—

त्र्रथोदरमन्तरं कुरुते । त्र्रथ तस्य भयं भवति द्वितीयाहै भयं भवति ॥

शक् न रहने से एकता और आकारा के विभु मूल्म अरूप अनन्त आदि गुण और मूर्च के परिन्तिक हरमत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है अर्थात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आ-कारा से भिन्न कभी नहीं रहते क्योंकि अन्वय (अर्थात् अवकारा के विना मूर्च द्रव्य कभी नहीं रह सकता और व्यतिरेक अर्थात् सक्दप से भिन्न होने से प्रथक्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने में जीव और पृथिवी आदि द्रव्य उस से अलग नहीं रहते और खरूप से एक भी नहीं होते । जैसे घर के बनाने के पूर्व मिन्न २ देश में मुझी लकड़ा श्रीर लोहा ब्यादि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब मी आकाश में हैं और जब वह नष्ट हो गया अर्थात उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त हो गये तब भी आकाश में हैं अर्थात तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और खरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं, श्रीर होंगे इसी प्रकार जीव तथा सब मंसार के प-द्वार्थ परमेश्वर में ज्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न श्रीर खरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते (आज कल के वेदान्तियों की दृष्टि काले पुरुष के समान अन्वयं की ओर पड़के व्यतिरेक भाव से छूट विरुद्ध हो गई है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिस में सगुणानि गुणाता, अन्वय, व्यतिरेक्त, साधर्म्य वैधर्म्य और विशेषणाभाव न हो 🕽 ( प्रश्न ) परमश्वर सगुण है वा निर्मुण ( उत्तर ) दोनों प्रकार है ( प्रश्न ) भेला एक घर में दो तलबार कभी रह सकती हैं। एक पदार्थ में समूगाता और नि गिता कैसे रह सकती हैं? (उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि गुए हैं और चेतन के ज्ञानादि गुए जड़ में नहीं हैं वैस चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इसलिये "यड्ग्शैन्सह वर्त्तमानं तत्सगुराम्,, "गुणेभ्यो यित्रर्गतं प्रथम्तं तित्रर्गणम्,, जो गुणों से सहित वह सगुरा श्रीर जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है। अपने २ स्वामाविक गुणों से सहित श्रीर इसरे निरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्मुण हैं कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिस में केवल निर्पूणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता और निर्णुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बला-दि गुर्णों से सहित होने से सगुरा और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुर्णों से प्रथम् होने से निर्मुण कहाना है। (प्रश्न ) संसार में निराकार को निर्मुण और सा-कार को सगुण कहते हैं अर्थात् जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? ( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है जिन की विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बर्डाया करते हैं

1

की सिमाछण्यस्तुत्त वनुष्य भंडवंड बबता है वैसे ही अविद्यानों के कोई को किस की अपने सम्मान नाहिये ( प्रश्न ) परमेश्वर रागी है वा बिरका ! ( उत्तर ) दोनों को अपने वा बोक राग अपने से मिन उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थे कुक का कत्तम नहीं है इसलिये उस में राग का सम्भाव नहीं और जो मास को को छ के उस का विरक्ष कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इसलिये विरक्ष भी नहीं । ( प्रश्न ) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ! ( उत्तर ) वैसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अपास उत्तम और जिस की प्राप्ति से सुख विरोध होने उस की होती है तो ईश्वर में इच्छा हो सके न उस से कोई अपास पदार्थ व कोई उस से उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलावा भी नहीं है इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु ईखण अर्थात् सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब साछ का करना कहाता है वह ईखण है । इत्यादि संक्षित्त विषयों से ही स-जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥

यह संत्रेष से ईरवर का विषय लिलकर वेद का विषय लिखते हैं॥
यहमाहची ऋपातं बन् यजुर्यस्मोद्याकंषन् । सामीनियस्य
लोमीन्यथर्वाङ्गिरसो मुखेम् । स्कम्भन्तं ब्रीहि कत्मः सिवदेव

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,अधर्ववेद प्रकाशित हुए हैं वह कीत स्न देव है ! इस का (उत्तर) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है।। स्वयुक्तपूर्याधातध्युतोऽर्थान् व्युदधाच्छाञ्चतीच्यः सम्बन्धः॥

ियजुः • त्रप्र • 8 • । मं • ८ ॥

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीवस्त्य प्रजा के कल्याणार्थ यथावत् रीतिपूर्वक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। (प्रश्न) प्रमेश्वर की आप निराकार मानते हो वा साकार ! (उत्तर) निराकार मानते हैं (प्रश्न) अब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णीचारण कैसे हो सका होगा ! व्यापिक वर्णी के उच्चरण में ताल्वादि स्थान, जिद्धा का प्रयत्न अवश्व होना चाहिये ! (उत्तर) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्यापि है वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख विद्या

है निर्माणिया अपने से जिल को नीय होने के लिये किया जाता है कुछ अपने सिंग महीं निर्माण अपने सुंख के व्यापार करे निर्माण में अभेक व्यवहारों का विनार और राज्ये जारण होता रहता है कार्नों को अंगुलियों से बूंद के देखा सुनों कि विना मुख किया ताल्वादि स्थानों के कैसे २ राज्य हो रहे हैं, नैसे जीवीं को अन्तर्याजीस्त्र से उपदेश किया है। किन्तु केवल दूसरे को समभाने के लिये उचारण करने की अन्तर्याजीस्त्र वर्श्वकता है। किन्तु केवल दूसरे को समभाने के लिये उचारण करने की अन्तर्याज्ञ का क्योरा जीवल्य स्वकृष से जीवाला में अकाशित कर देता है किर वह मनुष्य अपने अस्ति के उचारण करके दूसरे को मुनाता है इसलिय ईश्वर में यह दोष मही था सकता।। (अक्ष) किन के आला में कब नेदों का प्रकाश किया ! (उत्तर):---

त्रानेऋंग्वेदो वायोर्थजुर्वेदः सूर्योत्सामवेदः ।

शत • ११ । २ । ३ ॥

प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अक्तिरा इन ऋ वियों के आत्मा में एकर बेद का प्रकाश किया। (प्रश्न):-

यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे ॥ श्वेताश्व ॰ १४ ॰ ६ । मं ॰ १८ ॥

इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है किर क्रम्मयादि अधियों के ब्रात्मा में क्यों कुछ ? ( उत्तर ) ब्रह्मा के ब्रात्मा में क्रम्मि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! मनु में क्या लिखा है:—

त्र्यानिवायुरविम्यस्तु त्रं वहा सनातनम् ।

दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः सामलक्कणम् ॥ मनु • १ । ६ ६ ॥ जिस परमाला ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन करके अग्नि आदि नारी मह-

जिस परमात्मा न आद साष्ट्र म मनुष्या का उत्पन्न करक आग आद सारा महविसा क द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को पाम कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि बायु आदित्य और अजिरा से अग्न्य जुः साम अर्थन वेद का ग्रह्मण किया। ( गन्न ) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से ईश्वर पत्तपाती होता है। ( उत्पर ) के ही अपर सब जीवों से अभिक पवित्यात्मा थे अन्य उन के सदृश नहीं थे इसालये विश्व विश्व का प्रकाश उन्हों में किया ( भन्न ) किसी देशभाषा में बेदों का प्रकाश न अग्ने संस्कृत में क्यों किया ? ( उत्तर ) जो किसी देशभाषा में ब्रक्शण करता तो देशकर करता

**श्रिमें तो जाता क्योंकि जिस देश की नामा में प्रकाश करता उन को सुममता और विदे** रिकें। को कठिनता बेदों के पहने पढ़ाने की होती इसलिये संस्कृत ही में प्रकार किया की किसी देश की भाषा नहीं और वेदभाषा अन्य सब सावाओं का कारण है उसी में वेदों का मकारा किया जैसे ईश्वर की पृथिवी ऋदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एक सी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी बाहिये कि सब देशवालों को पहने पटाने में तुल्क परिश्रम होने से इस्वर पक्ष-पांती नहीं होता । श्रीर सब भाषाओं का कारण भी है । ( प्रश्न ) वेद ईरनरक्षत हैं के न्यक्रत नहीं इस में क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यावित, शुद्ध गुणकर्मस्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुणवाल। है वैसे जिस पुस्तक में ईरवर के गुण, कर्म, संभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत अन्य नहीं और जिस में मृष्टिकम पर त्यकादि प्रमाण आसी के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न ही वह ईरव-रोक्त । जैसा ईरवर का निर्भम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में आन्तिरहित ज्ञान का मतिना-दन हो क रियोक, जैसा परमेश्वर है और जैसा मृष्टिकम रक्ला है वैसा ही ईश्वर, सृष्टिकार्य्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यकादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धारमा के स्वभाव से विरुद्ध न ही इस प्रकार के वेद हैं अन्य नाइवल करान आदि पुस्तकें नहीं इस की स्पष्ट व्याल्या नाइवल श्रीर करान के प्रकरण में तेरहवें श्रीर चौदहवें समुल्लास में की जायगी। ( प्रश्न ) नेक की ईरवर से होने की जाबस्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग कमराः झाम बदाते जाकर परचात पुस्तक भी बना लेंगे। ( ज़त्तर ) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि जिला कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देख कर भी बिद्धात नहीं होते और जब उन को कोई शिक्तक मिल जाय तो विद्वान हो जाते हैं और श्रव भी किसी से पढ़े विना के हैं भी विद्वान नहीं होता । इस मकार जी परमात्मा उन आहि मुद्दि के ऋषियों को वेदविद्या न पहाता और वे अन्य को न पढाते तो सन लोग अबिद्वान ही रह जाते, जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश अबिद्वानी वा प्याओं के सक्त में रख देवे तो वह जिया सक्त है वैसां ही हो जायमा । इस की इष्टान्त जंगली भील भादि हैं जबदक आर्म्यावर्त वेश से शिवा वहीं गई थी तबतक मिश्र युनान और यूरोप देश आदित्य मनुष्यों में कुछ भी विवा नहीं हुई थी और इक्लेगड के कुलम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जनतक नहीं गये वे तनतक ने भी सहसी लाकों

कोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात् विद्याहीन थे पुनः सुरिक्षा के पाने से विद्वान् हो सबे हैं, केने की प्रमाहमा से सृष्टि की आदि में विद्वान् होते आहे।

स पूर्वेषामि गुरुः कालेनानवच्छेदात ॥ योगतू । समाधिपादे सू । २६॥

जैसे बर्चमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान होने हैं बैसे परमेह्बर मृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात् पदानेहारा
है क्योंकि जैसे जीव मुषुप्ति और मलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसा परमेश्वर नहीं
होता उस का ज्ञान नित्य है इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना निमित्त से
नैमिषिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता।(( प्रश्न ) बद संस्कृत भाषा में प्रकृशित हुए
और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेशें का
अर्थ उन्हों ने कैसे जाना ! ( उत्तर ) परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि
लोग जब २ जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वरके स्वरूप में समाधित्थित हुए तब २ परमात्मा ने अश्रीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाये
जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋथि मुनियों के इतिहासपूर्वक प्रंथ बनाये/उन का नाम बाबाण अर्थात् बढ़ा जो वेद उस
का ज्यास्त्यान अन्य होने से बाबास नाम हुआ और:—

### 🔀 ऋषयो मन्त्रदृष्ट्यः मन्त्रान्सन्त्राददुः॥ निरु • १ । • ।। •

जिस २ मन्त्रार्थ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के पहिले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया
भी इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है
जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतलावें उन को मिध्याबादी सममें वे तो मन्त्रों के
अर्थमकाशक हैं। ( पक्ष ) वेद किन अंथों का नाम है ! ( उत्तर ) ऋक्, यनुः, साम
और अर्थव मन्त्रसंहिताओं का अन्य का नहीं ( पक्ष ):—

## मन्त्रवाह्मणयोर्वेदनामधेयम् ॥

इत्यादि कात्यायनादिकत प्रतिज्ञामूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ! ( उत्तर ) देखे

विक्रितः पुरुषक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद वह सनातन से शब्द लिखा आन् का है मीत नावाय पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं तिस्तायोग्ध तिकक्तें:—

इस्यपि निगमो भवति । इति बाह्मणम् । नि • ऋ • ५ । खं • ६। १॥ द्धन्दोबाह्मणानि च तहिषयाणि॥ ऋष्टाध्या • १। २। ६६॥

र्स्ट इस से सी स्पष्ट बिदित होता है कि वेद मंत्रभाग और ब्राह्मख व्याख्याबाद है। इसमें, जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई " ऋमोदादिभाष्य भूमिका" में देख सीजिते. बढ़ां अनेकराः प्रमार्खों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का बचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकें क्योंकि बाबाया पुस्तकों में बहुत से ऋषि महिषे और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उस के जन्म के पश्चात लिखा जाता है वह अन्य भी उस के जन्म के प्रन्थ रकात होता है नेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्त विशेष जिस र सब्द से विधा का बोब होवे उस २ राज्द का भयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विरोष कथा का प्रसंग बेदों में नहीं। (प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा हैं ? (उत्तर ) म्यारह सौ सकाईस ! (भैंभ) शास्त्रा क्या कहाती हैं ! ( उत्तर ) व्याख्यान को सास्त्र कहते हैं । भिन्न ) संसार में विद्वान वेद के अवयव मृत विभागों की शाला मानते हैं! ( उत्तर ) तिनक सा विकार करो तो ठीक, क्येंक्कि जितनी शाखा है वे असरवज्ञायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं श्रीर मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम से प्रांसद्ध हैं जैसा चारों वेदों को परमेश्वर इत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शासाओं को उस २ ऋषिकृत मानते हैं और सब शा-साओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, जैसे तैतिरीय शाला में "इये लोर्जे-त्वेति" इत्यादि प्रतीकें धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी इसलिये परमेश्वरकृत चारों वेद मृत वृत्त श्रीर श्राश्वलायनी आदि सब शासा ऋषि मुनिकृत हैं परमेश्वरकृत नहीं जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे "ऋम्बेदादिभाष्यभिका" में देख लेवें जैसे माता पिता अपने सन्तानों पर कृपादृष्टि कर उन्नति बाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर क्रुपा करके वेदों को मकाशित कि-या है जिस से मनुष्य अविद्यान्धकार अमजाल से लूटकर विद्या विज्ञानरूप सूर्व्य को माप्त हो कर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा मुखों की बृद्धि करते जायें। ( मश्र )

बेद नित्य हैं या अनित्य ! (उत्तर ) नित्य हैं क्यों कि परमेश्वर के नित्य होने से उत्त के जानादि गुर्क भी नित्य हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुर्क कमें समाय नित्य कीए अनित्य होते हैं। (प्रश्न ) क्या यह पुस्तक भी नित्य है! (उत्तर ) की की पुस्तक तो पत्रे और स्थादी का बना है वह नित्य कैसे हो सकता है! किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं। (प्रश्न ) ईश्वर ने उन ऋषियों के जान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे! (उत्तर ) ज्ञान कि बेव कि विना नहीं होता गायक्यादि छन्द षड्जादि और उदाचाऽनुहातादि स्वर के जानपूर्वक गायक्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के विना किसी का सामर्थ्य मही है कि इस प्रकार सर्वज्ञान प्राप्त का सन सके हां वेद को पढ़ने के पश्चात व्याकरण निरुक्त और छन्द आदि अय ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकार के लिये किये हैं जो परमातमा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भीन बना सके हसिन्ये वेद परमेश्वरोक्त हैं इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थान जो कुछ बेदों में कहा है हम उस को मानते हैं।।

स्मब इस के आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संन्तेष से ईश्वर और वेदिवस्म में स्वास्थान किया है।। ७॥

> इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीरवामिकते सत्यार्थप्र. काद्यो सुभाषाविभूषित ईश्वरवेदविषये सप्तमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ७ ॥



श्रथ सृष्ट्युत्पत्ति हिथति प्रलय विषया नृज्याख्यास्यामः ।

ड्रुवं विस्टिष्ट्रियतं त्र्या व्यूच्य यदि वा द्धे यदि वा नं । यो त्र्यस्या-

तमं त्रासीत्तमंसागूढमग्रे प्रकेतं संतित सर्वमा इदम् । तुच्छग्रे-नाम्बपिहितं यदासीतपंसस्तन्महिना जीयतेकंम् ॥ २ ॥ ऋ • मं • १ • । स्१२९ । मं • ७ । ३ ॥

हिर्ग्युगर्भःसमैवर्ततात्रे भूतस्य ज्ञातः पतिरेके स्त्रासीत्। स दौषारं प्रथिवीं पामुतेमां कस्मैं देवायं हिविषां विषेम ॥ ३ ॥ ऋ॰ मं॰ १० । सू॰ १२ । मं॰ १॥

पुर्वष प्रवेद सर्वे यद्मृतं यत्र मान्यम् । उतामृत्तवस्यशांनी यदमेनातिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः । अ ३ १ । मं ० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यतप्र-यन्त्यभिसंविद्यान्ति तहिजिज्ञासस्य तद्वस्य ॥ ५ ॥ तैकिसयोपाने ॰ भृगुवल्ली । ऋनु ॰ १ ॥ २ ४७ नल्ली १ वण् उद्य

ह (श्रज्ञ) मनुष्य ! जिस से यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारक और भस्तय करता है जो इस जगत् का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पाक्तिकी पलब की मास होता है सो परमात्मा है उस को तू जान और दूसरे की सम्हिक्त मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत सिष्ट के पहिले अन्यकार से आवृत राजिस्य में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनन्त परमेश्वर के सम्बुद्ध एकदेशी आच्छादित था परचात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर दिया ॥ २ ॥ हे मनुष्यों ! जो सब सूर्य्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुआ है और होगा उस का एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिस ने प्रथवों से ले के मूर्य्यपर्यन्त जगत को उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिस ने प्रथवों से ले के मूर्य्यपर्यन्त जगत को उत्पत्त किया है उस मरमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यों ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो प्रथिन्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सम मूत, मविष्यत् और वर्त्तमानस्थ जगत् को बनानेवाला है ॥४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब प्रशिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव और जिस में, अलय की प्राप्त होते हैं वह बृह्म है उस के जानने की इच्छा करों ॥ ६ ॥

जन्माद्यस्य बतः ॥ शारीरकसू० त्र्यः ३ । पा०१ । सू० २ ॥

जिस से इस जगत का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही अस जानने बोग्य है (अस) यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से १ (जचर) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इस का उपादान कारण प्रकृति हैं। (प्रश्न) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की १ (जत्तर) नहीं, वह अनादि है। (प्रश्न) अनादि किस को कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं। (जत्तर) ईरवर, जीव और कात्र का कारण ये तीन अनादि हैं। (प्रश्न) इस में क्या प्रमाण है। (जत्तर):-

हा सुपूर्णा सुयुजा सर्खाया समानं वृद्धं परिषद्वजाते ।

तयोर्न्यः पिष्पंतां स्वाहत्यनंश्नजन्यो ऋभि चाकशीति ॥ १ ॥

ऋर• मं०१। सू॰१६४। मं • २०॥

श्रांश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजुः • त्र्यः • ४ • । मं • दे ॥ दे

िक्स ) जो जब और जीव दोनों ( मुपर्का ) चेतनता और पालनादि गुकों से सहरा श्रिकुवा ) ज्याच्य ज्यापकमाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर मित्रतायुक्त सनातन अनिहि हैं और (समानम्) वैसा ही (बृह्मम्) अनादि मृत्यू कारण और शासारूप कार्यायुक्त बृह्म अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलय में किन्न किन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि 
पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म्म और स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव और ब्रह्म में से एक
जो जीव है वह इस बृह्मरूप संसार में पाप ग्ययूक्ष फलों. को (स्वाद्वति) अच्छे प्रकार
भोगता है और वृसरा परमात्मा कर्मों के फतों को (अनश्रत्) न भागता हुआ। चारों
और अर्थात् भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव
और दोनों स म्हाति भिन्नस्वरूप तीनों अनादि हैं ॥१॥ (शाश्वती ) अर्थात् अनादि
सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेदद्वारा परमात्मा न सव विद्याओं का बोध किया है ॥२॥

भजामेकां ले।हितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां स्वरूपाः । श्रजो होको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां मुक्तमो-गामजोऽन्यः ॥श्वेताइवतरोपनिषदि ! श्र॰ ४ । मं॰ ५ ॥

मकृति जीव श्रीर परमात्मा तीनों श्रज श्रर्थात् जिन का जन्म कभी नहीं होता श्रीरं न कभी वे जन्म लेते श्रर्थात् वे तीन सब जगत् के कारण हैं इन का कारण कोई नहीं इस सनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करना हुआ फंसना है श्रीर उस में परमात्मा न फंसता श्रीर न उसका भोग करता है। ईश्वर श्रीर जीव का कल्लण ईश्वरविषय में कह साथ अब मकृति का लल्लण लिखते हैं: -

सत्वरजस्तमसां सान्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् मह्तोऽ-हङ्कारोऽहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मा-नेन्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चिविद्यातिर्गणः॥ साङ्ख्यसु । श्र । १ सु । ६१ ॥

(सत्त ) गुद्ध (रज ) मध्य (तमः ) जाड्य अर्थात् जड़ता तीन वस्तु मिल कर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है । उस से महत्तत्व मुद्धि उस से अहहार उस से पांच सन्मात्रा सूक्ष्मभूत और दश इन्द्रियां तथा म्यारहवां मन पांच तन्मात्राओं से प्रथिज्यादि पांच मून मे चौबीस और प्रचीसवां पुरुष अर्थात् जीव और प्रकृतिक है इन में से प्रकृति अविकारिग्री और महत्तत्व अहहार तथा पांच सक्ष्मभूत प्रकृति का

B

कार्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति उ पाद:न कारण और न किसी का कार्य है (प्रश्न ):—

१ सदेव सोन्येदमग्र त्रासीत्॥ १॥ छांदो । प्र॰ ६। खं० २॥ त्रिसहा इदमग्र त्र्यासीत्॥ २॥ तैत्तिरीयोपनि ०। ब्रह्मानन्दव ० त्र्रमु ० ७॥ त्र्यानमेवेदमग्र त्र्यासीत्॥ ३॥ वृह ० त्र्रा ० १॥ व्रह ० त्रा ० १॥ ब्रह्मग्र प्रासीत्॥ ४॥ द्रात ० ११॥ १॥ १॥ १॥ १॥ व्रह वेतकेतो ! यह जगत् सृष्टि के पूर्व, सत्। १। असत्। २। आला । २। भीर ब्रह्मस्य था। ४। पश्चातः —

े तदैवत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ सोऽकामयत बहुः स्यां प्रजा-येयेति ॥ तैत्तिरीयोपनि • । ब्रह्मानन्दवल्ली । त्र्प्रनु • ६ । बही परमाला अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है ॥

सर्वे खिंखदं बहा नेह नानांस्ति किञ्चन।

. यह भी उपनिषद् का वचन है—जो यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उस में दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं। ( उत्तर ) क्यों इन बचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में:—

एवमेव खलुं सोम्यानेत शुङ्गंनापो मूलमन्विच्छाद्भिस्सोम्य शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सशयतनाः सत्प्रतिष्ठाः॥ छा-न्दो • प्र • ६ । खं • ८ । मं • ४ ॥

हे श्वेतकेतो ! अज्ञरूप पृथिवी कार्य्य से जलरूप मूल कारण को तू जान, कार्य-रूप जल से तेवीरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सदृप कारण जो नित्य प्रकृति है उस कर्म्यजान, यही सत्यसदृप प्रकृति सब जगत् का मूल घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व असत् के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन हो कर वर्षमानकृषा अमाव न था/और जो (सर्व सलु) यह वचन ऐसा है जैसा कि "कहीं की हैट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुणवा जोड़ा" ऐसी लीला का है क्योंकि:— सर्वे खिंखदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ छान्द्रो • प्र ॰ ३ । खं • १४ । मं • १ ॥ श्रीरः—

नेह नानास्ति किंचन । कठोपनि ॰ ऋ॰ २ । वल्ली ॰ ४। ८३ मं ॰ ११॥

ं जैसे शरीर के अब जनतक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और बालग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणुर्य वाक्य सार्थक और प्रकरण से आलग करने वा किसी भ्रान्य के साथ जोड़ने से श्रमर्थक हो जाते हैं। मुनो इसका श्रीय यहहै, हे जीव! तु ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगन् की उत्पत्ति स्थिति श्रीर जीवन होता है जिसके बनाने श्रीर धारण से यह सब जगत् विद्यमान हुत्रा है वा ब्रह्म से सह चरित है उस को छोड़ दूसरे की उपासना न करनी इस चेवनमात्र अखग्डैकरस ब्रह्मरूप में नाना वस्तु-श्रों का मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक् २ न्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं। (प्रश्न) जगत् के कारण कितने होते हैं ! (उत्तर) तीन (एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण। निमित्तकारण उस को कहते हैं कि जिस के बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे। दूसरा उपादानकारण उसको कहते हैं जिस के बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तररूप होके बने और बिगडे भी । तीसरा सा-धारण कारण उस को कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब सृष्टि की कारण से बनाने धारने और अलब करने तथा सब की ज्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध कार्य्यान्तर बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव र उपादान कारण प्रकृति परमागु जिस को सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से त्राप से आप न बन और न बिग्रुड सकती है कि-न्तु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है)। कहीं र जड़ के निमित्त से जह भी बन और बिगड भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथि-नी में गिरने और जल पाने से बृह्माकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जढ़ के संयोग से बिगड मी जाते हैं परन्तु इन का नियमपूर्वक बनना वा बिगड्ना परमेश्वर और जीव के श्राधीन है। शिव कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अर्थात् ज्ञान दर्शन

बल हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा काल और आकाश साधारण कारुण जैसे घड़े को बनानेवाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उपादान, और दगड चक आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, किया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं । इन तीन कारणों के बिना कोई भी बस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकतो है) ( प्रश्न ) नवीन देदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं :——

यथोर्णनाभिः स्रजते गृह्णते च ॥ मुएडकोपनि॰ मुं॰ ९ । वं ॰ ९ । मं ॰ ७ ॥

यह उपनिषद् का रचन है। जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं नेती अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आपही उस में खेलती है वैसे ब्रक्ष अपने में से जगत् को बना आप जगदाकार कि आप ही की हा कर रहा है सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहु इत्य अर्थात् जगदाकार हो जाऊं सङ्कल्पमात्र से सब जगद्व बन गया क्योंकि:

/ ह्यदावन्ते च यसारित वर्त्तमाने।पि नत्तथा ॥ गौडप दे.य

यह मांड्ययोपनिषद् पर कारिका है। जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह वर्तमान में भी नहीं है। किन्तु साष्टि की आदि में जगत् न था जा था प्रलय के अन्त में सं-सार न रहेगा खे वर्तमान में सब जगत् अब क्यों नहीं? ( जुत्तर ) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत् का उपादान कारण अब होवे तो वह परिणामी अवस्थान्तरयुक्त वि-कारी हो जावे और उपादान कारण के गुर्ण कर्म स्वभाव कार्य्य में आते हैं:—

कारणमुणपूर्वकः कार्य्यगुषो हटः ॥ वैद्योषिक ॥ अप्र•्रा • षा• १। सू• २४॥

उपादान कारण के सहरा कार्य में गुण होते हैं तो अब सिचहानन्दस्वरूप जग-स्कार्यकरप से असत् जड़ और आनन्दरहित जब अज और जगा उत्पन्न हुआ है जब अहरव और जगत् हरय है जब असण्ड और जगत् सग्हरूप है को जब से प्रथिक्यांवि कार्य उत्पन्न होने तो प्रथिज्यादि में कार्य के जड़ादि गुण ब्रम में भी होने अर्थान् जैसे प्रथिज्यादि जड़ हैं वैसा ब्रम भी जड़ हो जाय और जैसा परमेश्वर बेतन है वैसा प्रथिज्यादि कार्य भी बेतन होना चाहिये । और जो मकरी दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साथक नहीं दिन्तु बाधक है क्योंकि वह जड़कर शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा विभिन्न कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । बेसे ही व्यापक ब्रम ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाण कारण से स्थूल जगत् को बना कर बाहर स्थूलकर कर आप उसी में व्यापक होके साचीभूत कानन्दमय हो रहा है । और जो परमात्मा ने ईक्ण अर्थान् दर्शन विचार और कामना की कि भें सब जगत् को बनाकर प्रसिद्ध होऊं अर्थान् जब जगत उत्पन्न होता है तभी जीवों के बिचार ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्चमान होता है जब प्रस्थ होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उस को कोई नहीं जानता है। और जो वह कारिका है वह अम्मूलक है क्योंकि प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात् प्रलय के आरम्भ से जबतक द्सरी वार सृष्टि न होगी तबतक भी जगत् का कारण मूक्त होकर अप्रसिद्ध रहता है क्योंकि:—

तमं त्रामीतमंसा गृहमय ॥ ऋ॰ मं॰ १० । सू॰ १२९ । मं०३। त्रासीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमल वणम्।

न्त्रप्रतक्रथमिविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ मनु • १ । ५ 🏗

यह सब जगत् सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित था और प्रलयारम्भ के पश्चात् भी वैसा ही होता है उस समय न किसी के जानने न तर्क में लाने भीर न प्रासिद्ध चिन्हों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा किन्तु वर्चमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता और य-धावत् उपलब्ध है। पुन: उस कारिकाकार ने वर्चमान में भी जगत् का अभाव सिस्क्षः की सर्वथा अपमाण है क्योंकि जिस को प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। (प्रश्न) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है! (उक्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है!

बना रहता और जीवों को भी मुख दु:ख शप्त न होता । ( उत्तर ) यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं और जीनों को प्रलय में क्या मुख वा द:ख है जो सृष्टि के मुख दु:ख की तुलना की जाय तो मुख कई गुणा अधिक होता और बहुत से पंवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोद्य के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं मलय में निकम्मे जैसे मुणुप्ति में पड़े रहते हैं-श्रीर प्रलय के पूर्व स्त्रष्टि में जीवों के लिये पाप पूर्व कमें। का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यों कर भीग सकते ? जो तुम से कोई पन्ने कि अगंख के होने में क्या प्रयोजन है ! तुम यही कहोगे देखना। तो जो ईश्वर में जगत की रचना करने का विज्ञान बल और किया है उस का क्या प्रयो-जन विना जगत् की उत्पत्ति करने के ! दूसरा कुछ भी न कह सकोगे अभीर परमात्मा के न्याय धारण दया ऋदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत की बनावे उस का अनन्त सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वामाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का खाभाविक गुण जगत् की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परीपकार करना है। (प्रश्न ) बीज पहिले है वा वृद्ध ? ( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि राज्य एकार्थवाचक हैं कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। ( प्रश्न )(जब परमेश्वर सर्वशिक्तमान् है तो वह कारण और जीव को भी इत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता ? (उत्तर) सर्वशक्ति-मान् शब्द का अर्थ पूर्व लिख आने हैं परन्तु क्या सर्वराक्तिमान् वह कहाला है कि जो असम्भव बात को भी कर सके? जो कोई असम्भव बात अर्थात् जैसा कारण के विना का-र्य्य को कर सकता है तो विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यू को पाप्त, जड, दु:खी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं ? ५ जो स्वाभाविक नियम ऋर्यात जैसा ऋमिन उष्ण, जल शीतल और पृथिन्यादि सब जहीं को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्तन वहीं कर सकता इसलिये सर्वशक्तिमान् का अर्थ इतना ही है कि परमा-त्मा विना किसी के सहाय के अपने सब कार्य्य पूर्ण कर सकता है (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार है जो निराकार है तो विना हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर )(ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात् शरीरयुक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश

काल वस्तुओं में परिच्छित्र, सुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोप्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होने उस में जीन के निना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम ऋौर हम साकार अर्थात् शरीरघारी हैं इस से त्रवरेगा, त्राण, परमाणु और प्रकृति की त्रापने वश में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थल देइघारी परमेश्वर भी उन मूहम पदार्थों से स्थल ज-गत नहीं बना सकता जी परमेश्वर मौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवीं से रहित है परन्तु उस की अनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम करता है जो जीव श्रीर प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी मुक्त श्रीर उन में व्यापक है तभी उन को पकड़ कर जगदाकार कर देता है)। ( पश्न ) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उन का सन्तान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो इन के लड़के भी निराकार होते वैक्षे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत भी निराकार होना चाहिये। ( उत्तर ) (यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह नुके हैं कि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निभित्त कारण है और जो स्थूल हो-त्ता है वह प्रकृति श्रीर परमाणु जगन् का उपादान कारण है श्रीर वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य्य से मूक्त आकार रखते हैं)( प्रश्न ) क्या-कारण के विना परमेश्वर कार्य्य की नहीं कर सकता १ ( उत्तर ) नहीं, क्यों। कि जिस का अभाव अर्थात जो वर्तमान नहीं है उस का भाव वर्तमान होना सर्वथा श्रसम्भव है जैसा कोई गपोडा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र श्रीर पुत्री का विवाह देखा, वह नरशृङ्ग का धनुष् और दोनों खपुष्प की माला पिरे हुए थे, मृग-तृष्णिका के जल में स्नान करते श्रीर गन्धर्व नगर में रहते थे वहां बहल के विना वर्षा , पृथिवी के बिनासब अर्जों की उत्पत्ति आदि होती थी वैसा ही कारण के विना कार्य्य का होना असंभव है जैसे कोई कहे कि " मम मातापितरी न स्तोऽहमेवमेव जातः । मम मुखे जिह्ना नास्ति वदामि च "। ऋर्यात् मेरे माता पिता न थे ऐसे ही में उत्पन्न हुआ हुं मेरे मुख में जीम नहीं है परन्तु बोलता हूं, बिल में सर्प न था निकल श्राया मैं कहीं नहीं था ये मी कहीं न थे श्रीर हम सब जने श्राये हैं ऐसी श्रसम्भव बात प्रमत्त गीत अर्थात् पागल लोगों की है। (मश्ना जो कारण के विना कार्य नहीं होता तो का-रण का कारण कीन है ! (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य्य किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण और किसीं का कार्य्य होता है वह दूसरा कहाता है

जैसे पृथिवी घर श्रादि का कारण और जल श्रादि का कार्य्य होता है परन्तु जो श्रादि का-रण- प्रकृति है वह अनादि है।

मूले मूजाभावादमूजं मूलम् ॥ सांख्यद • श्र • १ । सू • ६७ ॥

मूल का मूल अर्थान् कारण का कारण नहीं होता इस से अकारण सब कार्यों का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं जैसे कराड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत और निलका आदि पूर्व वर्तनान होने से वस्त बनता है(वैसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, पक्कित, काल और आ कारा तथा जीवों के अनादि होने से इस जगन् की उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी व हो तो जगत् भी न हो ।)

त्रप्रव नाश्तिक। त्रप्राहुः—शून्यं तस्वं भावो विनश्यति वस्तुवर्म-त्वाहिनाशस्य ॥ १ ॥ संख्यद • त्रप्र • १ । सू∙ ४४ ॥

- १४ = ऋतावाद् भावोत्पत्तिर्नानुप दृद्य प्रादुर्मावात् ॥ २ ॥
- ईश्व कारणं पुश्वकर्भाफल्यदर्शनात् ॥ ३ ॥
- 🛪 ऋतिमित्तनो भावोत्पत्तिः कएटकतैश्एवादिदर्शनात् ॥ ४ ॥
- ५५ सर्वमनित्यमुत्यस्तिविनादाधर्मकस्वान् ॥ ५ ॥
- 🖈 सर्वे निर्दे पञ्चमूत्रानित्यत्वात् ॥ ६ ॥
- अ सर्वे १थक् भावलक्षण१थक्त्वात् ॥ ७ ॥
- 39 सर्वमभात्रो भावेष्वितरेतराभावित्ति हैः ॥ ८ ॥ न्याय नूं ० ॥ स्त्र ० ४ । स्त्रा १ ॥

यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है स्रष्टि के पूर्व शून्य था। अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ है उस का अभाव होकर शून्य हो जायगा। ( उत्तर ) शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और किन्दु को भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक बिन्दु से रेखा, रेस्सओं से बर्जु नाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का

जाननेवाला शुन्य नहीं होता ॥ १ ॥ इसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मर्दन किये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता आर बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई, (उत्तर ) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही भीज में था जो न होता तो उपमहेन कीन करता और उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता है कि कमों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कर्म निष्फल दी-सने में आते हैं इसलिये अनुमान किया जाता है कि कमी का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देगा चाहे देता है. जिस कर्म का फल देना नहीं बाहता नहीं देता इस बात से कर्म फल ईश्वराधीन है। ( उत्तर ) (जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो विना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ! इसलिये जैसा कर्म मं-नुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इस से ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्त जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है।।।३।। चौथा नास्तिक-कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसा बबल आदि वहाँ के कांटे तीच्या भाषानाते देखने में आते हैं इस से विदित होता है कि जब २ सृष्टि का आरम्भ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ विना निमित्त के होते हैं। ( उत्तर ) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता है वही उस का निमित्त है विना कंटकी बृक्त के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हों ! ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति भौर विनाशवाले हैं इसलिये सब अनित्य हैं ॥

## ब्लोकार्षेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। ब्रह्म सस्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः॥

यह किसी प्रन्थ का श्लोक है—नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नाश्तिक की कोटि में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि कोड़ों प्रन्थों का यह िद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगत् मि-ध्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं । (उत्तर ) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब ग्रानित्य नहीं हो सकता । (प्रश्न ) सब की नित्यता भी श्रानित्य है जैसे श्रानि काष्टों को नष्ट कर श्राप भी नष्ट हो जाता है । (उत्तर ) जो यथावत् उपलब्ध होता है उस का वर्त्तमान में श्रानित्यत्व और परममूक्ष्म कारण को श्रानित्य कहना कभी नहीं हो सकता

जो वेद।न्ति लोग ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य्य असत्य कभी नहीं हो सकता । जो खप्न रज्जू सर्प्पादिवत् कल्पित कहैं तो भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकता जब कल्पना का कत्ती नित्य है तो उस की कल्पना भी नित्य होनी चाहिये. नहीं तो उस को भी अनित्य मानो जैसे खप्न विना देखे सुने कभी नहीं त्राता जो जागत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं बन के साझात सम्बन्ध से प्रत्यज्ञादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उन का वासनारूप ज्ञान श्रात्मा में स्थित होता है खप्न में उन्हीं को पत्यन्त देखता है जैसे सुप्रिप्त होने से बाह्य पदार्थी के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान है जो संस्कार के विना स्वप्न होवे तो जन्मान्य को भी होवे इसलिये वहां उन का ज्ञानमात्र है श्रीर बाहर सब पदार्थ वर्त्तमान हैं। ( मक्ष ) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुपृप्ति में अनित्य होजाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्त के तुल्य मानना चाहिये। ( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और मुप्ति में वाह्य पढार्थों का अज्ञानमात्र होता है अ-भाव नहीं जैसे किसी के पीछे की त्रोर बहुत से पदार्थ अहुए रहते हैं उन का अभाव नहीं होता वैसे ही खप्न और सुप्ति भी वात है। इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है।। ५ ॥ छःठा नारितक -कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सब जगत नित्य है। ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्यों कि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थल जगत् तथा शरीर घट पशदि पदार्थी को उत्पन्न श्रीर विनप्ट होते देखते ही हैं इस से कार्थ को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नास्तिक-कहता है कि सब पृथक २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता। ( उत्तर् ) अवयवों में अवयवी, वर्तमानकाल, आकारा, परमात्मा त्रोर जाति पृथक् २ पदार्थ समुहीं में एक २ हैं उन से पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता इसलिये सब प्रथक पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से प्रथक २ हैं और प्रथक २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥ ७ ॥ ऋाठवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थों में इत-रेतर अभाव की सि।द्धे होने से सब अभावरूप हैं जैसे ''अनश्वो गौः। अभीरश्वः''

गाय घोडा नहीं ऋौर घोडा गाय नहीं इसलिये सब को ऋभावरूप मानना चाहिये। ( उत्तर ) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु " गवि गौरश्वेऽश्वो भावरूपो-बर्तत एव ,, गाय में गाय श्रीर घोड़े में घोड़े का भाव ही है श्रमाव कभी नहीं होसक ता जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतरामाव भी किस में कहा जावे? ॥ = ॥ नववां नाम्तिक-कहता है कि स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होती है जैसे पानी अन एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथिवी जल के मिलने से घास इसादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायू के योग से तरंग और तरंगों से समुद्र फेन, हल्दी चूना और नीवृ के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्वों के स्व-भाव गुर्खों से उत्पन्न हुआ है इस का बनानेवाला कोई भी नहीं ( उत्तर )जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी खभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी: और जो दोनों स्वभाव युगपत् द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न स्पीर विनष्ट होनेवाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा जो खभाव हों से उत्पत्ति और बिनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति श्रीर बिनाश का होना संभव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र मूर्च्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? श्रीर जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता है वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृत्त और क्रमि आदि उत्पन्न होते हैं विना उन के नहीं जैसे हल्दी चूना और नीवू का रसदूर २ देश से आ कर श्राप नहीं मिस्रते किसी के मिलाने से मिलते हैं उस में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति परमागुत्रों को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाय निना जड़ पदार्थ स्थयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इसीलेथ समावादि से स्रप्टि नहीं होती किन्त पर-मेश्वर की रचना से होती है ॥१॥ (प्रश्न)इस जुगत् का कर्तान थान है और न होगा किन्तु अनादिकाल से यह जैसा का वैसा बना है न कमी इसकी उत्पत्ति हुई न कमी विनाश होगा। ( उत्तर ) विना कर्ता के कोई भी किया वा कियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन प्रिथवी त्र्यादि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं होसकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व

नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और पोलाद अबि तोड दकडे कर गला वा भस्म कर देखी किइन में परमाणा पृथक २ भिले हैं वा नहीं ! जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी श्रवस्य हेाते हैं ॥ १० ॥ ( प्रश्न ) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाम्यास से जिल्लादि एश्वर्य को प्राप्त हो कर सर्वज्ञादि गुण यक्त केवल ज्ञानी होता है वही बीव परमेश्वर कहाता है। ( उत्तर ) जो अनादि ईश्वर जगत का सप्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत् शरीर और इन्द्रियों के गोलक कैसे बनते इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिस में अनन्त सिद्धि हैं उस के तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीन का परम अवधि तक ज्ञान बहे तोशी परिमित ज्ञान श्रीर सामध्ये वाला होता है अनन्त ज्ञान और सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता देखी कोई भी योगी आजतक ईश्वरकृत सृष्टिकम को बदलनेहार। नहीं हुआ है और न होगा जैसे अनादिसिद्ध परमे श्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सनने का निबन्ध किया है इस को कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता ( प्रश्न ) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक सी ! ( उत्तर ) जैसी कि अब है वैसी पहिले भी और आगे होगी भेद नहीं करता:-

्र त्युर्<u>याच</u>न्द्रमसौ धाता यथापूर्वमंकल्पयत् । दिवं च प्राधिवीं चान्तरिक्रमथो स्वः॥ ऋ०॥ मं० १०। सू० १९०। मं० ३॥

(धाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कला में सूर्य्य, चन्द्र, विद्युत्, पृथिवी, अन्तरिस् आदि को बनाता हुआ वैसे ही उस ने अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा ॥ इस-लिये परमेश्वर के काम विना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं जो अल्पन्न और जिस का ज्ञान हृद्धि स्वय को माप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है ईश्वर के काम में नहीं (प्रश्न ) सृष्टिविषय में वेदादि शासों का अविरोध है वा विरोध ! (उत्तर ) अविरोध है । (प्रश्न ) जो अविरोध है तो:—

तस्माहाः एतस्मादात्मन आकाराः सभ्मृतः । आकाराा-

हायुः । वायोरग्निः । त्र्रामेरापः । त्र्राद्भ्यः एविवी । एथिन्या त्र्रोषधयः । त्र्रोषधिभ्योऽनम् । त्र्रानाद्वेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽनरसमयः ॥ तैतिरीयोपनि • ब्रह्मातन्दव • त्र्रानु • १ ॥

उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात नो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था उस को इकरठा करने से अवकाश उलन सा होता है सासक में अना कार की उत्पति नहीं होती नमेंतिक/विना अपकाश के प्रकृति और करमास कहां उद्दर सकें अपकाश के परचात् वायु, वायु के परचात् अपन, अपन के परचात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से त्रोषि।, त्रोषियों से अन्न, अन्न से वीर्ध्य, वीर्ध्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पत्न होता है,यहां आकाशादि कम से और छान्दोग्य में अगन्यादि. ऐत-रेय में जलादि कम से छष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरएयगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमागा, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति श्लीर वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है/अब किस को सचा और किस को स्कृठा माने ? ( उत्तर ) इस में सब सबे कोई भूठा नहीं वह भूठा है जो विपरीत समभाता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है जब महाप्रलय होता है उस के परचात् आकाशादिकम अर्थात् जब आकाश और वायु का मलय नहीं होता और अग्न्यादि का हाता है अम्न्यादि कम से और जब विद्युत् आग्नि का भी नारा नहीं होता तब जलकम से सृष्टि होती है अथीत् जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है/पुरुष और हिरगयगर्भादि प्रथमसमुल्लास में लिख भी त्राये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परन विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे, छः शासों में ऋविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में "ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं द्वाता कि जिस के बनाने में कर्म जेष्टा न की जाय? वैशेषिक में ''समय न लगे बिना बने ही नहीं" न्याय में " उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता" याग में " विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता" सांख्य में "तत्त्वों का मेल न होने से नहीं वन सकता" और वेदान्त में " बनानेवाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके " इस लिये सृष्टि द: कारगों से बनतो है उन छ: कारगों की व्यास्था एक २ की एक र शास में है इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे छः पुरुष मिल के एक छुप्पर उठा कर मितियों पर धरें वैसा ही सृष्टिक्प कार्य्य की व्याख्या छः शासकारों ने

मिलकर पूरी की है जैसे पांच श्रंधे श्रीर एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक १ देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी कैसा है उन में से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा माड़ू, पांचवे ने कहा चौतरा श्रीर छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ मेंसा सा आकारवाला है इसी प्रकार श्राज कल के श्रनार्ष नवीन ग्रंथों के पढ़ने श्रीर पाकृत भाषावालों ने श्राविप्रणीत ग्रंथ न पढ़ कर नवीन हुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत श्रीर भाषाश्रों के ग्रंथ पढ़ कर एक दूसरे की निन्दा में त तर हो के कूठा कराड़ा मचाया है इन का कथन बुद्धिमानों के वा श्रन्थ के मानने योग्य नहीं। क्योंकि जो श्रन्थों के पीछे श्रन्थे चलें तो दुःल क्यों न पार्वे ? वैसे ही भाज कल के श्रवपविद्यायुक्त, लाशी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है ( श्रश्न ) जब कारण के विना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) श्ररे भोले भाइयो ! कुछ श्रपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखों संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार नहीं श्रीर जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मनुष्य सृष्टिको यथावत नहीं समकता तबतक उस को यथावत जान प्राप्त नहीं होता ।

नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पनानां परमसूक्ष्माणां प्रथक् प्रथम्बक्षमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगा-रम्भः संयोगविद्योपादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ।

श्रनादि नित्यस्क्ष्य सत्व, रजम् और तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से उत्य श्र जो परम मूक्त पृथक् २ तत्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का श्रारम्म है संयोग विशेषों से श्रवस्थान्तर दूसरी २ श्रवस्था को मूक्त स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से छिष्ट कहाती है। मला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलानेवाला पदार्थ हैं जो संयोग का श्रादि और वियोग का श्रन्त श्रथात् जिस का विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात् वैसा नहीं रहता वह कार्य्य कहाता है जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधम, और साध्य का साध्य कहता है वह देसता अन्या, मुनता बहिरा और जानता हुआ मूह है। क्या आंस की श्रांस, दीपक

का दीपक, श्रीर मूर्य का सूर्य कमी हो सकता है ? जो जिस से उत्पन्न होता है वह कारण श्रीर जो उत्पन्न होता है वह कार्य श्रीर जो कारण को कार्यरूप बनानेहारा है वह कर्चा कहाता है ॥

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरापि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभः॥ भगवदगी श्रु २ । १६॥

कभी असत का भाव वर्त्तमान और सत् का अभाव अवर्त्तमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पत्तपाती आप्रही मलिनात्मा अविद्वान लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पुरा विचार नहीं करता वह सदा अमजाल में पड़ा रहता है। धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्यात्रों के भिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं जा-नकर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं इससे जो कोई कारण के विना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि का समय त्राता है तब परमात्मा उन परम सूच्म पदार्थी को इकट्ठा करता है) उस की प्रथम अवस्था में जो परम मुक्स प्रकृतिकृष का-रण से कुछ स्थल होता है उस का नाम महत्तत्व और जो उस से कुछ स्थल होता है उस का नाम अहद्वार और अहद्वार से भिन्न २ पांच सूदम भूत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ना, ब्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाक्, हस्त, पाद, उपस्य श्रीर गुदा, ये पांच कर्म्म इन्द्रिय हैं श्रीर ग्यारहवां मन कुत्र स्थल उत्पन्न होता है श्रीर उन पञ्चतत्मात्राश्रों से अनेक स्थुलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए कम से पांच स्थूत भूत जिन को हम लोग प्रत्यक्त देखते हैं उत्पन्न होते हैं उन से नाना प्रकार की त्र्योपियां वृत्त त्रादि उन से अन्न. अन से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है (परन्तु आदि साध मैथनी नहीं होती क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के रुरीर परमाला। बनाकर उन में जीवों का संयोग कर देता है तदन-नतर नेथुकी स्टिष्ट बलती है) देखा ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिस को विद्वान लोग देख कर त्राश्चर्य मानते हैं। भीतर हाडों का जोड, नाडियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमडी का दकन, प्रीहा, यक्कत्, फेफड़ा पंखा कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोह्रप मूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, आंख की श्रतीव सूच्म शिरा का तारवत् अन्थन, इन्द्रियों के मार्गी का प्रकाशन, जीव के जागृत,

स्वप्न, मपृति अवस्था के भोगने के िये स्थान विशेषों का निर्माण, सब भातु का वि-भागकरण, कला, कौशल स्थापनादि ऋद्भत सृष्टि को विना परमेश्वर के कौन कर सकता है ! इस के विना नाना प्रकार के रत धातु से जडित भूमि, विविध प्रकार वट कुत्त श्रा-दि के बीजों में अति मुक्त रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यख्यों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मुलनिर्माण, मिष्ट, चार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस सगन्धादि यक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्द मुलादि रचन, अनेकानेक कोडों भू-गोल मूर्य चन्द्रादि लोकनिर्माण, धारण, आमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना कोई भी नहीं कर सकता)। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उस में रचना देख कर बना-नेवाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जज्जल में पाया देखा तो विदित हुआ कि यह सुर्वण का है श्रीर किसी वृद्धिमान कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह नाना प्रकार साष्टि में विविध रचना बनानेवाल परमेश्वर को सिद्ध करती है। ( प्रश्न ) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की ? ( उत्तर ) पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) साष्टि की श्रादि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ! (उत्तर ) अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ईश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता क्योंकि " मनुष्या ऋषयश्च ये । ततो मनुष्या अञ्चायन्त," यह यजु-वेंद में लिखा है इस पमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् सैकड़ों स-हसीं मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मा बाप के सन्तान हैं। ( पश्न ) अादि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या युवा वा बू-द्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में ? ( उत्तर 🗶 युवाबस्था में, क्योंकि जो बा-लक उत्पन्न करता तो उन के पालन के लिये इसरे मनुष्ये श्रावश्यक होते और जो ह-द्वानस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती इसलिये युवावस्था में सृष्टि की है) (प्रश्न) कभी स्रष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात श्रीर रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है इसी प्रकार साष्टि के पूर्व पलय और प्रलय के पूर्व साष्टि तथा साष्टि के पाने प्रलय और प्र-लय के अगे सृष्टि अनादि काल से चक चला आता है इस की आदि वा अन्त नहीं

किन्तु जैसे दिन वा रात का त्रारम्भ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार साष्टि श्रीर प्रलय का श्रादि अन्त होता रहता है क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत का का-रण तीन सक्य से अनादि हैं वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और वर्त्तमान प्रवाह से अनादि हैं जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है कभी मूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता और उप्ण काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारी की प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर के गुण कर्म खभाव अनादि हैं बैसे ही उस के जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अमादि हैं जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरम्भ और अन्त नहीं इसी मकार उस के कर्तव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं। ( प्रश्न ) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि कूर जन्म. किन्हीं को हरिएा गाय आदि पर्यु, किन्हीं को वृत्तादि कृमि कीट पतङ्गादि जन्म दिये हैं इस से परमात्मा में पत्तपात आता है । ( उत्तर ) पत्तपात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के विना जन्म देता तो पत्तपात आता (प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस म्थल में तुई ! ( उत्तर ) त्रिविष्टप अर्थात् जिस को ''तिज्वत'' कहते हैं । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पश्चान् "विजानीह्यार्थ्यान्ये च दर्यवः" यह ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठों का नाम आर्थ्य विद्वान देव और दुष्टों के दस्य अर्थात डाक् मूर्ल नाम होने से ऋार्य्य श्रीर दस्यु दो नाम हुए "उत शृद्धे उतार्ये" श्रथर्वनेदव-चन - अ ाय्यों में पूर्वोक्त प्रकार से बाबाण, चात्रिय, वैश्य और शुद्र चार भेद हुए द्विज बिद्वानों का नाम आर्थ और मूर्खों का नाम शूद और अनार्थ अर्थात् अनाडी नाम हुआ। ( प्रश्न ) फिर वे यहां कैसे आये ? ( उत्तर ) जब आर्थ्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव अविद्वान् जो अमुर उन में सदा लड़ाई बसेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब अर्थ्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खरड को जान कर यहीं त्रा कर बसे इसी से इस देश का नाम "आर्य्यावर्त" हुआ। ( पश्न ) त्रा-र्य्यावर्च की अविध कहां तक है ? ( उत्तर ):--

> श्रासमुद्रातु वै पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात् । तयोरेबान्तरं गियोरार्घ्यावर्त्तं विदुर्बुधाः ॥

नह्या *च*र्म

सरस्वतीदपहत्योर्देवनद्योर्थदन्तरम् । तं देवनिर्मितं देशमार्थावर्त्तं प्रचन्नते ॥ मनु • २।२ २।९ ७॥

उत्तर में हिमालय, दानिए में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र ॥ तथा स-रखती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में द्वद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाले के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर हैं। कर दानिए के समुद्र में मिली है जिस को ब्रक्षपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दानिए के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्यरेखा से दानिए और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं। उन सब को आप्यावर्त इसलिये कहते हैं कि यह आर्थावर्त देव अर्थात विद्वानों ने बसाया और आर्थजनों के निवास करने से आर्थावर्त कहाया है। (प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इस में कीन बसते थे १ (उत्तर ) इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आय्यों के पूर्व इस देश में वसते थे क्योंकि आर्यू, लोग स्रष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात् तिब्बत से मूधे इसी देश में आकर वसे थे। (प्रश्न) कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है इन के पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जिन को अमुर और रान्तस कहते थे आर्थलोग अपने को देवता बतलाते थे और उन का जब संग्राम हुआ उस का नाम देवाऽमुर संग्राम कथाओं में ठहराया। (उत्तर) यह बात सर्वथा मूठ है क्योंकि:—

विजानिह्यार्थान्ये च दस्थवो वहिंदमेते रन्धया शासंदन्तान् । ऋ • मं • १। सू • ५१। मं • ८॥

उत शूद्रे उतोर्य ॥ ऋथर्व ० कां ० १९ । व ० ६२ ॥

यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक,विद्वान, आप्त पुरुषों का और इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकृ, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान है तथा ब्राह्मण, च- त्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्थ्य और शृद्ध का नाम अनुर्ध्य अर्थात अनाड़ी है। जब

30

(\*

वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकाल्पित को बुद्धिमान् लोग कभी नहीं मान सफते और देवामुर संप्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्थ और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उस में देव अर्थात् आर्यों की रत्ता और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इस से यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों और जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दानिए, नैर्ऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है क्योंकि जब २ हिमालय प्रदेशस्थ आर्थ्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब २ यहां के राजा महाराज लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्थों के सहायक होते और जो आ रामचन्द्र जी से दित्तिए में युद्ध हुआ है उस का नाम देवामुर संग्राम नहीं है किन्तु उस को रामरावए अथवा आर्थ्य और राज्यों का संग्राम कहते हैं किसी सं स्कृत ग्रंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्थ लोग ईगन से आये और यहां के जंगालियों को लड़ कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है ? और:

न्लेच्छवाचश्चार्थबाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः । मनु ० १० । ४५ ॥ न्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ मनु ० २ । २३ ॥

जो आर्यवर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहाते हैं इस से भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लकर ईशान, उत्तर, वायव्य आर पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा अमुर है और नैऋत्य, दिल्लिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम रात्तस था । अब भी देख लो हबशी लोगों का खरूप भयंकर जैसा रात्तसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है और आर्यावर्त्त की मूध पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का न.म पाताल इसलिये कहते हैं कि वह देश आर्यावर्त्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात् पग के तले है और उन के नागवंशी अर्थात् नाग नामवाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का वि वाह हुआ था अर्थात् इत्वाकु से लेकर कौरव पागडव तक सर्व भूगोल के आयों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आर्यावर्त्त से भिन्न देशों में भी रहता तथा इस में यह प्रमाण है कि अक्षा का पुत्र विराद, विराद, का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के प्रमाण है कि अक्षा का पुत्र विराद, विराद, का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के प्रमाण है कि अक्षा का पुत्र विराद, विराद, का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के

#### सत्यार्थप्रकाशः ॥

स्वायम्भवादि सात राजा श्रीर उन के सन्तान इच्चाकु श्रादि राजा जो श्रार्थ्यावर्त्त के प्रथम राजा हुए जिन्हों ने यह ग्रार्घ्यावर्त्त वसाया है । अब अभाग्योदय से श्रीर श्रार्थी के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्थ्यावर्त में भी आर्थ्यों का अखगड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाकान्त हो रहा है कुछ थोड़े रा-जा स्वतन्त्र हैं दुर्दिन जब त्राता है तब देशवांमियों को त्रानेक प्रकार का दुःख भोगना पडता है कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम हो-ता है अथवा मतमतान्तर के आग्रहरहित अपने और पराये का पत्तपात शुन्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण मुख-दायक नहीं है । परन्तु भिल २ माना पृथक् २ शिक्ता अलग व्यवहार का विरोध छूटना श्रातिदुष्कर है विना इस के छूटे परम्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है इसलिये जो कुछ वेदादि राम्बं में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है (नश्न) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? ( उत्तर ) एक अर्व, द्वानवे को इ, कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूनिका \* में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं और यह भी है है कि सब से सूच्म टुकड़ा ऋथीत् जो काटा नहीं जाता उस का नाम परमाणु, साठ पर-मागुओं के मिले हुए की नाम अगु, दो अगु का एक द्वयगुक जी स्थूल बग्यु है तीन द्वयगुक का अग्नि,चार द्वयगुक का जल,पांच द्वथगुक की पृथिवी अश्रीत्तीन द्वच-गुक का त्रसरेगु त्रीर उस का दूना होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं इसी प्रकार कम से मिल कर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं। ( प्रश्न ) इस का धारण कौन क-रता है, कोई कहता है शेष अर्थात् सहस्र फरणवाले सर्प्य के शिर पर पृथिवी है, दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर महीं, चौथा कहता है कि बायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से सैंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छः ठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से नीचे २ आकाश में चली जाती है इत्यादि में कि-

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्पत्ति विषय को देखो ।

\*/

थिवी है:+

स बात को सत्य मानें ( उत्तर ) जो रोष सर्प्य और बैल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित बतलाता है उसको पूछना चाहिये कि सर्प्य और वैल के मा बाप के जन्म समय किस पर श्री तथा सर्प्य और बल आदि किस पर हैं ! बैल वाले मुसल्मान तो चुपहां कर जाय में परन्तु सर्प्यवाले कहेंगे कि सर्प्य कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायुपर और वायु आकारा में ठहरा है। उन से पूछना चाहिये कि सब किस पर हैं ! तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछेगा कि रोष और बैल किस का बच्चा है ! कहेंगे कश्यप कद् और बैल गाम का। कश्यप मरीचि का, मरीचि मनुका, मनु विराद का और विराद ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आहि मृद्धि का था। जब रोष का जन्म न हुआ था उस के पहिले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं तब किस ने धारण की थी ! अर्थात् कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो "तेरं चुप मेरी भी चुप " और लड़ने लग जायेंगे। इस का सच्चा अभिप्राय यह है कि जो " बाकी " रहता है उस को रोष कहते हैं सो किसी किन ने "रोषाधारा पृथिवीत्युक्तम्" ऐसा कहा कि रोष के आधार पृथिवी है ("दूसरे ने उस के अभिप्राय को न समक कर सर्प्य की विथ्या कल्पना कर ली परन्तु जिस लिये प्रमश्चर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात् पृथक् रहता है इसी से उस का "रोष" कहने हैं और उसके आधार प्र-

सत्येनोत्तंभिता भूमिः ॥ त्र्रथर्व ॰ कां ॰ १४।व ॰ १। मं ॰ १॥

( सत्य ) श्रर्थात जो त्रैकाल्याबाध्य जिस का कभी नारा नहीं है।ता उस परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया है !!

## उचा दाधार श्रथिवीमुत चाम्॥

यह ऋग्वेद का वचन है - इसी ( उत्ता ) शब्द की देख कर किसी ने बैल का महण किया है। गा क्योंकि उत्ता बंल का भी नाम है परन्तु उस मृद की यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आवेगा ! इस लिये उत्ता वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन करने से मूर्य्य का नाम है उसने अपने आकर्षण से पृथिवी को धारण किया है परन्तु मूर्य्यादि का धारण करनेवाला विना परमे स्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। ( प्रश्न ) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर

कैसे धारण कर सकता होगा? (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात् समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं बैसे अनन्त परमध्य के सामने असंस्त्यात लोक एक परमाण के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात् "विभुः भजामु" यह यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सब का धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसल्मान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता तो इस सब स्वष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपन्त है उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह मृष्टि अनन्त है वा सान्त ? जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अर्थात् जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है बहां किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समिष्ट और व्यष्टि अर्थात् जब सब समुद्राय का नाम वन रखते हैं तो समिष्ट कहाती है और एक २ इत्तादि को भिन्न २ गणना करें तो व्यिष्ट कहाती है वैसे सब भूगोलों को समिष्ट गिन कर जगन् कहें तो सब जगन् का धारण और आकर्षण का कर्चा बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इसिलिये जो सब जगन् को रचता है वही:—

# स द्राधार पृथिवीं चामुतेमाम् ॥ यजुः • ऋ • १३ । मं • ४ ॥

जो प्रश्चित्यादि मकाशरहित लोकले कान्तर पद थ तथा मृर्ट्यादि मकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है जो सब में व्यापक हो रहा है वही सब जगत् का कर्जा और धारण करने वाला है। (प्रश्न) प्रश्चियादि लोक घूमते हैं वा स्थिर ! (जत्तर) घूमते हैं। (प्रश्न) कितने ही लोग कहते हैं कि मूर्य घूमता है और प्रथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि प्रथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमता इस में सत्य क्या माना जाय ! (उत्तर) ये दोनों आधे मृत्रे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि:—

श्रायं गोः पृश्चिरकमदिसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वंः॥ यजुः • श्र • ३ । मं ० ६ ॥ ज्नाजिदेशता

श्रार्थीत् यह भूगोल जल के सिंहत मूर्य के चारों श्रोर वूमता जाता है इसिलये भूमि धूमा करती है।

न्त्राकृष्णेन रजेसा वर्त्तमानो निवेशथंन्तमृतं मर्त्यं च । हिरुण्ययेन सविता रथेना देवो याति मुवनानि पर्यन् ॥ यजुः • न्त्र • ३३। मं ४३॥

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादि का कर्ता प्रकाशस्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्षमान सब प्राणि अप्राणियों में अमृतरूप दृष्टि वा किरणद्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्षमान अपनी परिधि में पृमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं पृमता वैसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक मूर्य्य प्रकाशक और दृसेर सब लोक लोकान्तर प्रकाशय हैं जैसे:—

दिवि सोमो ऋषि श्रितः ॥ ऋथ • कां • १४। ऋनु • १ मं • १॥

जैसे यह चन्द्रलोक मूर्य्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन सर्वदा वर्त्तमान रहते हैं क्योंिक पृथिव्यादि लोकों के घूमने में जितना भाग सूर्व्य के सामने त्राता है उतने में दिन श्रीर जितना पृष्ठ में अर्थात ग्राड में हो जाता है उतने में रात अर्थात उदय, अस्त, सध्या, मध्यान्ह, मध्यरात्रि ऋदि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरीं में सदा वर्त्तमान रहते हैं अर्थात् जब आर्य्यावर्त्त में मूर्यादय होता है उस समय पाताल अर्थात् " अमेरिका " में अस्त होता है और जब आर्य्यावर्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होना है जब ऋार्य्यावर्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य रात भीर मध्य दिन रहता है (जो लोग कहते हैं कि सूर्य चूमता और प्रथिवी नहीं चूमती बे सब अज हैं क्योंिक जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते अर्थात् सूर्य का नाम ( ब्रध्नः ) पृथिनी से लाख गुना कडा और को हो कोश दूर है जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से यथायोग्य दिन रात होता है मूर्य्य के घूमने से नहीं । और जो सूर्य्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित् नहीं क्योंकि यदि सूर्य्य न बूसता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात् स्थान को प्राप्त न होता । श्रीर गुरु पदार्थ विना पूमे श्राकार में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । श्रीर जो जैनी कहते हैं कि पृथिनी

घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चती जाती है और दो मूर्य्य और दो चन्द्र केवल जंबूदीप में बतलाते हैं वे तो गहरी मांग के नरे में निमम्न हैं क्यों ? जो नीचे २ जली जाती तो चारों ओर वायु के चक न बनने से प्रथिवी छिन्न भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता नीचे वालों को अधिक होता और एकसी वायु की गित होती दो मूर्य्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपन्त का होना ही नष्ट अष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। (प्रश्न) मूर्य्य चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और उन में मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं? ( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक और इन में मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं वियोंकि:

एतेषु हीदश् सर्व वनु हितमेते हिदश् सर्व वासयन्ते तद्य-दिदश् सर्व वासयन्ते तस्माहसव इति ॥ शतः कां १४ । प्र•६। वा॰ ७। कं ॰ ४॥

पृथिवी, जल, ऋगिन,वायु, आकारा, चन्द्र, नक्तत्र और सूर्य्य इन का वसु नाम इसिलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और और प्रजा बसती हैं और ये ही सब को वस्साते हैं जिसिलये निवास करने के घर हैं इसिलये इन का नाम वसु है जब पृथिवी के समाम मूर्य्य चन्द्र और नक्तत्र वसु हैं पश्चात् उन में इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ? और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब लोक शृन्य होंगे ! परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतन असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है ! इसिलिये सर्वत्र मनुष्यादि मृष्टि है । (प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि मृष्टि की आकृति अवयव हैं वैसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत ! ( उत्तर ) कुछ २ आकृति में भेद होने का सम्भव है जैसे इस देश में चीन, हवश और आर्य्यावर्त्त, यूरोप में अवयव और रक्त रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी मेद होते हैं परन्तु जिस जाति की जैसी मृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में मी है जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि:—

# मूर्<u>याचन्द्र</u>मसौ धाता थथापूर्व<u>मंकल्पयतः । दिवं च</u> प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ मं ॰ १ ॰ । सू ॰ १९०॥

(धाता) परमामा ने जिस प्रकार के मूर्य्य चन्द्र हो। भूमि अन्तरिक्त और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व करूप में रचे थे वसे ही इस करूप अर्थात् इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकान्तरों में भी बनाये हैं भेद किंचित्मात्र नहीं होता ! (प्रश्न) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ! (उत्तर) उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिक्टप सब राज्य में एक-सी है ! प्रश्न ) जब य जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और ईश्वर के बनाये न हीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ! (उत्तर) जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों के देने, सब का यथावत् रक्तक और अनन्त सामर्थ्य बाला है तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उस के आधीन क्यों न हों ! इसलिये जीव कर्म करने में स्वतन्त्र परन्तु कर्मों के फल भीगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र हैं वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता है।।

इस के आगे विद्या, अविद्या,बन्ध और मोक्तविषय में लिखा जायगा—यह आ-ठवां समुक्लास पूरा हुआ ॥ = ॥

> इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिक्ति सत्यार्थप्रकाशे सुमाषाविभूषिते सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलय-विषयेऽष्टमः समुख्लासः सम्पूर्णः ॥८॥



\*

# ऋथ विद्याऽविद्यावन्धमोत्त्वविषयान् व्याख्यास्यामः॥

बियां चाऽवियां च यस्तवेदो भयंश्रम् । स्रवियया मृत्युं ती त्वी विययाऽमृतंमइनुते ॥ यज्ञ० ॥ स्र० ४० । मं० १४ ॥

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अ विद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोत्त को प्राप्त होता है। अविद्या का लक्ष्णः—

स्रितित्याशुचिदुःग्वानात्मसु नित्यशुचिसुग्वात्मख्यातिरविद्या। पातं० द० साधनपादे सृ० ५ ॥

न्य बुद्धि होने वह अविद्या कहाती है अर्थात् कर्म उपासना अविद्या इसिलमें है कि यह बाद्ध और अन्तरिक्रया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मन्त्र में कहा है कि विना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्युःदुख से पार कोई नहीं होता अर्थात् पवित्र कर्म पावित्रोपासना और पावित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कर्म पाषाणमूर्त्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बंध होता है कोई भी मनुष्य चल्यमात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रिहत नहीं होता इसिलये धर्मयुक्त सत्यमाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणादि अधर्म को छाड़ देना ही मुक्ति का साध्यन है ( प्रश्न ) मुक्ति किस को प्राप्त नहीं होती है ( उत्तर ) जो बद्ध है। ( प्रश्न ) बद्ध कौन है है ( उत्तर ) जो अधर्म अज्ञान में फँसा हुआ जीय है। ( प्रश्न ) बन्ध और मोक्त स्वभाव से होता है व। निमित्त से ? (उत्तर ) निमित्त से, वयोंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती ( प्रश्न ):—

न निरोधो त चोत्पत्तिने बढो न च साधकः। न मुमुचने वे मुक्त इत्यंषा परमार्थता॥ गौडपादीयकारिका प्र०२। का०३२॥

यह श्लोक मायह्क्योपनिषत् पर है-जीव ब्रह्म होने से बस्तुतः जीव का निरोध अध्यात् न कभी आवरण में आवा न जरम लेता न बन्ध है और न साधक अर्थात् न कुल साधना करने हारा है, न कुटने की इच्छा करता और न इस की कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ! ( उत्तर ) यह नवीन वे- दान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने मे आवरण में आता शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मी के फलभोगरूप बन्धन में फल्सता, उस के हुड़ाने का साधन करता. तुःख से इटने की इच्छा करना और दुःखों से कूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। ( अक्ष ) ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साचीमात्र है शीतोप्णादि शरीरादि के धर्म हैं आत्मा निर्लेप है ( उत्तर ) देह और अन्तःकरण जड़ हैं उन को शीतोपण प्राप्ति और मोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्रा-िया उस को स्पर्श करता है उसी को शीत उप्ण का मान और भोग होता है वैसे पाण भी जड़ हैं न उन को मूख न पिपासा किन्तु प्राणवाले जीव को कुधा तृषा लगती है वैसे पाण

#### सत्पार्थमकाशः ॥

ही मन भी जड़ है न उस की हर्ष न शंक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दु:ख सुख का भोग जीव करता है जैसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे राज्दा-दि विषयों का ग्रहण करके जीव सुसी दुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अर्थान मन. बुद्धि, चित्त, श्रहंकार से संकल्प, विकल्प, निरचय, स्मरण श्रीर श्रमिमान का करने बाला दग्ड श्रीर मान्य का भागी होता है जैसे तलवार से मारनेवाला दगडनीय होता है तलवार नहीं होती वैसे ही देहेन्द्रिय अन्तः करण और मः गरूप साधनों से अच्छे बुर क मीं का कर्ता जीव मुख दुःख का भोक्ता है जीव कर्मों का साची नहीं किन्तु कर्ता भी , का है। कमें का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कर्म करनेवाला जीव है वहीं कर्मी में लिप्त होता है वह ईश्वर सान्ती नहीं । ( प्रश्न ) जीव ब्रक्स का प्रतिबिन्ध है जैसे दर्पण के टूटने फुटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार श्रन्तः करण में ब्रह्मका प्रतिबिम्ब जीव तबतक है कि जवतक वह अन्तःकरगोपाधि है जब अन्तः करगा नष्ट होगया तब जीव मुक्त है। ( उत्तर ) यह वालकपन की बात है क्यों कि प्रतिबिन्ब साकार का साकार में होता है जैसे मुख और दर्पण आकारवाले हैं और प्रथक भी हैं जो प्रथक् न हों नो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रतिविम्ब ही नहीं हो सकता । (प्रश्न ) देखी गम्भीर खच्छ जल में निराकार और व्यापक श्राकाश का श्रामास पड़ता है इसी प्रकार खच्छ श्रन्त:करण में परमात्म! का श्राभास है इसलिये इस को चिदाभास कहते हैं। ( ३ तर ) यह बालबृद्धि का निथ्या प्रलाप है क्योंकि आकाश दश्य नहीं तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता जब त्राकारा से स्थूल वायु को त्रांख से नहीं देख सकता तो जाकारा को क्योंकर देख सकेगा । (पश्न) यह जो ऊपर को नीला और भंधलापन दीखता है वह आकाश है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्म ) तो वह क्या है ? ( उत्तर ) अलग २ पृथिवी जल और श्राम्न के त्रसरेग़ दीखते हैं उस में जो नीलता दीख़ती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है सो वही नील जो धूंधलापन दीखता है वह पृथिवी से धूली उड़ कर वायु में घूमती है वह दीखती और उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में दीखता है आकाश का कमी नहीं। (परन) जैसे घटाकारा, मठाकारा मेघाकारा, त्रीर महदाकारा के भेद व्यवहार में होते हैं वैसे ही ब्रग्न के ब्रश्नाएड श्रीर अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर श्रीर जीव नाम होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकारा ही कहाता है । ( उत्तर ) यह

भी बात अविद्वानों की है क्योंकि आकाश कभी दिला मिल नहीं होता व्यवहार में भी "घड़ा लात्रो,, इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ इस-लिये यह बात ठीक नहीं। ( प्रश्न ) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी वीड श्री श्राकाश क बीच में पत्ती आदि घृमते हैं वैसे ही चिदाकाश बड़ा में सब अन्तः करणा घृमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि त्राग्नि में लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रग्न निश्चन है वसे जीव की ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वजादि गुण उसमें होतेहैं वा नहीं ! जो कहो कि आवरण हाने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आवृत श्रीर खगिडत है वा अखगिडत ? जो कही कि अखगिडत है तो बीच में कोई भी परदा नहीं डाल सहता जब परदा नहीं तो सर्वज्ञा क्यें। नहीं ? जो कही ।की अपने स्वरूप को मूल कर अन्तः करण के साथ चलता सा है स्वरूप से नहीं जब स्वंय नहीं चलता तो अन्तः करण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे २ जहां २ सर कता जायगा वहां २ का ब्रह्म आनत, अज्ञानी हा जायगा और जितना २ हटता जायगा वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सर्वत्र दृष्टि के ब्रह्म की अन्तः करण बिगादा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी स्नण २ में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्र-माले जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे मुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसनिये ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा प्रथक्र हैं।(प्रश्न)यह सब ऋध्यारोपमात्र है ऋथात् ऋन्य वस्तु में ऋन्य वस्तु का स्थापन करना ऋध्याः रीप कहाता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् श्रीर इस के व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञाम को बोध कराना होता है बास्तव में सब ब्रह्म ही हैं ( प्रश्न ) अध्यारे प का करनेवाला कीन है ? ( उत्तर ) जीव ( प्रश्न ) जीव किस को कहते हो ( उत्तर ) श्चन्तःकरणावच्छित्र चेतम को ( प्रश्न ) श्चन्तःकरणाव च्छित्र चेतन दूसरा है वा वहीं ब्रह्म १ ( उत्तर ) वही ब्रह्म है ( प्रश्न ) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् की भूठी कलाना करली १ ( उत्तर हो, ब्रह्म की इस से क्या हानि। ( प्रश्न ) जो मिथ्या क-ल्पना करता है क्या वह क्कूठा नहीं होता ! ( उत्तर ) नहीं, क्यों कि जो मन नाशी से कल्पित वा कथित है वह सब भूठा है। ( प्रश्न ) फिर मन वाणी से भूठी

300

कल्पना करने आर मिथ्या बेलने वाला बहा कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं। (उत्तर) हो, हम की इप्टापित है! (वाह रे मूळे वेदान्तियो ! तुम ने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्यसङ्कर परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया क्या यह तुम्हारी दुर्गितिका कारण नहीं है! किस उपनिषद् मूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासङ्कर्प और मिथ्यावादी है क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दगड़ दिया अर्थात् 'उल्लिट चोर कोतवाल को दगड़े'। इस कहानी के सदश तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचित है कि कोतवाल को दगड़े परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दगड़े यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दगड़े परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दगड़े यह तो बात अर्थ लगाते हो। जो बहा मिथ्यासङ्कर और मिथ्यावादी होकर वहीं अपना देख बहा में व्यर्थ लगाते हो। जो बहा मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्यावारी होवे तो सब अनन्त बहा है ये सब दोष तुहारे हैं बहा के नहीं जिस को तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुहारा अध्यारोप भी मिथ्या है क्योंकि आप बहा नहीं कर अपने को बहा खीर बहा को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है ? जो सर्वव्यापक है वह परिचेशक अज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छित्र एकदेशी अल्प अल्प जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी बन्न नहीं।

#### ग्रब मुक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं॥

( प्रश्न ) मुक्ति किस को कहते हैं ? ( उत्तर ) 'मुञ्चिन्त पृथम्भवन्ति जना यस्यां साम्मुक्तिः'' जिस में छूट जाना हो उस का नाम मुक्ति है । (प्रश्न ) किस से छूट जाना? ( उत्तर ) जिस से छूटने की इच्छा सन जीव करते हैं । (प्रश्न ) किस से छूटने की इच्छा करते हैं ? ( उत्तर ) जिस से छूटना चाहते हैं । (प्रश्न ) किस से छूटना चाहते हैं ! (प्रश्न ) किस से छूटना चाहते हैं ? ( उत्तर ) दुःख से । (प्रश्न ) छूट कर किस को प्राप्त होते और कहां रहते हैं ? ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं । (प्रश्न ) मुक्ति और वः ध किन २ वालों से होता है ? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म अविद्या कुसज्ज कुसंस्कार बुरे व्यसनों से अलग रहने, और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पद्मपातरहित न्याय धर्म की द्यद्धि करने पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात् योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने, और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उल्लित करने, सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुञ्ज करे वह सब पञ्चपातरहित न्यायधर्मा-

नुसार हां करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इन से विश्रीत ईश्वगज्ञाभंग करने आदि काम से बन्ध होता है। (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है? (उत्तर) विद्यमान रहता है। (प्रश्न) कहां रहता है? (उत्तर) विद्यमान रहता है। (प्रश्न) कहां रहता है? (उत्तर) ब्रह्म में। (प्रश्न) ब्रह्म कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी हे। कर सर्वत्र विचरता है? (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहतगित अर्थान उस को कहीं रुकांवट नहीं विज्ञान आनःद्रपूर्वक स्वतन्त्र विचरता है। (प्रश्न) मुक्त जीव का स्थूल रारीर होता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं रहता (प्रश्न) फिर वह मुख और आनन्दभोग कैसे करता है? (उत्तर) उस के सत्य सङ्कल्पादि स्वाभाविक गुण सामध्ये सब रहते हैं भौतिकसक्क नहीं रहता जेसै:-

शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग्भवति, प्रयम् चनुर्भवति, रस्तपन् रस्ता भवति, जिन्नन् न्नाणं भवति, मन्नानो मनो भवति, बाधयन् बुद्धिर्भवति । चेनयंश्चित्तम्भवत्यहङ्कुर्वाणोऽहङ्कारो भ-वति ॥ ज्ञातपथ० कां० १४ ॥

मोत्त में भौतिक शर्रार वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वामाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चतु, स्वाद के अर्थ रसना, गंथ के लिये बाण, संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और संकल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियों के गोज़क के। द्वारा जीव स्वकार्य्य करता है विसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है (प्रश्न ) उस की शक्ति के मकार की और कितनी है (जत्तर) मुख्य एक मकार की शक्ति है परन्तु बल, पराकम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भोषण, विवेचन, किया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, वादन और गंध प्रहण तथा ज्ञान इन २४ चौवीस प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव है | इस से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति मोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का मुख कौन मोगता ? और जो जीव के नाश हो को मुक्ति सममते हैं वे तो महामूह हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दु:सों से छूट कर

#### सत्यार्थप्रकाशः ॥

आनन्दस्वरूप सर्वव्यापक अवन्त परमेश्वर में जीच का आनन्द में रहवा । देखी वेदान्त शारीरकमूत्रों में:—

#### ग्रभावं वादरिराह स्वम् ॥ वदान्तद्० ४। ४। १०॥

जो बादिर व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उस के साथ मन का भाव मानता है अर्थात् जीव श्रीर मन का लय पराशर जी नहीं मानते वैसे ही:—

### भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ वेदान्तद्वधाधार्श्॥

श्रीर जैमिनि श्राचार्थ्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूच्म शरीर, इन्द्रियों, श्रीर प्राण श्रादि को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥

#### ह्यादशाह्यबद्भयाविधं वादरायगोऽतः॥ वेदान्तद० ४।४।१२॥

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं ॥

यदा पञ्चावित्रज्ञे ज्ञानानि मनमा सह।
बुडिख न विचेष्टते नामाद्वः परमां गिनम्॥ कठो० च०२।
ब०६। मं०१०॥

जब शुद्ध मन युक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उस को परम गति श्चर्यात् मोक्त कहते हैं 🌖

य त्रात्मा त्रपहतपापमा विजरो विसृत्युर्विशोकोऽविजि-धत्मोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञाः सिनव्यः सर्वीश्च लोकानाप्नोति सर्वीश्च कामान् यस्तमात्मान-मनुविद्य विजानातीति । क्वान्दो० प्र० ८ । वं० ९ । मं० १ ॥

स वा एष एतेन दैवेन चधुषा मनसैनान कामान् पर्यन रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा स्नात्मसुपासते

तस्मालेषार सर्वे च लेका श्रालाः सर्वे च कामाः स सर्वारश्च लोकानाम्नोति सर्वारश्च कामान्यस्तमात्मानमनृविद्य विजाना-तीति ॥ द्यान्दो०प्र०८ । सं० १२ । मं० ५ । ६ ॥

मधवन्मत्ये वा इद् श्वारीरमात्तं मृत्युना तद्स्याः भृतस्याशितः रस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो वे सदारीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वे सदारी-रस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशारीरं वावसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृत्रातः । श्वान्दो । प्रान्दो । प्रान

जो परमात्मा अपहृतपाप्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, जुधा, पिपासा से रहित सत्यकाम सत्यसंकरप है उस की खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये जिस परमात्मा के संम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को पास होता है। जो परमाध्या को जान के मोक्स के साधव और अपने को शुद्ध करना जानता है।सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हु-आ रमण करता है (जो ये बहा लोक चर्यात् दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्स सुख को भोगते हैं और इसी परमारमा का जो कि सब का अन्तर्यामी आरमा है उसकी उपासना मुक्ति को प्राप्ति करनेवाले विद्वान लोग करते हैं उस से उन को सब लोक भीर सब काम पाप्त होते हैं अर्थात् जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक और वह १ काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आ कारा में परमेश्वर में विचरते हैं 🖈 क्योंकि जो शरीरवाले होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापीत ने कहा है कि हे परम पृजित धन्युक्त पु-रुष ! यह स्थूल अरीर भरगाधर्मा है और जैसे सिंह के मुखमें बकरी होवे वेंसे यह श-रीर मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररहित जीवात्मा का नि-वासस्थान है इसीलिये यह जीव मुख श्रीर दुःख से सदा प्रस्त रहता है क्योंकि शरीरस-हित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है और जो क्सीन्सहित मुक्क जीवा-हमा जबा में रहता है उस को सांसारिक मुख दुःख का स्पर्ध भी नहीं होता किन्तु सदा क्मनन्य में रहसा है १ ( परन ) जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरणक्रप दुःख में कभी आते हैं वा नहीं ! क्योंकि:-

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तत इति । क्वान्दो॰ प॰ प्र । सं॰ ूैं १५॥ स्रानावृक्तिः द्याब्दादनावृक्तिः द्याब्दात्॥ वेदान्तद् अ । पा॰ ४। सु॰ ३३॥

यद गत्वा न निवर्तन्ते तदाम परमं मम । भगवर्गी।

इत्यादि बचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिस से निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता । (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि बेद में इस बात का निषेष किया है:—

कस्यं नूनं केत्मस्यामृतांनां मनामहे चारु हेवस्य नामं। की नो मुखा चादित्ये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ १ ॥ झ-रनेर्न्यं प्रथमस्यामृतांना मनामहे चारु हेवस्य नामं। स नो मुखा चादित्ये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ २ ॥

ऋ०॥ मं०१। सू०२४। मं०१।२॥

व्याप्तरिमेव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः।॥३॥ सांख्य० अ०१।सू०१५६॥

( प्रश्न ) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें है कौन नारारहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशलरूप है हम को मुक्ति का मुख्त भुगा कर पुनः इस संसारें में जाम देता ध्यौर माता पिता का दर्शन कराता है है ॥ १ ॥ ( उत्तर ) हम इस स्व-प्रकाशलरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हम को मुक्ति में धानन्द भुगा कर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दिश्नें कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का लामी है ॥ २ ॥ जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बद्द मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ ( मक्ष ) :-

तदत्यन्तविमोचोऽपवर्गः।

दुःसजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तराषाये तदनन्तराषा-चादपर्वर्गः । न्यायदः अ०१। स्० २२। २॥ जो दुःस का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्योंकि जब मिध्या ज्ञान अविद्या, लोमादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रशृति, जन्म और दुःस का उत्तर २ के छूटने से पूर्व २ के निष्टत्त होने ही से मोक्त होता है जो कि सदा बना रहता है ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त राज्य अत्यन्तामाव ही का नाम होवे जैने से "अत्यन्तं दुःसमत्यन्तं मुखं चास्य वर्तते" बहुत दुःस और बहुत मुख इस मनुष्य को है इससे यही विदित होता है कि इस को बहुत मुख वा दुःस है इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त राज्य का अर्थ जानना चाहिये। ( प्रक्ष ) जो मुक्ति से भी जावे फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? ( उत्तर ) :-

ते ब्रैसंकीकेंधुं परान्तकोले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । २८१ सरहक ३ । सं० २ । मंग्रह ॥

वे मुक्त जीव मुक्ति में माप्त हो के जब में आनन्द को तबतक मोग के पुनः म-हाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इस की सँख्या यह है कि तिंतालींस लाख बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी दो सहस्र चतुर्युगियों का एक अ होरात्र ऐसे तीस अहारात्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे शत-वर्षों का एक परान्तकाल होता है) इस को गणित की रीति से यथावत समभ लीजबे ! इतना समय मुक्ति में मुख भोगने का है। ( प्रश्न ) सब संसार और प्रंथकारों का यही मत है कि जिस से पनः जन्म मरण में कभी न लावें । (उत्तर)यह बात कभी न-हीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीवका सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है? अनन्त आनन्द को भोगने का असीम साम-र्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त नहीं मुख नहीं थोग सकते जिन के साधन अनित्व हैं उन का फल नित्य कभी नहीं हो सकता और जो मुक्ति में से कोई भी लौट कर जीव इस संसार में न त्रावे तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव निश्शेष हो जाने चाहियें । ( परन ) जितने जीव पुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पक्त करके संसार में रख देता है इसलिये निश्रोप नहीं होते । ( उत्तर ) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें क्योंकि जिस की उत्पत्ति होती है उस का नाश अवश्य होता है फिर तुझारे मतानुसार मुक्ति ,पाकर भी बिनष्ट हो आर्थे मुंक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ मडनका हो जायगा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का

पाराबार न रहेगा और द:ख के अनुभव के विना सख कब भी नहीं हो सकता जैसे कट न हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कट क्या कहावे ? क्योंकि एक खाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खा-ता पीता जाय उस को वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने बाले को होता है और जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय. जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना मुद्धिमानों का काम है जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश मन घरने से भार घरने वाले की निन्दा होती है वैसे ऋल्पज्ञ ऋल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनन्त मख का भार घरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं और जो परंमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होतें हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहें कितना ही बड़ा धनकीश हो परन्तु जिस में न्यय है और श्राव नहीं उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इसलिये यही व्यवस्था ठीक है (कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अञ्चल है ! । क्या थोडे से कारागार से जन्म कारागार दंडवाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? जब बहां से अ।ना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती श्रीर ब्रह्म में लय होना समुद्र में दूब मरना है) ( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्य-मुक्त पूर्ण मुखी है वैसे ही जीव भी नित्यपुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोप न भावेगा । ( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाजा है इसलिये वह कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता/जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पन्न और परिमित गृग् कर्म स्वभाव वाला रहता है । परमेश्वर के सहरा कभी नहीं होता। ( प्रश्न ) जब ऐसी ता युक्ति भी जन्म मरण के सहरा है इस-लिये श्रम करना व्यर्थ है। ( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण के सदरा नहीं क्योंकि तक १६००० ( छत्तीस सहस्र ) बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उत्तने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःस का न होना क्या छोटी बात है ! जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुन इस का उपाय क्यों **फरते हो ! जब सुधा, तृषा, सुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान आदिके लिये** उ-पाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे नरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौट कर जन्म में स्नाना है तथापि

फरना श्रात्यावश्यक है ( प्रश्न ) मुक्ति के क्या साधन हैं कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहै वह जी वनमुक्त अर्थात् जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन को छोड सुख रूप फल को देनेवाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छुडाना और मुख को पाप्त होना चाहै वह अधर्म को छोड धर्म अवश्य करे । क्योंकि दु:स का पापाचरण और मुख का धर्माचरण मूल कारण है । सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्याऽसत्य, धर्माधर्म, कर्त्तेव्याऽकर्त्तेच्य का निश्चय श्रवश्य करें पृथक् २ जानें श्रीर श-रीर अर्थात् जीव पंच कोशों का विवेचन करें । एक " अन्नमय" जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथिवीमय है, दूसरा "प्राणमय" जिस में "प्राण" अर्थात् जो r बाहर से मीतर त्र्याता " त्रपान " जो मीतर से बाहर जाता " समान " जो नामिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता " उदान " जिस से कगठस्थ अन्न पान सैंचा जाता श्रीर बल पराक्रम होता है '' व्यान ,, जिस से सब शरीर में चेष्टा श्रादि कर्म जीव करता है, तीसरा " मनोमय" जिस में मन के साथ अहंकार, वाक्, पाद, पािण, पायु भौर उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं,चौथा, "विज्ञानमय" जिस में बुद्धि, चित्त.श्रोत्र, स्वचा, नेत्र, जिह्ना श्रीर नासिका थे पांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता। है. पांचवां " ज्ञानन्दमयकोरा " जिस में शीति प्रसन्नता न्यून ज्ञानम्द अधिकानन्द श्रीर आधार कारण रूप प्रकृति है। ये पांच कोष कहाते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के क र्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है। तीन अवस्था; एक "आगृत" दूम-री "स्वम" श्रीर तौसरी " मुष्ति,, श्रवस्था कहाती है। तीन शरीर हैं; एक " स्थूल " जो यह दीखता है। दूसरा पांच प्राप्त, पांच ज्ञानेम्द्रिय, पांच सुद्मभूत और मन तथा बृद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय "सूच्यरारीर्" कहाता है यह सूच्मशरीर जन्ममर-गादि में भी जीव के साथ रहता है। इस के दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात जो मू-दमभूतों के अंगों से बना है। दूसरा स्वामानिक जो जीव के स्वामाविक गुणरूप हैं यह दूसरात्मीर भौतिक रारीर मुक्ति में भी रहता है इसी से जीव मुक्ति में मुख को भोगता है। तीसरा कारण जिसमें मुषुप्ति अर्थात् गाढ़ निदा होती है वह मक्कतिरूप होने से सर्वत्र विभु श्रीर सब जीवों के लिये एक है। बौधा तुरीय शरीर वह कहाता है जिस में समाधि से परमात्मा के अनिन्द स्वरूप में मन्न जीव होते हैं इसी समाधि संस्कारजन्य राद्ध शरीर का

पराक्रम मुक्ति में भी यथावत् सहायक रहता है इन सब कोव अवस्थाओं से जीव पृ-थक है क्योंकि यह सब को विदित है कि अवस्थाओं से जीव प्रथक है क्योंकि जब मृत्यू होता तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीत सब का घेरक, सब का घरीं, साली, कर्चा, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्चा भोका नहीं तो उस को जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि विना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इन को सख द:ख का भोग व पाप प्रायकर्त्तृत्व कभी नहीं हो सकता हां इन के सम्ब-न्ध से जीव पाप पुरुषों का कत्ती श्रीर मुख दु:खों का भोक्ता है। जब इन्द्रियां ऋथीं में मन इन्द्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर पाणों को प्रेरणा करके ऋष्के वा बुरे कर्मी में लगाता है तभी वह बहिर्मुख हो जाता है उसी समय भीतर से श्रानन्द, उत्साह, निर्भयता और नुरे कर्मों में भय, शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती है वह अन्तर्थामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकृत वर्तता है वही मुक्तिजन्य मुखों को प्रा-प्त होता है और जो विपरीत वर्त्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है । दूसरा साधन "वैराम्य" ऋर्यात जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उस में से सत्याचरण का-शहरण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो पृथिवी से लेकर परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों के गुए, कर्म, खमाव से जान कर उस की आज्ञा पालन और उपासना में त त्पर होना, उस से विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है । तत्प-श्वात् तीसरा साधन <sup>१</sup>षट्ट सम्पत्ति, श्रश्रीत् छः प्रकार के कम्मे करना एक <sup>4</sup> शम " जिस से अपने त्रात्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा "दम" जिस से श्रोत्रादि इन्द्रियों श्रीर शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटा कर जिते।न्द्रयत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा "उपरित" जिस. से दुष्ट कर्म करनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा "तितिह्ना" चाहै निन्दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु हुए शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा लगे रहना, पांचवां "श्रद्धा" जो वेदादि सत्य शास्त्र और इन के बोध से पूर्ण श्राप्त विद्वान् सत्योपदेष्टा महारायों के वचनों पर विश्वास करना, छःठा "समाधान" चित्त की एका-मता ये छः मिल कर एक "साधन" तीसरा कहाता है । चौथा "मुमुक्तव" अर्थात् जै-से चुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे विना मुक्ति के साधन त्रीरं मुक्ति के दूसरे में मीति न होना । वे चार साधन और चार अ-

नुबन्ध अर्थात साधनों के पश्चात ये कर्म करने होते हैं इन में से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोद्य का अधिकारी होता है। दूसरा 'सम्बन्ध" ब्रह्म की प्राप्तिरूप मिक्त प्रतिपाद्य श्रीर वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत समस्र कर श्रन्वित करना. तीसरा "विषयी" सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उस की प्राप्तिकप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा "प्रयोजन" सब दु:खों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्तिमुख का होना वे चार अनुबन्ध कहाते हैं। "तदनन्तर अवणचतु-ष्टय" एक "अवरा" जब कोई विद्वान् उपदेश करे तब शान्त ध्यान देकर सुनना वि-रोप ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सुद्रम विद्या है, सुन कर दूसरा "मनन" एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस बात में शक्का हो पुनः पूछना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोता उचित समर्भे तो पृक्कना और समाधान करना, तीसरा "निदिध्यासन" जब मुनने और मनन करने से निः संदेह हो जाय तब समाधिस्थ हो कर उस बात को देखना समभाना कि वह जैसा सना -था विचारा था वैसा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखना, चौथा "साक्षात्कार" अर्थात जैसा पदार्यका सक्तप गुरा श्रीर स्वभाव हो वैसा याथातथ्य जान लेना श्रवसचतुष्टय कहाता है। सदा तमीगुख अर्थात क्रोध, मलिनता, त्रालस्य, प्रमाद, त्रादि रजोगुण अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, श्रमिमान, विद्येष श्रादि दोषों से श्रलग होके सत्य श्रर्थात् शान्त प्रकृति. पवित्राता, विद्या, विचार आदि गुर्णों को धारण करे (मैत्री) सुर्खा जनों में मित्रता, (क-रुणा ) दुःस्ती जनों पर दया, ( मुदिता ) पुरायात्मात्रों से हर्षित होना ( उपेक्षा ) बृष्टा-त्माओं में न प्रीति न वैर करना । नित्यप्रति न्यून से न्यून दो घटापर्यन्त मुमुक्त ध्या-व अवश्य करे जिस से भीतर के मन आदि पदार्थ सालात् हों। देखो ? अपने चेतन स्वरूप हैं इसी से ज्ञानरूप श्रीर मन के साची हैं क्योंकि जब मन शान्त, चंचल, श्रा-नन्दित, ना विभावयुक्त होता है उस को यथानत् देखते हैं वैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वदृष्ट का स्मर्गाकत्ती और एक काल में अनेक पदार्थी के बेता धारगाक-र्षराकर्ता और सब से प्रथक हैं जो प्रथक न होते तो स्वतन्त्र कर्ता इन के प्रेरक अ-थिष्ठाता कभी नहीं हो सकते।

स्रविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च हेशाः । योगशास्त्रे पादे २ । सू० ३ ॥

इन में से अविद्या का खरूप कह आये पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से मिल न समकता अस्मिता, मुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरारेस्थ रहूं मरूं नहीं मृत्युदुःख से त्रास अ-भिनिवेश कहाता है। इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के नहा की प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । ( प्रश्न ) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वेसी अन्य कोई नहीं मानता देखों | जैनी लोग मोत्त शिला, शिवपुर में जा के जुमनाप बैठे रहना, ईसाई चौथा त्रासमान जिस में विवाह लड़ाई बाजे गाजे बसादि धारण से त्रानन्द भोगना, वैसे ही मुसलमान सातर्वे आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैव कैलारा, वै-प्लाव वैक्यूठ, और गोकालिये गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम स्नी, अल, पान, व का, स्थान आदि को प्राप्त होकर त्रानन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं । पौराश्विक लोग ( सालोक्य ) ईश्वर के लोक में निवास, ( सानुज्य ) छोटे माई के सदृश ईश्वर के साथ रहना. ( सारूप्य ) जैसे उपासनीय देव की त्राकृति है वैसा बन जाना. ( सामीप्य ) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना. ( सायुज्य ) ईश्वर से संयुक्त हो जाना ये चार् प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदानित लोग ब्रह्म में लय होने को मोन्त समकते हैं । ( उत्तर ) जैनी ( १२ ) बारहवें, ईसाई ( १३ ) तेरहवें श्रीर ( १४ ) भीवहवें स-मुल्लास में मुसलमानों की मृक्ति त्रादि विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लच्मी के सदृश श्लियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग मोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं । वैसे ही महादेव और विष्णु के सदश आक्रुतिवाले पा-र्वता श्रीर लक्ष्मी के सदश स्त्रीयुक्त होकर ज्ञानन्द भोगना यहां के धनाव्य राजात्रों से श्रिषिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे श्रीर युवावस्था सदा रहेगी यह उन की बात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग श्रीर जहां रोग वहां बृद्धावस्था अवस्य होती है। श्रीर पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो क्रमि कीट पतक परवादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं इसलिये "सालोक्य" मुक्ति अनायास भाप्त है ''सामीप्य'' ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उस के समीप हैं इसलिये 'सामीप्य'' माक्ति भी स्वतःसिद्ध है "सानुष्य" जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतःवन्युवन् है इस से "सानुज्य" माक्ति भी विना भयत्न के सिद्ध है श्रीर सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं इस से "सायज्य" माक्त भी स्वतः सिद्ध

है। और जो अन्य साधारण वास्तिक लोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गदहे आदि को भी श्राप्त है ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि वे लोग शिवपुर, मोक्त शिला, चौथे श्रासमान, सातर्वे श्रासमान, श्रीपुर, फैलारा, वैकुएठ, गोलोक की एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक हों तो माक्त छूट जाय इसीलिय जैसे १२ पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं उस के समान बन्धन में होंगे (माक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहीं अटके नहीं, न भय, न शंका, न द:ल होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं। (प्रश्न ) जन्म एक है वा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्न ) जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातीं का स्मरण क्यों नहीं ! ( उत्तर ) जीव अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता और जिप मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर स-कता भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ तें ं जीव भा शरीर बना पश्चात जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ वार्ते हुई हैं उन का स्वरण क्यों नहीं कर सकता ? और जागृत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्त में करके जब मुप्ति अर्थात् गांद निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का संगरण क्यों नहीं कर सकता ? श्रीर तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नवमें दिन दश बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुन्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ऋोर किस प्रकार का था ? भीर मन में क्या विचार था ! जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शक्का करनी केवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव मुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुः लें। को देख २ दुः खित होकर मर जाता। जो कोई पूर्व और पिन्ने जन्म के वर्तमान को जानना चाहै तो भी महीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और खरूप अल्य है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के निधी। (प्रश्ना) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इस को द्रुड देता है तो जीव का सुवार नहीं हो सकता क्योंकि जब उस को ज्ञान हो कि हम ने अमुक काम किया था उसी का यह कल है तभी वह पापकर्मों से बच सके ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान कै भकार का मानते हो ? ( प्रश्न ) प्रत्यक्तादि प्रमार्शी से आठ प्रकार का । ( उत्तर )

तो जब तुम जन्म से ले कर समय २ में राज, धन, बुद्धि, विश्वा, दारिव्रक, निर्कुद्धि, मृ-र्कता आदि मुख दु:ख संसार में देख कर पूर्वजन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जैसे एक अवैद्य श्रीर एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान श्रशीत कारख वैद्य जान लेता है श्रीर श्राविद्वान् नहीं जान सकता उस ने वैद्यक विद्या पही है और दूसरे ने नहीं परन्तु ज्व-रादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है मुक्त से कोई क्रपथ्य हो गया है जिस से मुक्ते यह रोग हुआ है वैसे ही जगत में विचित्र मुख दु:ख आदि की घटती ब-ढ्ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्व जन्म को न मा-नोगे तो परमेश्वर पक्तपाती हो जाता है क्योंकि विना पाप के दारिग्रादि दुः स और विना पूर्वसन्नित पुरुष के राज्य धनाढ्यता और मुनुद्धिता उस को क्यों दी ? श्रीर पूर्व जन्म के पाप पुरुष के अनुसार द:स्व सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत रहता है ( प्रश्न ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वेापरि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृत्त लगाता किसी को काटता उत्बाहता त्रीर किसी की रच्चा करता बढ़ाता है जिस की जो बस्तु है उस को बह चाहे जैसे रक्खे उस के ऊर कोई भी दूसरा न्याय करनेवाला नहीं जो उस को दगड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे । ( उत्तर ) परमात्मा निसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसीलिये वह पूजनीय और बड़ा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग वा अस्थान में बृक्त लगाने, न का-टने योग्य को काटने, अयोग्य को बहाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है इसी प्रकार विना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के जपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह खभाव से पवित्र और न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत् के श्रेष्ठ न्यायाधीरा से भी न्यून श्रीर श्रमतिष्ठित होवे क्या इस ज-गत् में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये विना दरह दैने वाला निन्दनीय अप्रातिष्ठित नहीं होता ? इसालिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से नहीं डरता । ( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा है . अतना देता श्रोर जितना काम करना है उतना करता है । (उत्तर) उस का विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे। (अअ) बड़े छोटों को एकसा ही मुख दु:स है वड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटों को छोटी-

जैसे फिसी साहफार का विवाद राजधर में लाख रुपये का हो ता वह अपने घर से पा-लकी में बैठकर कचहरी में उप्ण काल में जाता हो बाजार में हो के उस की जाता देख कर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुग्य पाप का फल, एक पालकी में आनन्द पूर्वक बैठा है श्रीर दूसरे विना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठा कर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान् लोग इस में यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि पाइविवाक ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिश्तेदार के पास. श्राज हाइंगा वा जीतंगा न जाने क्या होगा श्रीर कहार लोग तमान पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न हो कर आनन्द में सो जाते हैं । जो वह जीत जाय तो कुछ मुख और हार जाय तो सेठ जी दु:खसागर में इब जायं और वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा मुन्दर कोमल बिछीने में सोता है तो भी शीष्ठ निद्रा नहीं त्राती त्रीर मजूर इंकर पत्थर त्रीर मिट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उस को भाट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समम्तो । ( उत्तर ) यह समम्त अज्ञानियों की है क्या किसी साहकार से कहें कि तू कहार बन जा और कहार से कहें कि तू साहकार बन जा तो साहकार कमी कहार बनना नहीं और कहार साहकार बनना चाहते हैं जो मुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड नीच और ऊंच बनना दोनों न चाहते देखी एक जीव विद्वान, पुरायात्मा, श्रीमान राजा की राणी के गर्भ में आता भौर दूसरा महादरिद्र वसियारी के गर्भ में त्राता है एक को गर्भ से लेकर सर्वथा मुख और दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है। एक जब जन्मता है तब मुन्दर मुगान्धियुक्त जलादि से स्नान युक्ति से नाईहिंदन दुग्धपानादि यभायोग्य प्राप्त होते हैं जब वह दूध पीना चाहता है तो उस के साथ मिश्री आदि मिला कर यथेष्ट मिलता है उस को प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड से त्रानन्द होता है दूसरे का अन्य जंगल में होता म्नान के लिये जल भी नहीं मि-लता जब दूध पीना आहता तब दूध के बदले में घूंसा अपेड़ा आदि से पीटा जाता है अत्यन्त आर्तस्वर से रोता है कोई नहीं पूछता इत्यादि जीवों को विना पुगय पाप के मुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे बिना किये कर्मों के मुख

दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय विना कर्मों के मूख दुःख दिया है वैसे मरे पीड़े मी जिस को चाहेगा उस को स्वर्ग में और जिस को चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त हो जायेंगे धर्म क्यों करें ? क्योंकि धर्म का फल मिलने में सन्देह है परमेश्वर के हाथ है जैसे। उस की प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न होकर संसार में पाप की शृद्धि श्रीर धर्म का त्तय हो जायगा इसलिये पर्व जन्म के पुरुष पाप के अनसार वर्तमान जन्म श्रीर वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत् जन्म होते हैं । ( प्रश्न ) मनुष्य और अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एकसा है वा भिन २ जाति के ? ( उत्तर ) जीब एक से हैं परन्तु पाप पुराय के योग से मलिन और पवित्र होते हैं । (प्रश्न ) मनप्य का जीव पश्वादि में और पश्वादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और परुष का स्त्री के रारीर में जाता आता है वा नहीं ? (उत्तर) हां, जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पग्य न्युन होता है तब मनुष्य का जीव पश्वादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात् विद्वानीं का शरीर मिलता ब्रीर जब पुग्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्यजन्म होता 🎗 इस में भी पुग्य पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निक्रष्ट रारीरादि सामग्रीवाले होते हैं और जब अधिक पाप का फल परवादि रा-रीर में भोग लिया है पुनः पाप पुग्य के तुल्य रहने से मनुष्य शुरीर में आता और पुग्य के फल भोग कर फिर भी मध्यम्थ मनुष्य के शरीर में आता है जब शरीर से निकलता है उसी का नाम "मृत्यु" त्रीर शरीर के साथ संयोग होने का नम्म "जन्म" है जुल श-, रीर छोडता तब यमालय ऋषीत् ऋाकारास्य बायू में रहता है/ क्योंकि "यमेन बायुना" वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है। गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं। इस का विशेष खरहन मगडन म्यारहवें समुल्लास में लिखेंगे। परचात धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुरायानुसार जन्म देता है वह वायु, अन्न, जल, अथवा शरीर के छिद्रह्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट हो कर कमशः वीर्ध्य में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीरधारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीरधारण करने योग्य कर्म हों तो स्त्री और पुरुष के शरीरधारण करने योग्य कर्म हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता-

है और नपुंसक गर्भ की स्थितिसमय स्त्री पुरुष के श्रार में सम्बन्ध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुद्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाक्करपप्टर्यन्त जन्म मरण दुःखों से राहित होकर आनुन्द में रहता है। ( शक्ष ) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? ( उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योंकि:—

भियते हृद्यग्रिष्य दिख्यन्ते सर्वसंशयाः। खीयन्ते बास्य कर्माखि तस्मिन दृष्टे पराऽवरे॥ मुख्यक २। खं०२। मं० ८॥ १०१०

जब इस जीन के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कर जाती, सब संशय दि के होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता है। ( प्रश्न ) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा प्रथक रहता है ! ( उत्तर ) प्रथक रहता है - क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का मुख कीन भोगे और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निप्पल हो जाने, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कर्म सत्संग योगाभ्यास पूर्वीक्त सब साधन करता है वही मुक्ति को पाता है।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोऽरतते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मका विपश्चितेति ॥ तैसिरी॰ । व्यानन्दवल्ली । व्यनु॰ १ ॥ 👉 १

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आन-न्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप बस में स्थित हो के उस " विप-रिचत् " अनन्त विद्यायुक्त बस के साथ सब कामों को मास होता है अर्थात् जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को मास होता है यही मुक्ति कहाती है । (प्रश्न) जैसे रारीर के विना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता बैसे मुक्ति में विना रारीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ! ( उत्तर ) इस का समाधान पूर्व कह आये हैं और इतना अधिक मुनो (जैसे सांसारिक मुझ शरीर के आधार से मोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा मोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक बसा में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि-विद्या को कम से देखता हुआ। सब लोक लोकान्तरों में अर्थात जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में घूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उस के ज्ञान के आगे हैं देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उस को उतना ही आवन्द अधिक होता है मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उस को सब सिकाहित पदार्थों का मान यथावत होता है। यही मुखविरोव स्वर्ग और विषयतुष्पण में फँस कर दुःलविरोव सर्वाः " " अतो विपरीतो दुःलभोगो नरक इति" जो सांसारिक मुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वही विरोव स्वर्ग कहाता है। सब जीव स्वभाव से मुख्याप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चहाते हैं परन्तु जबतक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उन को मुख का मिलना और दुःख का कृतना न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे:—

क्रिने मुले वृचो नश्यति तथा पाप चीखे दुःखं नश्यति ।

जैसे मूल कट जाने से बृत्त नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःस नष्ट होता है देखो मनुस्यति में पाप और पुरुष की बहुत प्रकार की गतिः—

मानसं मनसैवायमुपशुक्ते शुभाऽशुभम् । वाचा वाचाकृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् । १॥ शरीरजैः कर्मदोषेर्याति स्थावरतां नरः । वाचिकैः पिष्ठमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ २॥ यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिकम् ॥ ३॥ (सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं राग्रहेषौ रजःस्मृतम् । एतर् ज्यासिनदेतेषां सर्वभूताभितं वयुः॥ ४॥) तत्र यत्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लचयेत्। प्रशान्तमिव शुक्राभं सत्त्वं तेषुप्रधारयेत् ॥ ५ ॥ यत्तु दुःखसमायुक्तमशीतिकरमात्मनः। तद्रजोऽप्रतिषं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ ६ ॥ यत्तु स्यान्मोइसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्। भ्रप्रतर्कामविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्॥ ७॥ त्रयासामपि चैतेषां ग्रसानां यः फलोटयः। ग्रागो मध्यो जघन्यद्व तं प्रवश्याम्यदोषतः ॥ ८ ॥ वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। धर्मिकियात्मिचन्ता च साल्तिका गुगलक्षक्षम् ॥ ६ ॥ च्चारम्भरुचिताऽवैर्ध्यमस्तरार्थपरिचहः। विषयोपसेवा चाजसं राजसं गुग्रलचग्रम् ॥ १०॥ लोमः स्वमो घृतिः कौर्य नास्तिकां भिन्नहत्तिता। याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुगलचाम् ॥ ११ ॥ यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यंश्चीव लज्जति। तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वे तामसं गुगलचगम् ॥ १२ ॥ येनासिन्कर्मसा लोके स्यातिमिच्छति पुष्कलाम्। न च शोचत्यसम्पत्तौ तिब्रश्यं तु राजसम्॥ १३॥ यत्सर्वेशेच्छति ज्ञातुं यन बज्जति चाचरन्। येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वग्रयाच्याम् ॥ १४॥

तमसो लच्चां कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते।

\*\*

# सत्त्वस्य लखन्धर्मः श्रेष्ट्यमेषां यथोत्तरम् ॥ १५ ॥ मनु० ग्र० १२॥ इलो० ८ । ६।२५-३६ । ३५-३८ ॥

श्चर्भात मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वमाव को जान कर उ-त्तम स्वभाव का अहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और यह भी निरुत्तम जाने कि यह जीव मन से जिस राम वा अशुम कर्म को करता है उस को मन, बाखी से किये को वाणी, और शरीर से किये को शरीर अर्थात् मुख दुःख को भोगता है ॥ १:॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उस की बृह्मादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मों से पत्ती और मृगादि, तथा मन से किये दु-ष्ट कमों से बांडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्चता है वह गुण उस जीव को अपने सदरा कर देता है ॥ ३ ॥ जब श्रात्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, जब श्रज्ञान रहे तब तम श्रीर जब राग द्वेष में श्रात्मा लगे तन रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सन संसारस्य पदार्थी में व्याप्त हो कर रहते हैं ॥ ४ ॥ उस का विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन वसन प्रशान्त के सदय गुद्धभानगुक्त वर्षे तब समभाना कि सत्व गुण प्रधान और रजी गुण तथा तमागुण अप्रधान हैं ।। ५ ॥ जब आत्मा और मन दुःससंयुक्त मसन्नतारहित विषय में इथर उधर गमन आगमन में लगे तब समभाना कि रजीगुरा प्रधान सत्त्वगुरा श्रीर तमोगुए अप्रधान है ।। ६ ॥ जब मोह अर्थात् सांसारिक पदार्थों में फँसा हुआ आ-त्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ बिवेक न रहे विषयों में आसक्त तर्क वितर्करहित जानने के योग्य न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ।। ७ ॥ अब जो इन तीनों गु यों का उत्तम मध्यम और निक्रष्ट फलोदय होता है उस को पूर्णभाव से कहते हैं !|=|| जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की बृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का नि-मह, धर्म किया त्रीर त्रात्मा का चिन्तन होता है यही सत्त्वगुरा का लच्चरा है ॥ ९ ॥ जब रजोगुण का उदय सत्त्व और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब आरम्भ में रु-चिता धैर्य्यत्याग असत् कर्मों का प्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में मीति होती है तभी समक्रना कि रजोगुरा प्रधानता से मुक्त में वर्च रहा है ॥ १०॥ जब तमोगुरा का उदय श्रीर दोनें। का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त लोम अर्थात् सब पापों का मूल व दता, अत्यन्त आलस्य और निदा, भैर्घ्य का नारा, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना। भिन्न र अन्तः करण की वृत्ति और एकाश्रता का अभाव और किन्हीं व्यसनों में फैंसना होवे तब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य है ॥ ११ ॥ तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की हच्छा से लज्जा, रंका और भय को प्राप्त होवे तब जानो कि मुम्त में प्रवृद्ध त-मोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पृष्कल प्रक्षिद्धि च हता, दिर-दिता होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब समम्प्रना कि मुम्त में रजोगुण प्रवल है ॥ १३ ॥ और जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाँदे गुण प्रवल है ॥ १३ ॥ और जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाँदे गुण प्रवल है ॥ १३ ॥ और जब समम्प्रना कि मुम्त में सत्त्वगुण प्रवल है ॥ १४ ॥ तमोगुण का लक्षण काम्म रजोगुण का काम्म स्जोगुण का काम्म स्जोगुण का काम्म स्जोगुण का सम् संमह की इच्छा और सत्त्वगुण का लक्षण धर्म की सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्व गुण श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं:—

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वव्य राजसाः ।
तिर्यत्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ १ ॥
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्त्याः सर्पाश्च कच्छपाः ।
पद्मवश्च मृगाश्चेव जघन्या तामसी गतिः ॥ २ ॥
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शृदा म्लेच्छाश्च गहिनाः ।
सिंहा व्याघा वराहास्य मध्यमा तामसी गतिः ॥ १ ॥
वारखाइच सुपर्णाइच पुरुषारचैव दाम्भिकाः ।
रचांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४ ॥
मङ्का मङ्का नटारचैव पुरुषाः शस्त्ववृत्तयः ।
यूनपानप्रसक्तारच जघन्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥
राजानः चित्रयारचैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।
वादयुद्धप्रधानास्य मध्यमा राजसी गतः ॥ ६ ॥

गन्धवी गुस्तका यचा विषुषानुषरास्य ये।
तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीपूक्तमा गितः॥७॥
तापसा यतयो विष्रा ये च वैमानिका गर्साः।
नचवाबि च दैत्यास्य प्रथमा सात्त्विकी गितः॥६॥
यज्वान श्रुषयो देवा वेदा ज्योतीिष वत्सराः।
पितरस्यैव साध्यास्य द्वितीया सात्विकी गितः॥६॥
ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मी महानव्यक्तमेव च।
उक्तमां सात्त्विकीमेतां गितमाहर्मनीषिषः॥१०॥
इन्द्रियाखां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च।
पापान्संयानित संसारानविद्यांसो नराधमाः॥११॥

मनु का १२। स्तो ० ४०। ४२-५०। ५२॥

जो मनुष्य साल्विक हैं वे देव अर्थान् विद्वान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, भौर जो तमेगुणयुक्त होते हैं वे नीच गित को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो भत्यन्त त मोगुणी हैं वे स्थावर ब्हादि, कृमि, कीट, मत्त्य, सर्प्य, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित कर्म करनेहारे सिंह, ज्याम, वराह अर्थात् स्कर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण ( जो कि किवत्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं ) मुन्दर पत्ती, दाग्मिक पुरुष अर्थात् अपने मुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेहारे, राज्ञस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात् मदादि के आहार कर्चा और मलिन रहते हैं वह उत्तम रजोगुण के कर्म का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे सन्ज्ञा अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से सोदने हारे महाा अर्थात् नीका आदि के चलानेवाले नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं शक्तधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ४ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, ज्ञान्ववर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद-

विवाद करनेवाले, दृत, प्राइविवाक ( वकील बारिस्टर ), युद्ध विभाग के अध्यक्त के ज-न्म पाते हैं ।। ६ ।। जो उत्तम रजीमुगी हैं वे गन्धर्व ( गानेवाले ), गुद्यक ( वाादेत्र बजाने हारे ), यदा ( धनाट्य ), विद्वानों के सेवक, और अध्सरा अर्थात् जो उत्तम रूप-वाली स्त्री उन का जन्म पाते हैं । ७ ।। जो तपस्ती, यति, संन्यासी, वेदवाठी, विमान के चलानेवाले. ज्योतिषां श्रीर दैत्य अर्थात् देहपोषक मनुष्य होते हैं उन को प्रथम स त्त्वगुगा के कर्म का फल जानी ॥ = ॥ जो मध्यम सत्त्वगृगायुक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, बेदार्थवित् , विद्वान् , वेद विद्युत् आदि और कालविद्या के ज्ञाता, रक्षक ज्ञानी, और ( साध्य ) कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं।। १।। जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वसूज सब सृष्टिकम विद्या को जान कर विविध विमान। वि यानी को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त भीर अव्यक्त के जन्म श्रीर प्रकृतिवशित्व सिद्धि की प्राप्त होने हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के दश होकर विषयी धर्म को छोड़ कर अधर्म करने होरे अ-विद्वान हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बूरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व, रज श्रीर तमोगुण्युक्त वेग से जिस २ प्रकार कर्म जीव करता है उस २ को उसी २ प्रकार फल पास होता है जो मुक्त होते हैं वे मुखानीत अर्थात् सब गुखो के खभावों में न फँस कर महायागी होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि:--

## योगरिचलवृक्तिनिरोधः ॥ १ ॥ पा० १ । २ ॥ तदा हृष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ २ ॥ पा ० १ । ३ ॥

ये योगशास पातज्जल के मूत्र हैं - मनुष्य रजांगुण तमेगुण युक्त कमीं से मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कमों से मी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात् उस्स का निरोध कर एकाम अर्थात् एक परमात्मा और धर्म्मयुक्त कमें इन के अप्रभागमें चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना ॥ २ ॥ जब चित्त एकाम और निरुद्ध होता है तब सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और: —

म्रथितिषदुःस्वात्यन्तिनिवृक्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । सौरूये म्र०१।सू०१॥ जो भ्राध्यात्मिक मर्थात् रारीरसम्बन्धी पीड़ा, श्राधिमौतिक बो दूसरे प्राणियों से

#### सत्यार्थप्रकाराः ॥

दुलित होना, आधिदैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चय्चलता से होता है इस त्रिविध दुःल को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है ॥ इस के आगे आचार अनाचार और मह्याऽमह्य का विश्व लिखेंगे ॥ ९ ॥ इति अभिह्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थमकाशे सुभाषाविभ्रूषिते विद्याऽविद्यावन्धमोन्नविषये नवमः ममुद्धामः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

:n·



# त्र्रथाऽऽचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषयान् व्याख्यास्यामः ।

अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, मुशीलता, सत्पुरुषों का सगं और सिद्धेद्या , के महण में रुचि आदि आचार और इन से विपरीत अनाचार कहाता है उनको लिखते हैं:--

विव्यक्तिः संवितः सिद्धिनित्यमवेषरागिभिः ।
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्ति निष्येषत ॥ १ ॥
कामात्मता न प्रवास्ता न चैवेहास्त्यकामता ।
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥
सङ्कल्पसूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः ।
व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥
श्रक्षामस्य किया काचिद् दृश्यते नेह किहिचत् ।
यचादि कुक्ते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥
वेदोऽखिलो धर्मसूलं स्मृतिवालि च तिव्रदाम् ।
श्राचारव्यव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥
सर्वन्तु समवेक्ष्यदं निष्वितं ज्ञानचचुषा ।
श्रतिप्रामाव्यतो विद्वान् स्वधमें निविद्योत वै ॥ ६ ॥
श्रतिस्तृत्युदिनं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।
इह कीर्लिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुल्यम् ॥ ७ ॥

योऽवमन्येत ते मुले हेतुशास्त्राश्रयाद् क्षिजः ।
स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
एतचतुर्विषं प्राहुः साचार्क्षस्य खच्चम् ॥ ६ ॥
वर्षकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।
धर्म जिज्ञाममानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १०॥
वैदिकैः कर्मभिः पुर्योनिषकादिविजन्मनाम ।
कार्य्यः द्यारिसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥
केद्यान्तः षोडदो वर्षे ब्राह्मस्य विधीयते ।
राजन्यवन्धोर्धावद्यो वैश्यस्य क्ष्यधिके ततः ॥ १२ ॥ मनु०व्रा०२ ।
रक्षो० १-४ । ६ । ६ । ११-१३ । २६ । ६५ ॥

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना बाहिये कि जिस का सेवन राग द्वेष रहित विद्वान् लोग नित्य करें जिस को हृदय अर्थात् आत्मा से सत्य कर्तव्य जानें वही धर्म माननीय और करणीय है ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूं वा हो जाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात् यक्ष, सत्यभाषणीदि वत, यम, नियम्पर्णा धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो २ हरत, पाद, नत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आंख का स्वोलना और मीचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसिन्ति संपर्णा वेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त, सत्पुरुषों का आवार और जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्त रहे अर्थात् भय, शंका, सप्तुष्ठों का आदि की इच्छा करता है तथी उस के आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसिल्ये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ मनुष्य सम्पूर्ण शास्त्र, वेद, सत्युरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार

कर ज्ञान नेत्र करके श्रुतियमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो मनप्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति श्रीर मर के सर्वेत्तम मुख को प्राप्त होता है॥ ७ ॥ श्रुति वेद श्रीर स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं इन से सब कर्तव्या उक्तिव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकुल आप्त अन्थों का अपमान करे उस की श्रेष्ठ लोग जातिबाश करेंदें क्योंकि जो वेद की बिन्दा करता है वही नास्तिक कहाता है ॥ = ॥ इसलिये वेद स्मृति, सर्पुरुषों का खाचार और अपने बात्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्क्षण अर्थात् इन्हीं से धर्म लान्तित होता है । १।। परन्तु जो द्रव्यों के लोग और काम अर्थात् विषय सेवा में फँसा हम्रा नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म की जानने की इच्छा करें उन के लिये वेद ही परम प्रमाण है।।१०।।इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि बेदोक्त प्रयुक्त कर्मों से ब्राह्मण, स्तिय, वैश्य अपने सन्तानों का निवेकादि संस्कार करें जो इस जन्म वा पर जन्म में पवित्र करने वाला है ॥ ११ ॥ त्राह्मण के सोलहर्वे, सन्निय के बाईसवें और वैश्य के चौबीसवें वर्ष में केशात कर्म सीर मुगड-न हो जाना चाहिये अर्थात् इस विधि के पश्चात् केयल शिखा को रख के अन्य डाही मूंछ भीर शिर के बाल सदा मुह्वाते रहना चाहिये श्रर्थात् पुनः कभी न रखना श्रीर जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है चाहै जितने केश रक्खे चौर जो श्रति उप्ण देश हो तो सब शिखासहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से उप्णता अधिक होती है और उस से बुद्धि कम हो जाती है डाही मुंज रखने से भोजन पान अ-च्छे प्रकार नहीं होता श्रीर उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है ॥ १२ ॥

इद्रियाकां विचरतां विषयेष्वपहारिष्ठ । संयमे यत्नमातिष्ठेविद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ १ ॥ इन्द्रियाकां प्रसद्गेन दोषमृष्कत्यसंशयम् । सिवयम्य तु तान्येव ततः सिर्धि नियष्कृति ॥ २ ॥ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्यति । हविषा कृष्णवत्मंव भ्रूय एवाभिवर्कते ॥ ३ ॥

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपासि च। न विष्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति किं चित् ॥ ४॥ वही अत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सर्वान संसाधयेदर्थाना चिएवन योगतस्तनुम् ॥ ५ ॥ श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च सुकृत्वा घात्वा च यो नरः। न हष्यति ग्लायति वा स विजेयो जितेन्द्रियः ॥ ६॥ नाष्ट्रः क्र्यचिद् व्यान चान्यायेन पृच्छतः। जानवर्षि हि मेधावी जडवल्लोक ग्राचरेत्॥ ७॥ विसं बन्ध्रवयः कर्म विद्या भवति पत्र्वमी। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यचदुत्तरम् ॥ ८ ॥ त्रज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः। ग्रक्षं हि वालमित्याहः पिनेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ ६॥ न हायने ने पलिनैनं विक्तन न बन्धुभिः। ऋषयश्चिकरं धर्म योऽनृचानः स नो महान्॥ १०॥ विषाणां ज्ञानतो ज्येष्टचं चित्रयाणान्तु वीर्यतः। वरयानां धान्यधनतः श्रुहासामेव जन्मतः ॥ ११ ॥ न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। या व युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥ यथा काछमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। यश्च विघोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति॥ १३॥ श्रहिंसपैव भृतानां कार्य श्रेयोऽनुकासनम् । वाक चैव मधुरा श्लब्धा प्रयोज्या धर्ममिच्छता॥ १४॥

## •

# मनुः भारती १४६ । १४६ —१५७। १५६ ॥ ११०। १६६ । १४६ —१५७। १५६ ॥

मनप्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त की हरण करनेवाले विषयों में मबत कराती हैं उन को रोकने में प्रयत्न करे जैसे बोडे को सार्थि रोककर शद्धमार्ग में च-लाता है इसप्रकार इन की अपने वश में करके अधर्ममार्ग से इटा के धर्ममार्ग में संदा जलाया करें ।। १ ।। क्योंकि इन्द्रियों को विषयासिक और अधर्म में चलाने से मनु-च्या निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इन को जीतकर धर्म में चलाता है तसी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ।। २ ॥ यह निश्चय है कि जैसे अनि में इन्धन और ची डालने से बढता जाता है बैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बहता ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये।। ६ ॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उस को विभद्द कहते हैं उस के करने से न वेदज्ञान. न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये सब जि-तेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ।। ४ ॥ इसलिये पांच कर्मेन्द्रिय, पांच जाने-न्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्ता करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उस को कहते हैं कि जो स्तु-ति मुनके हर्ष और निन्दा मुन के ग्रोक अच्छा स्पर्श करके मुख और दुष्ट स्पर्श से दुःख मुन्दररूप देखके मसन और दुष्टरूप देख अपसन उत्तम भोजन करके आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दु:खित सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्थ में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा अन्याय से पूछनेवाले को कि जो कपट से पूछता हो उस को उत्तर न देवे उन के सामने नुद्धिमान जड़ के समान रहे हां जो निष्कपट श्रीर जिज्ञामु हों उन को विना पुत्रे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, इसरे बन्धु कु-दुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धनसे उत्तम बन्धु, बन्धुसे अधिक अवस्था,अवस्थासे श्रेष्टकर्म और कर्म से पवित्र विद्याबाले उत्तरीत्तर अधिक माननीय हैं ॥ = ॥ क्योंकि चाहै सौ वर्व का भी हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी बुद्ध मानना चाहिये क्योंकि सब शास्त्र आका विद्वान अज्ञानी को

बालक श्रीर ज्ञानी को पिता कहते हैं ।। १ ।। अधिक वर्षों के बीतने, खेत बाल के होने अधिक धन से श्रीर बड़े कुटुम्ब के होने से बुद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माश्रों का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में श्रिष्ठिक है वही युद्ध पुरुष कहाता है ।। १० ।। ब्राह्मण ज्ञान से, चित्रय बल से, वैश्य धन धान्य से श्रीर शूद्ध जन्म श्र-धांत् अधिक आयु से बुद्ध होता है ।। ११ ।। शिर के बाल श्रेत होने से बुद्धा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्यान लोग बड़ा जानते हैं ।।११। श्रीर जो विद्या नहीं पढ़ा वह जैसा काष्ठ का हाथी तथा चमड़े का सुग होता है बैसा अविद्यान मनुष्य जगत् में नाममात्र मनुष्य कहाता है ।। १३ ।। इसलिये विद्या पढ़ बिद्यान धर्मात्मा होकर निर्वेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में बाणी मधुर श्रीर कोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की बुद्धि और अवर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ।। १४ ॥ नित्य स्नान, वस्त, श्रम, पान, स्थान सब शुद्ध र-क्से क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्र की शुद्धि और आत्राग्यता पात होकर पुरुषार्थ बढ़ता है शौच उतना करना योग्य है कि जितन से मल दुर्गन्य हो जाय ॥

त्राचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्क एव च ॥ मनु० च ०१। १०८॥

जो सत्यभाषणादि कर्मी का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है।

मा नौ वधीः पितर् मोत मातर्म्॥ यज्ञः ० अ० १६। मे०। १५ ।

<u>श्राचार्यो ब्रह्मचर्येग ब्रह्मचारिसंमिच्छते ॥</u> स्रथर्व० कां० ११ । व० १५ । मं० १७ ॥

मातृद्वो भव । पितृद्वो भव । ग्राचार्यदेवो भव । ग्रातिथिदेवो भव ॥ तैसिरीयारएयके ॥ प्र०७ । ग्रानु ०११ ॥

माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है और जिस र कर्म से जगत का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुस्य कर्तव्य कर्म है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासवाती, मिध्यावा-ती, साथी, कपटी, खली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे आप्त जो सत्यवादी धर्मा-तमा परोपकारमिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है। (प्रश्न ) आर्थ्यावर्त देशवासियों का आर्थ्यावर्त देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ! (उत्तर ) यह बात मिध्या है क्योंकि जो बाहर मीतर की पावित्रता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना है वह जहां कहीं करेगा श्राचार और धर्मअष्ट क-मी न होगा और जो आर्थ्यवर्त्त में रहकर मी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचारअष्ट कहाबेगा जो ऐसा ही होता तो: -

मेरोईरेश्च हे वर्षे पर्ध हैमवतं ततः।
क्रमेशेव व्यतिक्रम्य भारतं पर्यक्षासदृत् ॥
स देशान् विविधान पर्यक्षीनहृशानिषेवितान् ॥
महाभार० शान्ति० महेच्यः। ग्र० ३२७॥

ये श्लोक भारत शान्तिपर्व मोद्धधर्म में ध्यास शुक्रसंवाद में हैं—अर्थात एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक्त और शिप्यसहित पाताल अर्थात् जिस को इस समय " अमेरिका" कहते हैं उस में निवास करते थे शुक्राचार्ध्य ने पिता से एक परन पृष्टा कि आत्मिवा इतनी ही है वा अधिक ? व्यास जी ने जान कर उस बात का प्रत्यत्तर न दि या वर्यों के उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे की साद्धी के लिये अपने पुत्र शुक्त से कहा कि हे पुत्र तू मिथिलापुरी में जा कर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इस स का यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का बचन सुनकर शुक्राचार्ध्य पाताल से विधिलापुरी की ओर चले प्रथम मेरु अर्थात् हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य कोगा में जो देश वसते हैं उन का नाम हरिवर्ष आ अर्थात् हरि कहते हैं बंदर को उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अर्थात् वानर के समान भूरे नेत्रवाले होते हैं जिन देशों का नाम इस समय "यूरोप" है उन्हीं को संस्कृत में 'हरिवर्ष' कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिन को हुए। "यहूदी" भी कहते हैं उन देशों को देख कर चीन में आये चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये । और श्रीकृष्णा तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात् जिस को अग्नियान नौहा कहते हैं उन पर बैठ के पाताल में अश्वतरी अर्थात् जिस को अग्नियान नौहा कहते हैं उन पर बैठ के पाताल में आक्त महाराजा युधिष्ठिर के यह में उद्दालक ऋषि को

ले आये थे । धतराष्ट्र का विवाह गांधार जिस को 'कंबार,, कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ । मादी पाएड की स्त्री "ईरान्, के राजा की कत्या थी और अर्जन की बिवाह पाताल में जिस को ''अमेरिका,, कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकतीं ? मनुस्मृति में जो समृद्र में जानेवाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठर ने राजसूय यज्ञ किया या उस में सब भूगोल के राजाओं को बुलाने की निमन्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आर्र्यावर्त्तदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य्य और अमण के लिये सब भुगोल में पुमते थे और जो आजकल इतहात और धर्मनृष्ट होने की राका है वह केवल मुखाँ के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है जो मनुष्य देश देशान्तर और द्वांपद्वीपान्तर में जाने आने में राका नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुःचों के समागम रीति भांति देखने श्रपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शरवार होने लगते और अच्छे व्य वहार का प्रहण बरी वातों के छोड़ने में तत्पर होके बढ़े ऐश्वर्य की प्राप्त होते हैं भला जो महाश्रष्ट म्लेच्झकुलोत्पन वेश्या आदि के समागम से माचारश्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में इत और दोष मानते हैं !!! यह केवल मुर्खता की बात नहीं तो क्या है ? हां. इतना कारण तो है कि (जो लोग मांसभक्त और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और बीर्घ्यानि ध'त भी दुर्गन्धादि से कृषित होते हैं इसनिये उन के संग करने से आयों को भी यह कुलक्तण न लग जायें)यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार और गुए प्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुर्गों को महण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्श और देखने से भी मुर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उन से युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध में उन को देखना और स्पर्श होना अवश्य है। सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड निर्वेर प्रीति परोपकार सज्ज नतादि का धारण करना उत्तम आचार है और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा श्रीर कर्त्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो इस की देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में ल-

गते हैं। हां. इतना अवस्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखराहमत का ख-गडन करना अवश्य सीख़ लें जिस से कोई हम को मुठा निश्चय न करा सके । क्या विना देशदेशान्तर श्रीर द्वीपद्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये खदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? जब खदेश ही में खदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी खदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो विना दारिज्ञ और दुःख के दूसरा कुड़ भी नहीं हो सकता ! पाखरडी लोग यह समभते हैं कि जो हम इन को विद्या पढ़ावेंगे और देशदेशान्तर में जाने की आजा देवेंगे तो ये बुद्धिमान् होकर हमारे पाखगढजाल में न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा श्रीर जीविका नष्ट हो जाबेगी इसीलिये भोजन छादन में वखेडा डालते हैं कि वे इसरे देश में न जा सकें । हां, इतना अवश्य चाहिये कि मध मांस का प्रहरा कदापि भूलकर भी न करें क्या सब बुद्धिमानों ने निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्धसमय में भी नौका लगा कर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेत है ! किन्त जन्निय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना श्रीर दूसरे हाथ से राजुश्री को घोडे हाथा रथ पर चढ़ वा पैदल होके मारते जाना अपना विजय करना ही आ चार और परा-जित होना अनाचार है। इसी मृदता से इन लोगों ने चौका लगाते रिवरोध करते कराते सब स्वातन्त्रयः त्रानन्दः भनः राज्यः विद्या श्रीर पुरुषार्थ पर चौका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, श्रीर इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खावें परन्तु वैसा न होने पर जानो सब अप्रार्थावर्त्त देशभर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है । हां जहां भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, भारू लगाने, कुरा कर्कट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि नुसलमान वा ईसाइयों के समान अष्ट पाकशाला करना । ( प्रश्न ) सखरी निखरी क्या है ? (उत्तर ) सखरी जो जल आदि में अन प-काये जाते और जो वी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात् चोखी । यह भी इन धुता का चलाया हुआ पासगढ़ है क्योंकि जिस में घी दूध अधिक लगे उस की खाने में खाद श्रीर उदर में चिकना पदार्थ अधिक जाने इसीलिये यह प्रपञ्च रचा है नहीं तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ। पदार्थ पका और न पका हुआ कचा है जो पका खाना और कचा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चए आदि कचे भी खाये जाते हैं। ( प्रक्ष ) द्विज अपने हाथ से रसोई बनाके खोवें वा शुद्ध के हाथ की बनाई

सावें ? ( उत्तर ) शुद्ध के हाथ की बनाई खावें, क्यों के बाह्य ग, क्षित्रय और वैश्य व र्शास्थ को पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहें और शृद्ध के पात्र तथा उस के घर का पका हुआ अस आपत्काल के विना न खावें मुनो प्रमाण:—

# ग्रायाधिष्ठिता वा श्रद्धाः संस्कर्त्तारःस्यः ॥ ग्रापस्तम्य धर्म-सूत्र । प्रपाठक २ । पटल २ । खर्ड २ । सूत्र ४ ॥

कार्यों के घर में शृद्ध अधोत मुर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें आयों के घर में जब रसोई बनावें तब मुख बांध के बनावें क्योंकि उन के मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी त्रल में न पड़े। आठवें दिन ह्यौर नसच्छेदन करावें म्नान करके पाक बनाया कों आयों को खिला के आप खावें। (प्रश्न) शुद्र के कुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोप लगाते हैं तो उस के हाथ का बनावा कैसे सा सकते हैं ! ( उत्तर ) यह बात कवोलकित्यत भारी है क्योंकि जिन्हों ने गुड़, चीनी, घृत, वृध पिशान, शाक, फल, मुल खाया उन्हों ने जानो सब जगत् भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ठ सा लिया क्यों के जब शूद्र, चनार, भंगी, मुसलमान, ई-साई आदि लोग सेतों में से ईल को काटते छीलते पील कर रस निकालते हैं तब मलमूत्र त्सर्ग करके उन्हीं विना भाये हाथों से छूते, उठाते, धरते, आधा सांठा चूंस रस पीके त्राधा उसी में डाल देते त्रीर रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पूराने जूते कि जिस के तले में बिछा, मूत्र, गोबर, धूली लगी रहती है उन्हीं जूतों से उस को रगड़ते हैं दूध में अपने घर के उन्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घतादि रखते और श्राटा पीसने समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते श्रीर पश्चीना भी त्राटा में टपकता जाता है इत्यादि श्रीर फल मूल कंद में भी ऐसी ही लीला होती है जब इन पदार्थी को खाया तो जाना सबके हाथ का सा लिया । ( प्रश्न ) फल, मूल, कंड और रस इत्यादि श्रदृष्ट में दोष नहीं मानते ? ( उत्तर ) बाह जी बाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या भूल राख खाते गुड़ राकर माँठी लगती दूध घी ृष्टि करता है इसी लिये यह मतलव सिन्धुक्या नहीं र-चा है अच्छा जो अदृष्ट में दोव नहीं तो भंगी वा मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्था-

न में बनाकर तुम को आके देवे तो खा लोगे वा नहीं ! जो कहो कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोष है। हां: मुसलमान ईसाई आदि मच मांसाहारियों के हाथ के खाने में आ व्यों को भी मचमांसादि साना पीना अपराध पीछे लग-महता है परन्तु आपस में आ-ब्बों का एक मोजन होने में केई भी दोष नहीं दीखता जनतक एकमत. एक हानि ला म, एक मुख दु:स परस्पर न माने तबतक उन्नति होना बहुत कटिन है। परन्तु केवल लाना पीना ही एक होने से मुधार नहीं हो सकता किन्तु अवतक बुरी वार्ते नहीं छोड्ते श्रीर श्रम्बी बात नहीं करते तबतक बढ़ती के बदले हानि होती हैं। विदेशियों के श्रा-र्बावर्त में राज्य होने का कारण आयस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना विधा न पढना पढाना वा बाल्य:वस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासिक, मिध्यामाषणाहि कुलक्ता, वेदविद्या का अपनार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लडते हैं तभी तींसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। क्या तुमलोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं उन को भी भूल गये ? देखी ! महाभारत युद्ध में सबलोग लडाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पाएडव और यादवों का सत्यानारा हो गया सो तो हो गया परन्तु अवतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह मयंकर रात्तस कभी कूटेगा वा आर्थों को सब रुखों मे छुड़ाकर दु:खसागर में हुवा मारेगा! उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्वदेशविनाराक, नीच के दुष्टमार्ग में आर्य लोग अवतक भी चलकर दु:स्व बड़ा रहे हैं/परमेश्वर कृपा करे कि यह शजरोग इस आयों में से नष्ट हो जाय । मच्याऽमच्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रोक्त दूसरा वैधकरास्त्रोक्त जैसे घर्मशास्त्र में :-

श्रमध्याणि द्विजानीनाममेध्यप्रभवाणि च । मनु० । ५। ५॥

द्विज अर्थात् ब्राह्मण चत्रिय और वैश्य को मलिन विष्ठा मृत्रादि के संसर्ग से उ-रपन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना।

वर्जयेन्मधु मांसं च ॥ मनु ० २ । १७७ ॥

जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि :---

बुद्धिं लुम्पति यर् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते । शाङ्किषर ऋ० ४। स्को॰ २१॥

जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उन का सेवन कभी न करें श्रीर जितने

ग्रन्न सहे. बिगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बनेहुए और (म<del>वयांसाहारी</del> म्बोच्छ कि जिनका सरीर मद्य मांस के पर भागुओं ही से पूरित है उन के हाथ का न स्तावें)जिस में उपकारक प्राशियों की हिंसा अर्थात् जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल गाय उत्पन्न होने से एक पीटी में चार लाख पचहत्तर सहस्र झःसी मनुष्यों को मुख पहुंचता है वैसे पशुत्रों को न मारे. न मारने दें। जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूव प्रतिद्विन होवे उस का मध्य भाग म्यारह सेर प्रत्येक नाय से दूध होता है, कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक कृष देती है उस का मध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध से २४१६० ( चौबीस सहस्र नौ सौ साठ ) मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं उस के छः बिल्लयां छः बिल्ले होते हैं उन में से दो मर जायें तो भी दश रहे उन में से पांच बछड़ियों के जन्मभर के द्ध को मिलाकर १२४=०० ( एक लाख चौबीस सहस्र आठ सौ ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं अब रहे पांच बैल वे जनमभर में ५००० ( पांच सहस्र ) मन अन न्यून से न्यन उत्पन्न कर सकते हैं उस अन में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो अदाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है दूध और अन मिला ३७४८०० (तीन लाख चौहत्तर सह-स्र ब्राठ सौ ) मनुष्य तृप्त होते हैं दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० ( चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ ) मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढी पर पीढी बढाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है इस से मित्र बैल गाड़ी सवारी भार उठाने त्र्यादि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा गाय दूध में ऋधिक उपकारक होती है और जैसे बैल उपकारक होते हैं बैसे भैंसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धि बृद्धि से लाभ होते है उतने भैंस के दूध से नहीं इस से मुख्योपकारक आर्यों ने गाय को गिना है। और जो कोई श्रान्य विद्वानं होगा वह भी इसी प्रकार समभोगा । बकरी के दूध से २५१२० (प-चीस सहस्र नौ सौ बीस ) आदिमयों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गदहे श्रादि से भी बड़े उपकार होते हैं। \* इन पशुत्रों को मारवेवालों को सब मनु-ष्यों की हत्या करनेवाले जानियेगा । देखो ! जब आयर्यों का राज्य था तब ये महोपकार गाय त्रादि पशु नहीं मारे जाते थे तभी आर्यावर्त्त वा अन्य भूगोलदेशों में बड़े आनन्द

<sup>#</sup> इस की विशेष व्याख्या " गोकरुणानिधि में " की है।

में मनुष्यादि प्राणि वर्तते थे क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से क्लिक्सी आंसाहारी इस देश में आके गो आदि पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याऽधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आयों के दुःख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि:—

नष्टे मूले नैव फलं न पुष्पम्। वृद्धचासाक्य अ० १० । १३ ॥

जब कृत का मृल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? ( प्रश्न ) जो सभी ऋहिंसक हो जायें तो ज्यानादि परा इतने बढ जायें कि सब गाय आदि पराओं को मार खायँ तुम्हारा पुरुषार्थ ही ज्यर्थ हो जाय ? ( उत्तर ) यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दराड देवें और प्रारा से भी वियुक्त कर दें। ( प्रश्न ) फिर क्या उन का मांस फेंक दें ( उत्तर ) चोहें फेंक दें चाहें कुत्ते बा-दि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी हो कर हिंसक हो सकता है जितना हिंसा और चोरी विश्वासघान छल कपट आदि से पदार्थी को पास होकर भोग करना है वह अभक्त और अहिंसाधर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भन्त्य है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाश बृद्धिबलपराक्रमवृद्धि श्रीर श्रायुवृद्धि होवे उन तंडुलादि गोधूम फल मृल कंद दूध थी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भदव कहाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करनेवाले हैं उन २ का सर्वशा त्याग क-रना श्रीर जो २ जिस २ के लिये विहित हैं उन २ पदार्थी का महुण करना यह भी भक्त्य है । । मक्ष ) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं । ( उत्तर ) दोष है, क्योंकि एक के साथ इसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुष्ठी आदि के साथ साने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है मुधार नहीं इसीलिये:

#### नोव्डिष्टं कस्यचिद्यानायाबैव तथान्तरा।

न चैवात्यदानं कुर्याञ्चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत् ॥ मनु०२ । ५६॥ न किसी को अपना जूंठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात् हाथ मुख धोये विना कहीं इधर

उधर जाय ( प्रश्न ) " गुरोरुच्छिष्टभोजनम् " इस वात्रय का क्या ऋर्थ होगा ? ( उ त्तर ) इस का यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात जो पृथक अस शुद्ध स्थित है उस का मोजन करना अर्थात् गुरु को प्रथम भोजन करा के परचात् शिष्य को भो-जन करना चाहिये। ( प्रश्न ) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्लियों का उच्छिष्ट सहत, बछुडे का उच्छिष्ट दूध और एक प्राप्त खाने के पश्चात् श्रपना भी उच्छिष्ट होता है पुनः उन को भी न खाना चाहिये। ( उत्तर ) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह वहुतसी श्रोपिधयों का सार प्राह्म, बखुड़ा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बळुड़े के पिये पश्चात् जल से उस की मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये। श्रीर अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता । देखों ! म्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्जिष्ट कोई भी न लावे जैसे अपने मुख, नाक. कान. आंख, उपस्थ और गुद्धोन्द्रियों के मलमृत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मृत्र के स्पर्श में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिकम से विपरीत नहीं है इसलिये म-नुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट ऋशीन जुंठा न खाय। (प्रश्न ) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खार्ने ? ( उत्तर ) नहीं नवोंकि उन के भी शरीरों का स्वभाव भिन्न २ है। ( प्रश्न ) कहो जी मनुष्यमात्र के हाथ की की हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से ले के चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड मांस चमडे के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चांडाल आदि के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? ( उत्तर (दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के लाने पीने से ब्राह्मण श्रीर ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्थादि दोषरहित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल श्रीर चांडाली के शरीर में नहीं। क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमागुत्रों से भरा हुआ होता है वैसा बाबागादि वर्णों का नहीं इसलिये बाह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडालादि नीच भंगी चमार आदि का न साना। भला जब कोई तुम से पुछेगा कि जैसा चमडे का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान वर्तोंगे ? तब तुम को संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम श्रन्न हाथ और मुख से खायाँ जाता है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जा सकता है तो क्या म-

1

लादि भी खाओंगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है)? ( प्रश्न ) जो गाय के बोक्स के चौका लगाते हो तो अपने गोबर से चौका क्यों नहीं लगाते ? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? ( उत्तर ) गाय के गोवर से वैसा दुर्गन्य नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से. गोमय चिकना होने से शीघ नहीं उखडता न कपड़ा बिग-हता न मलीन होता है जैसा मिट्टी से मैल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता मि-ष्टी और गोवर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अति मुन्दर होता है और जहां रसोई बनती है वहां भोजनादि करने से घी. मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है उस से मक्खी कीडी आदि बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उस में काड़ लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न की जावे तो जानो पालाने के समान वह स्थान हो जाता है इसलिये प्रतिदिन गोवर मिट्टी माड़ से सर्वथा शुद्ध रखना और जो पका मकान हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये इस से पूर्वीक दोषों की निवृत्ति हो जाती है : जैसे मियां जी के रसोई के स्थान में कहीं कोइला, कहीं राख, कहीं लकडी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूठी रकेवी, कहीं हाड़ गोड़ पड़े रहते हैं और मक्लियों का ती क्या कहना ! वह म्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे बान्त होने का भी सम्भव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दी-स्तता है। भला जो कोई इन से पुछ कि यदि गोवर से चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चुल्हे में कंडे जलाने उस की आग से तमाल पीने घर की भीति पर लपन करने आदि से मियां जी का भी चौका अष्ट हो जाता होगा इस में बया सन्देह । ( प्रश्न ) चौके में बैठ के भोजन करना श्रम्ञा वा बा हर बैठ के ? ( उसर ) जहां पर अच्छा रमणीय मुन्दर स्थान दीखे वहां भी जन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोडे आदि यानों पर बै-ठके बा खंडे २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है। (प्रश्न) क्या अपने ही हाथ का स्वाना श्रीर दूसरे के हाथ का नहीं ? ( उत्तर ) जो श्रार्थों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब अ:यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्श्वस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने चौका देने वर्चन भांडे मांजने ऋदि बखेडे में पडे रहैं तो वि-धादि शुमगुर्शों की वृद्धि कभी नहीं हो सके देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजमूब यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला से भोजन किया

करते थे जब से ईसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ उन्हीं ने मद्यपान गोमांमादि का खाना पीना खीकार किया उसी समय से भोननादि में बखेड़ा हो गया। देखो ! काबुल, कंघार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजा-ओं की कन्या गान्धारी. माद्री. उलोपी आदि के साथ आर्य्यावर्षदेशीय राजा लोग वि वाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पाएडयों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व भृगोल में बेदोक्त एक मत था उसी में सय की निष्ठा थी और एक दूसरे का मुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान सम-भते थे तभी भृगोल में सुख था अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ गया है इस का निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से मिध्यामत शीघ ही प्रलय को प्राप्त हों इस में सब विद्वान लोग विचार कर विरोधमाव होड़ के आनन्द को बहानें।।

यह थोडा मा आचार अनाचार भच्याभच्य विषय में लिखा इस अन्य का पूर्वाई इसी दशमें समुल्लास के साथ पृरा हो गया । इन समुल्लासों में विशेष खगडन मगडन इसलिये नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न ब-हाते तबतक म्थल और मुक्त लगडनों के अभिशाय को नहीं समभ सकते इसलिये म थम सब को सत्य शिला का उपदेश करके अब उत्तराद्धे अर्थात् जिस में बार समुल्लास हैं उस में विशेष खगडन मगडन लिखेंगे इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्य्याव-तीय मतमतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों और चौथे में मुसल-मानों के मतमतान्तरों के खगडन मगडन के विषय में लिखेंगे और पश्चात चौदहवें स-मुल्लास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा जो कोई विशेष खरडन मरुडन दे-खना चाहैं वे इन चारों सपुल्लासों में देखें परन्तु सामान्य करके कहीं २ दरा समुल्ला सों में भी कुछ थोड़ा सा लगडन मगडन किया है इन चौदह समुल्लासों को पद्मपात होड :यायदृष्टि से को देखेगा उस के आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश हो कर आनन्द होगा श्रीर जो हठ दुरामह श्रीर ईर्प्या से देखे मुनेगा उस को इस मन्थ का श्रमिपाय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इसालिये जो कोई इस को यथावत् न विचारेगा वह इसं का अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा विद्वानों का यही काम है कि सत्याऽस-त्य का निर्णय करके सत्यग्रहण त्रासत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे ही

गुराबाहक पुरुष विद्वान् होकर धर्म ऋश्व काम और मोक्तरूप फलों को प्राप्त होकर प्र सन्न रहते हैं ॥ १०॥

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकादो सुभाषा-विश्वषित श्राचारऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषये द्दामः समु-स्लासः सम्पूर्णः १०॥ समाप्तोयम्पूर्वार्बः॥

**(** 

# उत्तराई:

# त्र्यनुभूमिका **।**

यह बात सिद्ध है कि पांच सहस्र वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बात विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अपनृति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ । इन की अप्रवृत्ति से अविद्याऽन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि अभयुक्त होकर जिस के मन में जैसा आया वैसा मत चलाया उन सब मती में ४ चार मत अशीत् जो बेदविरुद्ध पुराखी, जैनी, किरानी श्रीर कुरानी सब मतीं के मूल हैं वे कम से एक के पाँछे दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाला एक सहस्र से कम नहीं है इन सब मतवादियों इन के वेलों और अन्य सब को परस्पर सत्याऽसत्य के विचार करने में ऋधिक परिश्रम न हो इसलिये यह प्रनथ बनाया है जो २ इस में सत्यमत का मगडन और असत्य का खगडन लिखा है वह सब को जनाना हीं प्रयोजन समका गया है इस में जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मर्ती के मूल प्रन्थ देखने से बोध हुआ है उस को सब के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समभा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पद्मपात छोड़ कर इस को देखने से सत्याऽसत्य मत सब को विदित हो जायगापश्चात सब को अपनी २ समम् के अनुसार सत्य गत का प्रहण करना और असत्य गत की छोडना सहज होगा इन में से जो पुराखादि प्रन्थों से शासा शासान्तररूप मत आर्य्यावर्त देश में चले हैं उन का संत्रेप से गुरा दोष इस ११ वें समुक्षास में दिखाया जाता है इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें क्योंकि मेरा तात्पर्य्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्तना ऋति उनित है मनुष्यजन्म का होना सत्याऽसत्य के निर्णय करने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिथे इसी मत म-

तान्तर के बिबाद से जगत् में जो र अनिष्ट फल हुए होते है और होंगे उन को पक्षपात-रहित बिद्धज्जन जान सकते हैं जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतान्तर का विरुद्धवाद न लुटेगा तबतक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य और विरोध बिद्धज्जन ईप्यों द्वेष छोड़ सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का महण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन बिद्धानों के विरोध ही ने सब को विराधजाल में फँसा रक्खा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फँसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत हो जावें इस के होने की युक्ति इस प्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वराक्तिमान् परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकारित करे।

ग्रलमतिविस्तरेख विपश्चिदरशिरोमिखिए॥

\*

# उत्तराईः



# त्र्यथाऽऽर्घ्यावर्तीयमतखग्**डनमग्**डने विधास्यामः॥

अब आर्य लोगों के कि जो आर्यावर्त देश में बसनेवाले हैं उन के मत का खराडन तथा मराइन का विधान करेंगे। यह आर्यवर्त्तदेश ऐसा है जिस के सहश भू गोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसीलिये इस भूमि का नाम मुवर्णभूमि है क्योंकि यही मुवर्णादि रहों को उत्पन्न करती है इसीलिये सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे इसलिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुत्यों का नाम दस्यु है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमिण पत्थर मुना जाता है वह बात तो कृठी है परन्तु आर्यावर्त्त देश ही सच्चा पारसमिण है कि जिस को लोई रूप दिद विदेशी लूते के साथ ही मुवर्ण अर्थात् धनाट्य हो जाते हैं।

## एतदेशपस्तस्य सकाशाद्यजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं दिाचेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ मनु गरारवा।

सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आयों का सार्वभीम चक्रवर्ती अर्थात् भृगोल में सर्वोपिर एकमात्र राज्य था अन्य देश में मागडलिक अर्थात् छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कारव पांडवपर्यन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्पृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उस का प्रमाण है। इसी आर्यावर्त्तदेश में उत्पन्न हुए बाब्यण अर्थात् विद्वानों से भूगोल के

मनुष्य ब्राह्मण, सन्निय, वैश्य, शृद्ध, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने २ योग्य विद्या परित्रों की शिक्षा और विधान्यास करें, और महाराजा युधिष्ठिरजी के राजसूय यह और महा-भारत युद्धपर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे । मुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का बबुबाहन, यूरोपदेश का विडालाक्त अर्थात् माजीर के सदश आंखवाले, यवन जिस को युनान कह आये और ईरान का शल्य आदि सब राजमूब यज्ञ और महाभारत युद्ध में आज्ञाऽनुसार आये थे। जब रहूगण राजा थे तब रावण मी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय में बिरुद्ध हो गया तो उस को रामचन्द्र ने दश्द देकर राज्य से नष्ट कर उस के भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्थायंभव राजा से ले-कर पागडवपर्यन्त आयौँ का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चान् परस्पर के विरोध से लड़ कर नष्ट हो गये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्य यकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा धन असंस्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुवार्थरहितता, ईप्या, द्वेष, बि-वयासिक और प्रमाद बढ़ता है इस से देश में सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यक्त बद जाते हैं जैसे कि मच मांससेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकीशत और सेना इतनी बड़े कि जिस का सामना करनेवाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों को पद्मर्पात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध होकर अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलें। में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजव करने में समर्थ होवे जैसे मुसलमानें। की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्दसिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया।

स्य किमेतैर्वा परेऽन्ये महाधमुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित् सुग्रु-म्नभूरिणुक्षेन्द्रणुक्षकुबलयाद्वयौवनाद्दवद्ध्यद्दवाश्वपतिद्यद्याः । विन्दुहरिश्चन्द्राऽम्बरीषननक्तुसर्यातिययात्यनरस्याचसेनाद्यः । स्रथ महक्तभरतप्रमृतयो राजानः । मैन्युपनि० प्र०१ । सं० ४ ॥

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती सार्वभीम राजा आर्थ्यकुल में ही हुए थे अब इन के सन्तानों का अभाग्योदय होने से राजअह

होकर विदेशियों के पादाकान्त हो रहे हैं जैसे यहां सुसुन्न, भूरियुन्न, इन्द्रबुन्न, कुदलयाध्व, यौवनाश्व, बद्ध्यूश्व, अश्वपति, राशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, ननक्तु, सर्याति, ययाति, श्रनरग्य, श्रक्तसेन, मरुत्त, भारतसार्वभौम सबभूमि में श्रसिद्ध चकवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे खायम्भवादि चकवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति महाभारतादि अन्थों में लिखे हैं । इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पद्मपातियों का काम है ( प्रश्न ) जो आग्नेयाख आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं शत्रीर तोप तथा बन्दूक तो उस समय में शीवा नहीं ! (उत्तर ) यह बात सची है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदार्थावेबा से इन का सम्भव है ( प्रश्न ) क्या ये देवताओं के मन्त्रों से सिद्ध होते थे ? ( उत्तर ) नहीं, ये सब बातें जिन से श्रक्ष राखों को सिद्ध करते थे वे "मन्त्र" त्रर्थात् विचार से सिद्ध करते श्रीर ताते थे श्रीर जो मन्त्र श्रर्थान् राब्द्मय होता है उस से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहे कि मन्त्र से त्राग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय श्रीर जिह्ना की मन्म कर देवे मारने जाय रात्र को श्रीर मर रहे श्राप इसलिये मन्त्र नाम है विचार का जैसा "राजमन्त्री" अर्थात राजकर्मों का विचार करने बाला कड़ाता है बैसा मन्त्र अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थी का प्रथम ज्ञान और पश्चात किया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और किया कौराल उत्पन्न होते हैं जैसे कोई एक लोहे का वाण वा गोला बना कर उस में ऐसे पदार्थ रक्खे कि जो अपनि के लगाने से बायु में धुत्रां फैलने और सूर्य की किरगा वा बायु के स्पर्श होने से अभिन जल उठे इसी का नाम आग्नेयाख है। जब दूसरा इस का निवारण करना चाहै तो उसी पर वारुणास छोड दे अर्थात जैसे रात्र ने रात्र की सेना पर आग्नेयास छोड़कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना की रचार्थ सेनापति वारुणाख से आग्नेयाख का निवारण करे वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिस का घुआं वायु के स्पर्श होते ही बहुत होके कट वर्षने लग जावे श्राम्न को बुक्ता देवे । ऐसे ही नागफांस अर्थात् जो राष्ट्र पर छो-डने से उस के अंगों को जकड़ के बांघ लेता है वैसे ही एक मोहनास अर्थात् जिस में नरी की चीन डालने से जिस के घुएं के लगने से सब शत्रु की सेना निदास्थ अर्थात् मुर्जित हो जाय इसी प्रकार सब शुस्तास होते थे ऋौर एक तार से वा शीशे से किसी और पदार्थ से विद्युत् उत्पन्न करके शुत्रुओं का नाश करते थे उस को भी आ म्नेयास तथा पाशुपतास कहते हैं "तोप" और "बन्दूक्" ये नाम अन्यदेश भाषा के हैं

10

संस्कृत और आर्च्यावर्रीय भाषा के नहीं किन्तु जिस को विदेशी जन तीप कहते है सं-सकत और भाषा में उस का नाम "शतध्नी" और जिस को बन्द्रक कहते हैं उस की संस्कृत और त्रार्घ्यभाषा में ''भुरागडी'' कहते हैं जो संस्कृतविद्या को नहीं पढे वे अम में पहच्चर कल का कल लिखते और कल का कल बकते हैं उस का बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यावर्त देश से भिश्ववालों, उन से युनानी, उन से रूप और उन से युरोपदेश में, उन से अमेरिका आदि देशों में फैली है अचतक जितना प्रचार संस्कृतविद्या का आर्यायर्व देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृतविद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत भोक्तमूलरसाहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र है क्योंकि ''निरम्तपादपे देश प्रग्डोऽपि हुमायते'' अर्थात जिस देश में कोई वृत्त नहीं होता उस देश में प्रंड ही को वड़ा वृत्त मान लेते हैं वैसे ही यरोप देश में संस्कृतविद्या, का भचार न होने से जर्मन लोगों श्रीर मोक्सपूलरसाहब ने थो-डासा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक है परन्तु आर्थ्यावर्त देश की ओर देखें तो उन की बहत न्यून गुणना है क्योंकि मैंने जर्मनी देशनिवासी के एक ''प्रिन्सिपल'' के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्टी का ऋर्थ करनेवाले भी बहुत कम हैं श्रीर मोत्तमुल्रसाहब के संस्कृत साहित्य श्रीर थोड़ी सी वेद की व्याख्या देख कर मुक्का विदित होता है कि मोज्ञमुलरसाहब ने इधर उधर अगर्ज्यावर्तीय लोगों की की हुई टीका देख कर कुछ २ यथातथा लिखा है जैसा कि 'युञ्जन्ति बञ्नमरुषं चरन्तं परितस्थ्रपः । रोचन्ते रोचना दिवि" इस मन्त्र का अर्थ घोडा किया है इस से तो जो सायगाचार्य ने मुर्घ्य अर्थ किया है सो अच्छा है परन्तु इस का ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई "अप्रावेदादिमाध्यभमिका" में देख लीजिये उस में इस मन्त्र का अर्थ यथार्थ किया है इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश श्रीर मोक्तमू रसाहब में संस्कृत विद्या का कितना पारिडत्य है। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब भार्यीवर्त देश हीं से प्रचरित हुए हैं देखा कि एक 'जेकालयट, साहब पैरस अर्थात भूांस देश निवासी अपनी ''वायवल इन इंगिडया'' में लिखते हैं कि सब विद्या और मलाइयों का भंडार आर्थ्यावर्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं और परमात्मा की पार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति स्नार्घ्यावर्त्त देशकी पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिये । लिखते

उस मंत्र में देखलो तथा " दाराशिकोह " बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अर्वी आदि बहुत सी भाषा पर्टी परन्तु मेरे मन का सन्देह ब्रूटकर आनन्द न हुआ जब संस्कृत देखा और मुना तब निस्संदेह होकर मुक्त को बहा आनन्द हुआ है देखों काशी के " मानमन्दिर " में शिशुमारचक को कि जिस की पूरी र ह्या भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिस में अबतक भी खगोल का बहुत सा बृत्तान्त विदित होता है जो " सवाई जयपुराधीश " उस का संभाल और फूटे दूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमाणि देश का महामारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी अपनी पूर्व दशा में नहीं आया क्योंकि जब आई को भाई मारने लगे तो नाश हाने में क्या सन्देह!

#### बिगादाकाले विपरीतवृद्धिः ॥ वृद्धचाखक्य। अ० १६।१७॥

जब नारा होने का समय निकट आता है तब उल्टी बादि होकर उल्टे काम क रते हैं कोई उन को सुधा समभावे तो उलटा गानें और उलटी समभावें उसकी सुधी माने जब बड़े २ विद्वान राजा महाराजा ऋषि महिष लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से मरगये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला ईप्यी, द्वेष, अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान हुआ वह देश को दाब कर राजा बन बैठा वैसे ही सर्वत्र आर्थ्यावर्त्त देश में खण्ड बण्ड राज्य हो गया पुनः द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की अवस्था कौन करे ! जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब स्तत्रिय, बैश्य स्पीर शुद्रों के अविद्वान होने में तो कथा ही क्या कहनी ! जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का क्रथसहित पर्ने का प्रचार था वह भी छूट गया केवल जीविकार्थ पाठमात्र बाह्मरालोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी स्वत्रिय त्रादिको नपदाया क्योंकि जब अविद्वान् हुए गुरु ब न गये तब छल कपट अधर्म भी उन में बढ़ता चला ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये सम्मति करके यही निश्चय कर सन्निय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुझारे पूज्यदेव हैं विना हमारी सेवा किये तुम को स्वर्म वा मुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे जो र पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मरा और पूजनीय देद और ऋषि मुनियों के शा-स्त में लिखा था उन को अपने मूर्ख, विषयी, कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे भ

劖

ला वे भास विद्वानों के लक्तण इन मूखों में कब घट सकते हैं! परन्तु जब क्रियादि यजमान संस्कृत विद्या से भात्यन्त रहित हुए तब उन के सामने जो२ गप्प मारी सो २ विचारों ने सब मान ली तब इन नाममात्र बाधाणों की बन पड़ी सब को अपने वचन जाल में बांधकर वर्राभूत कर लिये शीर कहने लगे कि:—

ब्रह्मबाक्यं जनादेनः ॥ पाग्डवगीता 🕒

अर्थात जो कुछ बाबाएों के मुख में से वचन निकलता है वह जानों साचात् म-गवान के मुख से निकला जब ज्ञियादि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे अर्थात् भीतर विचा की आंख फूटी हुई और जिन के पास धन पुष्कल है ऐसे २ चेले मिले फिर इन व्यर्थ ब्राह्मणनाम बालों को विषयानन्द का उपवन मिल गया यह भी उन लो-गों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं अर्थात् जो गुरा कर्म स्वभाव से ब्राह्मसादिवर्राव्यवस्था थी उस को नष्ट कर जन्म पर र-क्ली और मृतक पर्यन्त का भी दान यजमानों से लंग लगे जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले यहां तक किया कि "इम भूदेव हैं" हमारी सेवा के विना देवलोक कि-सी को नहीं मिल सकता ! इन से पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पथारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं कृमि, कीट, पतंगादि बनोगे तब तो बड़े को भित होकर कहते हैं -हम "शाप" देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा क्योंकि लिखा है ''ब्रह्मद्रोही बिनश्यति''कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उस का नाश हो जाता है। हां, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्णवेद और परमात्मा को जाननेवाले, धर्मात्मा सब ज गत् के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो बाह्यश महीं हों उनका न बाक्षण नाम और न उन की सेवा करनी योग्य है (पृक्ष ) तो हम कौन हैं। ( उत्तर ) तुम पोप हो। ( पूश्न ) पोप किस को कहते हैं। ( उत्तर ) उस की सूचना स्तमन् भाषा में तो बढ़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब झल कपट से दूसरे को ठग कर अवना प्रयोजन साधनेवाले को पोप कहते हैं। ( परन ) इम तो ब्राह्म और ्रसाचु हैं क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम ब्रमुक साचु के चेले हैं। ( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनो माई ! मा नाप ब्राह्माणी बाह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर बाह्यसा वा साधु नहीं हो सकते किन्तु बाह्यस धौर साधु अपने उत्तन गुरा कर्म समान से होते हैं जो कि परीपकारी हो । सुना है कि जैसे क्रम के "पोप,,

चेलों को कहते थे कि तम अपने पाप हमारे सामने कहांगे तो हम समा कर देंगे बिना हमारी सेवा और श्राजा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्क में जाना चा हो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ध में तुम की मिर्न लेगी ऐसा सुनकर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके " पोप" जी को यथेष्ट रुपये देता था तब वह "पोप" जी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था ''हें ख़ुदावन्द ईसामसीह ! अमुक मनुष्य ने तरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये इसारे पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वर्ग में अबि तब तु अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पचीस सहस्र रुपयों में बाग बगीचा और मकानात, पचीस सहस्र रुपयों में सबारी शिका-री और नौकर चाकर, पश्चीस सड़स्र रुपयों में ख़ाना पीना कपदा लत्ता और पश्चीस स-सहस्र रुपये इस के इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना" फिर् उस हुंडा के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुएडी उस के हाथों में देकर कह देते थे कि "जब तू मरे तब इस हुएडी को कबर में अपने सिराने धर लेने के लियाँ अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुभी ले जाने के लिय फुरिश्ते आवेंगे तब तुभी और तेरी हुंडी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाणे सब चीज़ें तुम्क को दिला देंगे" अब दे-खिबे जानी स्वर्ग का ठेका पोप जी ने ले लिया हो! जबतक यूरोपदेश में मूर्वता थी त-र्मातक वहां पोप जी की लीला चलती थी परन्तु ऋब विद्या के होने से पोप जी की भृठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई । वैसे ही आर्यावर्त देश में भी जानो पोप जी ने लाख अवतार लेकर लीला फैलाई हो अर्थात् राजा और मजा को बि-द्या न पढ़ने देना अच्छे पुरुषों का संग न होने देना रातदिन बहकाने के सिवाय दूसः रा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छल कप-टादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वेही पोप कहाते हैं जो कोई उन में भी धार्मिक बिद्वान परापकारी हैं वे सचे बाह्मण और साधु हैं अब उन्हीं ब्रुली कपटी स्वार्थी लोगों (मनु-प्यों को ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों ) ही का ब्रह्श "पोप" शब्द से करना और बाबाए तथा संधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । देखी! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि सत्यशासों के पुस्तक स्वरसहित का पठनपाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बचकर आर्थों को बेदादि सं

त्यशासी में प्रीतियुक्त वर्णाश्रमों में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ! 46विवादप्यसूची शाक्षम्" मन् ० विव से भी अमृत के महरा करने के समान पोपलीका से बहकाने में से भी आयों का जैन आदि मतों से बच रहना)जानो विष में अमृत के समान गुण समझना चाहिये जब यजमान विद्याहीन हुए और त्राप कुछ पाठ पूजा प इकर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि त्राक्षण और साधु अदएडच हैं देखों ! "त्राक्षणों न हन्तव्यः" (साधूर्न हन्तव्यः) ऐसे २ बचन जो कि सचे ब्राह्मण और साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये और भी भूठे २ वचनयुक्त प्रथ रचकर उन में ऋषि मुनियों के नाम धरके उ न्हीं के नाम से मुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचार करने लगे ऋथीत ऐसे कंडे नियम चलाये कि उन पोपों की ब्राज्ञा के विना सोना, उठना, बैठना, जाना, स्त्राना, स्वाना, पीना ब्राह्म भी नहीं कर सकते थे। राजाक्रों को ऐसा निश्चय कराया कि पोपसंज्ञक कहनेमात्र के नाझण साधु चाहें सो करें उन को कभी दंड न देना अर्थात् उन पर मनमें दंड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे अर्थात् इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईन्मी, द्वेष के अंकुर उगे थे वे बदते २ वृद्ध हो गये जब सचा उपदेश न रहा तब आर्थावर्त में अविद्या फैलकर परस्पर में लडने मगड़ने लगे क्योंकिः --

## उपदेश्योपदेषृत्वात् तत्सिद्धिः । इतरथान्थपरम्परा । सांख्य० ग्र० ३ । सू० ७६ । ८१ ॥

अर्थात् जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम, और मोत्त सिद्ध होते हैं। और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्ध्रपरम्परा चलती है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्ध्रपरम्परा नष्ट होकर भकाश की परम्परा चलती है। पुनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब वे लोग इन के वश में हो गये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमम्न होकर गड़रिये के समान क्रिटे गुरु

#### सस्यार्थत्रकाशः ॥

भीर चेले फँसे विचा, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गुरा सब नष्ट होते बले पक्षात् जब विवयासक हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे पक्षात् उन्हीं में से एक बाममार्ग खड़ा किया "शिव उवाच" "पार्वत्युवाच" "भैरव उवाच" इत्यादि नाम लिख कर उन का तन्त्र नाम धरा उन में ऐसी २ विचित्र लीला की वार्ते लिखीं कि:—

मधं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।
एते पञ्च मकाराः स्युमींचदा हि युगे युगे ॥
कालीतन्त्रादि में ।
प्रवृत्ते भैरवीचके सर्वे वर्णा क्रिजातयः ।
निवृत्ते भैरवीचके सर्वे वर्णाः एषक् एथक् ॥
कुलार्णवतन्त्र ॥
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतित भूतले ।
पुनकत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विचते ॥
महानिर्माणतन्त्र ॥
मात्योनिं परित्यज्य विहरेत् सर्वयोनिषु ।
वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगिवका इव ॥
एकैव शाम्भवी सुद्रा गुप्ता कुलवचूरिव ।
जानसंकलनी तन्त्र ॥

धर्यात् देखो इन गवर्गगढ पोपों की लीला जो कि वेदाविरुद्ध महाश्रधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममागियों ने माना मद्य, मांस, मीन श्रश्वीत् मच्छी, मुद्रा, पूरी क-चौरी श्रीर बढ़े रोटी श्रादि चर्वण योनि पात्राधार मुद्रा और पांचवां मैथुन श्रश्वीत् पुरुष सब शिव और की सब पार्वती के समान मानकर:—

# श्रहं भैरवस्त्वं भैरवी छावयोरस्तु सङ्गमः।

चाँहें कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटांग वचन को पर्के समागम करने में दे बाममार्गी दोष नहीं मानते अर्थात् जिन नीचस्त्रियों का छूना नहीं उन को अतिपवित्र उन्हों ने माना है जैसे शाक्षों में रजस्वला भादि क्षियों के स्पर्श का निषेध है उन को बाम-मार्गियों ने श्रतिपवित्र माना है सुनो इन का श्लोक श्रंडवंड:—

रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांडाली तु स्वयं काशी वर्मकारी प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता। ग्रयोध्या पुकसी प्रोक्ता ॥ कद्रयामल तन्त्र ॥

इत्यादि. रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चाएडाली से समागम में काशी की यात्र'. चमारी से समागम करने से मानो प्रयागहनान, भोबी की की के साथ समागम करने में मथुरायात्रा और कंजरी के साथ लीला मानो अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम धरा "तीर्थ" मांस का नाम "शुद्धि... भीर "पुष्प" मच्छी का नाम "तृतीया" "जलतुन्विका" मुद्रा का नाम "बतुर्थी" श्रीर मैथुन का नाम "पंचमी" इसलिये ऐसे नाम धरे हैं कि जिस से दूसरा न समक सके। भ्रापने की त, श्रार्द्रवीर, शान्भव और गए। श्रादि नाम रक्ते हैं और जो बाममार्ग मत्त में नहीं हैं उन का "कंटक" "विमुख" " शुष्कपशु " आदि नाम भरे हैं फहते हैं कि जब भैरवीचक हो तब उस में ब्राह्मण से लेकर चांडालपर्यन्त द्विन हो जाता है स्त्रीर जब भैरवीचक से अलग हों तब सब अपने २ वर्णस्थ हो. जायें।भैरवीचक में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विन्दु त्रिकोण चतुप्कीण वर्तुः लाकार बनाकर उस पर मद्य का घड़ा रखके उस की पूजा करते हैं किर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं "ज़क्कशापं विमोचम" हे मच ! तू ज़क्का आदि के शाप से रहित हो ! एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे की नहीं आने देते वहां स्त्री और पुरुष इकड़े देति हैं वहां एक स्त्री को नंगी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगाकर पू-जती हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी माता, भिगनी, पुत्रवधु आदि आती हैं परचात् एक पात्र में मध भरके मांस और बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं उस मद्य के प्याले को जो कि उन का श्राचार्य्य होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि " भैरवोऽहम " में शिवोऽहम " मैं भैरव वा शिव हूं कह कर पी जाता है फिर उसी जुंठे पात्र से सब पीते हैं और जब किसी की स्ती वा वेश्या नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार देके उस का नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं उन के उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं

तब उस देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिला कर उसी जूंठे पात्र से सब लोग एक र प्याला पीते फिर उसी प्रकार कम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिस की जिस के साथ इच्छा हो उस के साथ कु-कर्म करते हैं कभी २ बहुत नशा चड़ने से जूते, लात, मुक्कामुक्की, केशांकेशि आपस में लड़ते हैं किसी २ को वहीं वमन होता है उन में जो पहुँचा हुआ अधीरी अर्थात् सब में सिद्ध गिना जाता है वह वमन हुई चीज़ को भी खा लेता है अर्थात् इन के सब से बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि:—

#### ्हालां पिषित दीचितस्य मिन्दिरे सुता निशायां गणिकागृ-हेषु । विराजते कोलवचकवर्सी ॥

जो दीक्तित अर्थात् कलार के घर में जा के बातल पर बातल चढ़ावे रिएडयों के घर में जाके उन से कुकर्म करके सावे जो इत्यादि कर्म निर्लज्ज निःशंक होकर करे वहीं वाममार्शियों में सर्वोपिर मुख्य चकवर्ता राजा के समान माना जाता है अर्थात् जो बड़ा कुकर्मी वही उन में बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वहीं छोटा क्योंकि:—

## पादाबडो भवंजजीवः पादामुक्तः सदा द्वावः॥ ज्ञानसंकलनी तन्त्र। स्रो० ४३॥

ें ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलञ्जा, शास्त्रलञ्जा, कुललञ्जा, देशलञ्जा श्चा-दि पाशों में वंधा है वह जीव श्रीर जो निर्लञ्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है ॥

उड़ीस तन्त्र त्रादि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारें। और आलय हों उन में मद्य के बोतल भर के घर देवे इस श्रालय से एक बेतल पी के दूसरे आलय पर जावे उस में से पी तीसरे और तीसरे में से पी के चैाथ आलय में जावे खड़ा २ तबतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान प्रथिवी में न गिर पड़े फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े पुनः तीसरी वार इसी प्रकार पीके गिरके उठे तो उस का पुनर्जन्म न हो अर्थात् सच तो यह है कि ऐसे२ मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि में पड़कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रहेगा। वामियों के तन्त्र अन्थों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़मा चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो वा मिगनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना

बाहिये इन बायमार्गियों में दश महाविद्या मिसद्ध हैं उन में से एक मातंगी विद्यावाला कहता है कि "मातरमिप न त्यजेत्" अर्थात् माता को भी समागम किये विना न छो- इना चाहिये और स्त्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हम को सिद्धि प्राप्त हो जाय ऐसे बागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य भूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैं—वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी वाममार्ग की मुद्रा है वह गुप्त कुल की खी के तुल्य है इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदिवरुद्ध मत खड़ा किया है पश्चात् इन लोगों का मत बहुत चला तब धूर्तता करके वेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई अर्थातः—

सौत्रामग्यां सुरां विषेत् । प्रोचितं भचयेन्मांसं, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ॥ न मांसभच्यो दोषा न मये न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मन् व्यव ४ । ४६ ॥

सीत्रामिश यज्ञ में मद्य पीने इस का अर्थ तो यह है कि सीत्रामिश यज्ञ में सोम-रस अर्थान् सोमबल्ली का रस थिये प्रोक्तित अर्थात् यज्ञ में मांस म्याने में दाव नहीं ऐ-सी पामरपन की बातें वाममार्शियों ने नलाई हैं उन से पूळ्ना चाहिये कि जो नैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुम्न और तरे नुपुत्र को मारके होम कर डालें तो क्या चिन्ता है ॥ मांसमञ्ज्ञण करने, मद्य पीने, परक्षागमन करने अदि में दोष नहीं है यह कहना छोकड़ापन है क्योंकि विना प्राश्यियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता और विना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है क्योंकि अवतक वाममार्गियों के जिना किसी अन्थ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है और विना विवाह के मैथुन में भी दोष है इस को निर्देश कहनेवाला सदोष है ऐसे २ वचन भी अप्रवियों के अन्थ में डालके कितने ही अप्रवि मुनियों के नाम से अन्थ बना कर गोमेध, अक्षमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात इन पशुक्रों को मारके होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो बाह्यसम्बग्धों में अश्वमेध, ग्रेमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उन का

ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? ( प्रश्न ) अध्यमेध, गोमेध, नरमेध आदि राज्दों का अर्थ क्या है ? ( उत्तर ) इन का अर्थ ता यह है कि:—

राष्ट्रं वा अश्वमेषः। शत० १३। १। ६। ३॥ अस रि हि गौः। शत० ४। ३। १। २५॥ असिर्वा अश्वः। अस्यं मेषः॥ शतपथकासमो॥

घोडे गाय त्रादि परा तथा मन्ध्यं मारके होम करना कही नहीं लिखा केवल वाममार्गियों के अंथों में ऐसा अनर्थ लिखा है किन्तु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई कीर जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्शियों ने प्रतिप किया है देखी ! राजा स्याय भर्म से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देनेहारा यजमान और अस्ति में धी आदि का होम करना ऋथमेथ. अस इन्द्रियां किरण पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध, जब मनुष्य मर जाय तब उस के शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेव कहाता है।(मक्ष) यज्ञकत्ती कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके फिर पश को जीता करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं ?( उत्तर ) नहीं, जो स्वर्ग को जाते हों तो ऐसी बात कहनेवाले को मारके होमकर म्वर्ग में पहंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होम कर क्यों नहीं पहुंचाते ! वा बेदि में से पनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? ( प्रश्न ) जब यह करते हैं तब बेदों के मन्त्र पंटते हैं जो वेदों में न होता तो कहां से पहते ? ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पहने से नहीं रोकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु उन का अर्थ ऐसा नहीं है कि पश को मार के होम करना जैसे "त्राग्नये म्वाहा" इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अग्नि में हाने पुण्ठ्यादि कारक धूतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायू, बृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत् को मुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मृह नहीं समझते थे क्योंकि न्वार्थबृद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते मानते जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्धादि करने को देल कर एक महाभयंकर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचालित हुआ। है) सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था उस से पोर्पों ने यह कराया उस की पियराणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उस के मर जाने पर पश्चात

वैराम्यवान् होकर अपने पुत्र को राज्य दे साभु हो पोयों की पोल निकालने लगा । इसी की शासारूप चारवाक और आमाणक मत भी हुआ वा उन्हों ने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं: —

> पगुश्चेत्रिह्तः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्विभिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ सृतानामिह जन्त्नां आडं चेत्तृतिकारणम् । गच्छतामिह जन्तृनां व्यर्थ पाययकल्पनम् ॥

जो परा मारकर अग्नि में होय करने से परा स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता श्रादि को मारके स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ।। जो मरे हुए मनुष्यों की तिप्त के लिये श्राद्ध और तर्पण होता है तो विदेश में जानेवाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के लिये बांधना व्यर्थ है क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तर्प्या से अन जल पहुंच ता है तो जीते हुए परदेश में रहनेवाले वा मार्ग में चलनेहारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस लोटा भर के उस के नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ? जो भीते हुए हर देश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंचसकता ! उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों की मान-ने लगे और उन का मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भूमिपति उन के मत में हुए तब पोप जी भी उन की और अने क्योंकि इन को जिधर गएफा अच्छा मिले वहीं करे जार्वे भट जैन बनने चले जैनों में भी और प्रकार की पोपलीला बहुत है सो १२ वें समुझास में लिखेंगे बहतों ने इन का मत स्वीकार किया परन्त कितने कहीं जो पर्वत, काशी, क नौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे उन्हों ने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे ज़ैनी वेद का ऋर्य न जानकर बाहर की <u>पोप लीला</u> आन्ति से <u>वेद पर मान</u> कर बेदीं की भी निन्दा करने लुग्ने उसके पठन पाठन यज्ञापनीतादि और ब्रह्मचर्च्यादि नियमा को भी नः ए किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आय्यों पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई दुःस दिया जब उन को भय रांका न रही तब अपने मतवाले गु-हस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमार्गियों का अपमान और पक्तपात से दहह भी देने लगे और आप मुख़ आराम और वमंड में आ फूल कर फिरने लगे ऋवभदेव से लेके महानीर पर्यन्त अपने तीर्थक्करों की वड़ी २ मृत्तियां बना कर पूजा करने लागे अर्थात्

पाणासादि पृति का की जह के निकें से मकतित हुई। परमेश्वर का मानना न्यून हुआ पाणासादि पृतिपृता में लगे ऐसा लीक की कर्मपर्यन्त आर्ट्यावर्त्त में जैनों का सब्ब रहा पायः वेदार्थज्ञान से शून्य होगये थे इस बात को अनुमान से अहाई सहस्र वर्ष व्यतित हुए होंगे।

बाईस सौ वर्ष हुए ।के एक शंकराचार्य्य द्रविड्देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य सञ्याक-रणादि सब शास्त्रों को पड़कर शोचने लगे कि अहह ! सत्य आस्तिक वैदमत का छ-टना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है इस को किसी प्र-कार हटाना चाहिये शंकराचार्थ्य शास्त्र तो पढ़े ही थे परन्तु जैनमत के भी पुस्तक पढ़े बे और उन की युक्ति भी बहुत प्रवत्त थी उन्हों ने विचारा कि इन को किस प्रकार हटार्वे निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आये वहां उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों के प्रन्थ भीर कछ संस्कृत भी पढ़ा था वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिल कर क-हा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी अन्थों को पहे हो और जैनमत को मानते हो इसिलिये अप को मैं कहता हूं कि जैनियों के पिएडतों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत खीकार कर ले ख्रीर आप भी जीत-नेवाले का मत स्वीकार कीजियेगा । यद्यि सुधन्वा राजा जैनमत में थे तथापि संस्कृत अन्य पढ़ने से उन की बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था इस से उन के मन में अल्ख-न्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो बिद्वान होता है वह सत्याऽसत्य की परीचा करके सत्य का प्रहण और असत्य को छोड़ देता है। जनतक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तनतक संदेह में थे कि इन में कीनता सूत्य और कीनता अ-सत्य है जब शहराचार्च्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शा-सार्थ कराके सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे । जैनियों के परिइतों की दूर २ से बुला कर सभा कराई/उस में शक्कराचार्य्य का केदमत और जैमियों का वेदविरुद्ध मन आ अर्थात् राइसंचार्ये का पत्त वेदमत का स्थापन और जैनियों का लग्डन और जै-नियों का पक्त अपने मत का स्थापन और नेद का खगडन अप)। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ, जैनियों का मत यह शा कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं यह ज यत और जीन भनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाग कर्मा नहीं होता/इस से वि-

सद्भ शक्कराश्वाक्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत् का कर्ता है यह ज-गत और जीव भाठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत् बनाया बही औं रहा और प्रलय करता है और यह जीव और प्रपञ्च खप्नवत् है परमेश्वर त्राप ही सब जगतरूप होकर लीला कर रहा है बहुत दिनतक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमास से जैनियों का मत लाग्डित और शहराबार्थ का मत असविडत रहा।तब उन जैनियों के परिष्ठत और सुधन्वा राजा ने वेदमत का स्वीकार कर लिया जैर्नमत को छोड़ दिया पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और मुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिख कर शहराचार्य्य से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जैनियों का प-राजय होने से पराजित होते गये पश्चात् राइराचार्घ्य के सर्वत्र आर्यावर्त देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया और उन की रहा। के लिये साथ में नै कर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के यज्ञोपनीत होने लगे और वेदों का पठन पा-ठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त देश में गुम २ कर जैनियों का स्वरहन भीर वेदों का मगडन किया परन्तु राहराचार्य के समय में जैनविध्वंस अर्थात् जितनी मृर्तियां जैनियों की निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं और जो विना ट्रटीं निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जायें वे अबतक कहीं २ भूमि में से निकलती हैं शंकराचार्य्य के पूर्व शैवमत भी थोड़ासा प्रचरित था उस का भी खराडन किया वासमार्ग का खराडन किया उस समय इस देश में धन बहुत था श्रीर खदेराभक्ति भी थी जैनियों के मंदिर रांकराचार्य्य श्रीर सघन्वा राजा ने नहीं तह-बाये थे क्योंकि उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेदमत का स्था पन हो जुका श्रीर विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे(इतने में दो जैन उपन से कम्ममान बेदमत और मीतर से कहर जैन अर्थात कपटमूनि में शंकराजार्थ उन पर अतिप्रसन्न थे उन दोनों ने श्रवसर पाकर शंकराचार्य्य को ऐसी विषयुक्त करने सिलाई कि उन की जुधा मन्द हो गई पश्चात् रारीर में फोड़े फुन्सी होकर छ: महीने के जीतर करीर कुट अक) तब सब निरुत्साही होगये और जो विद्या का प्रचार होने वाला या वह भी न होने पाया जो २ उन्हों ने शारीरकभाष्यादि बनाये ये उनका प्रचार रांकराचार्य्य के शिष्य करने लगे अर्थात् जो जैनियों के खरहन के लिये ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या भीर जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उस का उपदेश करने लगे दक्षिण में शृक्तेरी पूर्व में भूगोवर्धन उत्तर में जोसी श्रीर द्वारका में सारदा मठ बांघ कर शंकराचा-

र्घ्य के शिष्य महन्त बन और श्रीमान् होकर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचार्य के परचात् उन के शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी ।

' अब इस में विचारना चाहिये कि। जो जीव बका की एकता जमत सिध्या संकरा-चार्थ्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं/और जो जैनियों के सम्हन के लिये उस मत का खीकार किया हो तो कुछ अच्छा है। नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है ( प्रश्न ) जगत खप्तवतः रज्ज् में सर्प. सीप में चांदी. मृगत्रिशाका में जल, गंधवेनगर इन्द्रजालवत यह संसार कुठा है एक बढ़ा ही सचा है। (सिद्धान्ती) कुठा तुम किस को कहते हो ? ( नवीन ) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे । ( सिद्धान्ती ) जो वस्त ही नहीं उस की प्रतीति कैसे हो सकती है ( नवीन ) अध्यारोप से । (सिद्धान्ती ) श्राध्यारोप किस को कहते हो ? ( नवीन ) "वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः" "अध्यारोपाप-बादाभ्यां निप्पपञ्चं प्रपंच्यतें 'पदार्थ कुछ और हो उस में अन्य बस्तु का आरोपण क-रना अध्यास अध्यारीप और उस का निराकरण करना अपवाद कहाता है इन दोनों से प्रपञ्चरहित ब्रक्ष में प्रपंचरूप जगत् विस्तार करते हैं ( सिद्धान्ती ) तुम रज्जु की वस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस अमजाल में पड़े हो क्या सर्प वस्तु नहीं है ? जो कहो कि रज्जु में नहीं तो देशान्तर में ऋीर उसका संस्कारमात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी अवस्त नहीं रहा वैसे ही स्थाण में पुरुष, सीप में चांदी श्रादि की व्यवस्था समभ लेना श्रीर खप्त में भी जिन का भान होता है वे देशान्तर में हैं श्रीर उन के संस्कार श्रात्मा में भी हैं इसलिये वह खप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं। ( नवीन) जो कभी न देखा न भुना जैसा कि अपना शिर कटा है और आप रोता है जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता है वह सत्य क्योंकर हो सके ? (सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पद्म को सिद्ध नहीं करता क्यों कि विना देखे मने संस्कार नहीं होता संस्कार के विना स्पृति श्रौर स्पृति के विना साझात् अनुभव नहीं होता जब किसी से मुना वा देखा कि अमुक का शिर कटा और उसके भाई वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यत्त रोते देखा और फोहारे का जल ऊपर बढ़ते देखा बा मुना उस का संस्कार उसी के जात्मा में होता है जन यह जायत के पदार्थ से अलग होके देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थी को जिन को देखा वा सुना होता दे-स्तता है जब अपने ही में देखता है तब जानों अपना शिर कटा आप रोता और ऊपर

जाती बस की भारा को बेखता है यह भी बंस्त में अवस्त के आरोपण के सहस्र नहीं किन्तु (जैसे अक्षा विकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुव वा किये हुआें की श्राला में से निकाल कर क्रामंत्रं पर लिख देते हैं अध्यदा प्रतिविश्व का उतारनेवाला विश्व को देख झात्मा से आकृति को पर बराबर लिख देता है।हां इतना है कि कभी र सम में स्मरणयुक्त अवीति ज़िसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और सुनने में अ-तीतज्ञात को साम्बानकार करता है तब समरखा नहीं कि जो मैंने उस समय देखा भुना का किया था इसी को देखता. मनता वा करता हं जैसा जामत में स्मरण करता है नैसा लग्न में नियमपूर्वक नहीं होता, देखो जन्मान्य को रूप का म्बप्न दही आदा इस-लिये तुम्हादा अध्यात और अध्यारोप का लक्षण फुठा है और लो बेदान्ती लोग विवर्शवाद अर्थात रज्ज में सर्प त्रादि के भान होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत के भान होने में हेते हैं वह भी ठीक नहीं। (नवीन) अधिष्ठान के विना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता नैसे रज्ज व हो तो सर्प्य का भी भान नहीं हो सकता जैसे रज्ज में सर्प्य तीन काल में नहीं है परन्त अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में अक्स्मात रज्यु को देखने से सर्प का अम होकर भय से काँपता है जब उस को दीप आदि से देख ले-ता है उसी समय अम और भय निवृत्त हो जाता है वैसे ब्रह्म में जो जगत की मिथ्या भतीति हुई है बह ब्रह्म के साजात्कार होने में जगत की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रसीति हो जस्ती है जैसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्ज की प्रतीति होती है। ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत् का भान किसको हुआ ? ( चर्चीन ) जीव को । (सिद्धान्ती) जीव कहां से हथा ! ( नवीन ) अज्ञान से । (सिद्धान्ती) अञ्चान कहां. से हंका और कहां रहता है ? ( बबीन ) अज्ञान अनादि और बन में रहता है । ( शि-द्धानि ) जहां में बहा का अञ्चान हुआ वा किसी अन्य का और वह अज्ञान किस को हुआ : (नम्भीन ) निदामास को । (सिद्धान्ती ) निदामास का स्वरूप क्या है : ( बनीन ) अस, जस को जस का आजान अर्थात् अपने स्वरूप को आप ही भूस-जाता है। (सिद्धास्त्री) उस के भूलने में निभित्त क्या है। (नवीत) अनिश्रा है। (सिद्धान्ती) अविषा सर्वस्थापी सर्वज्ञ का गुरा है वा अल्पज्ञ का ! ( जनीन ) अल्पज्ञ का । (सिद्धान्ती) तो तुम्हारे मत में विशा एक अवन्त सर्वत्र केतन के इसरा कोई चेतन है जा नहीं है और अरुपन कहां से आया है हों जो अरुपन जेलच नहां से भिन्न मानी

तो ठीक है जन एक ठिकाने जहा की अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान कै ल जाय जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सन शरीर के अवयरों को निकम्मे कर देशी है इसी प्रकार जहा भी एक देश में अज्ञानी और क्लेशयुक्त हो तो सन जहां भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय। ( नवीन ) यह सन उपाधि का धर्म है अहा का नहीं । ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा चेतन, और सत्य है वा असत्य ! ( नवीन ) अविविचनीय है अर्थात् जिस को जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते । ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना "वदतो व्याधातः " के तुल्य है क्योंकि कहते ही अविचा है जिस को जड़, चेतन, सत्, असत् नहीं कह सकते यह ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उस को सराफ़ के पास परीक्ता करावे कि यह सोना है वा पीतल ! तब यही कहो गे कि इस को हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इस में दोनों धातु मिली हैं। ( नवीन ) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश मेधाकाश और महदाकाशोपाधि अर्थात् बड़ा घर और मेघ के होने से मिन्न र प्रतीत होते हैं वास्तव में महदाकाश ही है ऐसे ही माया, अविचा, समष्टि, व्यष्टि और अन्तःकरणों की उपा वियों से जक्ष अज्ञानियों को एथक् र प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही है देखो अ-प्रिम प्रमाण में क्या कहा है:—

अगिनवेथैको भुवनं प्रविच्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो पश्च। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो पश्चिम्र ॥

कठड़ वल्ली ५। मं० ६॥ जैसे अग्नि लम्बे चीड़े गोल छोटे बड़े सब आकृतिवाले पदार्थों में व्यापक होकर तदाकार दीखता और उन से प्रथक है वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तः करणों में व्यापक होके अन्तः करणाऽऽकार हो रहा है परन्तु उन से अलग है। (सिद्धान्ती) बह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट मठ, मेघों और आकारा को भिना मानते हो वैसे कारणकार्यक्ष्प जगत् और जीव को अब से और अब को इन से भिक्त मान लो । (नवीन) जैसा अमि सब में प्रविष्ट हो कर देखने में तदाकार दीखता है इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकारवाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दी- लता है वास्तव में अब न जड़ और ब जीव है जैसे जल के सहस्र कूंड़े घरे हों उन में स्थि के सहस्र प्रतिविन्व दीखते हैं बस्तुतः सुर्थ एक है कूंड़ों के नष्ट होने से अस

के जलने वा फैलने से मूर्य न नष्ट होता न चलता और न फैलता है इसी प्रकार अ-न्त:करणों में बक्ष का त्रामास जिस को चिदामास कहते हैं पड़ा है जबतक अन्त:क-रण है तमीतक जीव है जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव अग्रस्वरूप है। इस चिदामास को अपने अधस्वरूप का अज्ञान कर्ता, मोक्ता, मुखी, दु:खी, पापी, पु-एयात्मा, जन्म, मरण अपने में आरोपित करता है तवतक संसार के बंधनों से नहीं छू-टता । ( सिद्धान्ती ) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्य्य आकारवाला जल क्यहे भी साकार है मूर्य्य जल क्रांडे से भिन्न और सूर्य्य से जल क्रांडे भिन्न हैं तभी प्रति-बिम्ब पडता है बदि निराकार होते तो उन का प्रतिविम्ब कभी न होता और जैसे पर-मेरवर निराकार सर्वत्र आकारावत् व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक नहीं हो सकता श्रीर व्याप्यव्यापक संबन्ध से एक भी नहीं हो सकता श्रर्थात अन्वयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक रहते हैं जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापकभाव संबन्ध कभी नहीं घट सकता सो बृहदारएयक के अन्तर्यामी ब्राक्षण में स्पष्ट लिखा है और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड सकता क्योंकि विना आकार के भागास का होना असम्भव है जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म की जीव मानते हो सो तुम्हारी वात बालक के समान है अन्तःकरण चलायमान खण्ड २ भीर बद्ध भवल भीर अलग्ड है)यदि तुम बद्ध और जीव को प्रथक २ न मानोगे तो इस का उत्तर दीजिये कि जहां र अन्तः करण चला जायगा वहां र के ब्रक्ष को अज्ञानी भौर जिसर देश को छोड़ेगा वहांर के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता मकाश के बीच में जहां र जाता है बहां रप्रकाश की त्रावर एयुक्त और जहां से इटता है वहां २ के प्रकाश को आवरणरहित कर देता है वैसे ही अन्तः करण अब को दाण२ में ज्ञानी अज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जायगा अखग्ड ब्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभाव सर्व देश में होने से सब ब्रह्म श्रज्ञानी हो जायगा क्योंकि वह चेतन है और मधुरा में जिस श्रन्त:-करणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उस का स्मरण उसी अन्तःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता क्योंकि " अन्यर्ष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात् " और के देखे का स्मरता भीर को नहीं होता जिस चिदाभास ने मयुरा में देखा वह चिदाभास काशी मे नहीं र हता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तः करण का प्रकाशक है वह काशीस्थ त्रका नहीं होता जो ब्रह्म ही जीव है किन्तु पृथक नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिये यदि ब्रह्म का पति

निन्न प्रथक् है तो मत्यभिज्ञा अर्थात् पूर्व दृष्ट श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो संकैशा। जो कहो कि ब्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकान अंज्ञान वा दुःस होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःस हो जानां चाहिये और एसे २ इटान्तों से नित्य, सुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ब्रह्म को तुम ने अशुद्ध, अज्ञानी और बद्ध, आदि दोष युक्त कर दि-या है और अल्लाइ को स्वयह २ कर दिया

( नवीन ) निराकार का भी श्रामास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि में श्राकार को आभास पडता वह नीला वा कियी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा देखिता है वैसी ब्रह्म का भी सब अन्तः करणों में आभास पडता है। ( मिद्धान्ती ) जब आकाश में रूप ही नहीं हैं तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दीखेगा गहरा वा छिदरा साकार वस्त दीखता है निराकार नहीं । (नवीन) तो फिर जो यह ऊर नीला सा दीलता है वही आदरीवाले में भान होता है वह क्या पदार्थ है ? ( मिद्धान्ती ) वह पृथिवी से उड कर जल पृथिवी और क्रानि के त्रसरेश हैं जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होवे ? इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दाखता है वह जल का चक है जैसे कुहिर दूर से धनाकार दीखता है और निकट से श्रिदिरा और डेरे के समान भी दीखता है वैसा आ कारा में जल दीखता है। ( नवीन ) क्या हमार रज्जु सर्प और स्वसादि के इष्टान्त मिथ्या हैं ? ( सिद्धानती ) नहीं. तुन्हारी समभ मिथ्या है सी हम ने पूर्व लिख दिया भला यह तो कही प्रथम अज्ञान किस की होता है ? ( नवीन ) ब्रह्म की। (सिद्धान्ती) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ः ( नवीन ) न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ क्योंकि सर्वज्ञता और त्ररुपज्ञता उपाधिसहित में होती है। (सिद्धान्ती) उपाधि से सहित कीन है ! (न-र्वान ) बहा । ( मिद्धान्ती ) तो बदा ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ श्रीर अंह्पन्न का निषेध क्यों किया था ! जो कही कि उपाधि कंहिंगत श्रेशीत मिथ्या है ता कल्पक अर्थात कल्पना करनेवाला कौन है ? ( नशीन ) जीव जा है वा अन्य ? ( सिद्धान्ती ) अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप है तो जिस ने मिथ्या कल्पना की वह जब ही नहीं हा सकता जिस की कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कव हो सकता है! ( मर्वीन ) इम सत्य और असंख को मूठ मानते हैं और वाशी से बोलमा मी मिथ्या है। ( सिद्धान्ती ) जब तुम मूठ कहने और मानने वाले हो तो मूठे क्यों नहीं! (में

٦,

बीन ) रही, भूठ और सब हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के सासी अधि-ष्टींन हैं। (सिद्धान्ती) जब तुम सत्यं और मूठ के आंधार हुए ती साहकार और चौर के सदेश तुन्हीं हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक वह होता है जो सबदा सत्य माने, सत्य बोलें, सत्य करे, मूठ न माने, मूठ न बोले और मूठ कंदाचित् न करे जब तुम अपनी बात को आप ही तुम अपने आप मिथ्याबादी हो । ( नवीन त्रक्ष के काश्रय और ब्रह्म ही का ज्यावरण करती है उसके। मानते हो वा नहीं (सिद्धान्ती ) नहीं मानते, क्यों के तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और भासता है तो इस बात को वह मानेगा जिस के हृदय की आंख फूट गई. हो क्योंकि जो वस्तु नहीं उस का भासमान होना सर्वथा असम्भव है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्र-तिबिन्ब कभी नहीं हो सकता और यह 'सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः'' इत्यादि खान्दोग्य आदि उपनिषदों के वचनों से बिरुद्ध कहते हो १ ( नवीन ) र्या तुम वसिष्ठ शंकराचार्य्य अदि .श्रीर निश्चलदास पर्यवन्त जो तुम से ऋधिक परिडत हुए हैं उन्हों ने लिखा है उस को ख-गडन करते हो ! हम को तो वासिष्ठ ग्रंकराचार्य्य और निश्चलदास आदि अधिक दीखते) है। ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान् हो वा अविद्वान् : नत्रीन ) हम भी कुन्न धिद्वान् हैं। (सिद्धान्तीः) अच्छा तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो हम खराउन करते हैं जिस का पत्त सिद्ध हो वहीं बड़ा है । जो उन की और तुम्हारी बात अक्षराडनीय होती तो तुम उन की युक्तियां लेकर हमारी बात को खरडन क्यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और उन की बात माननीय होवे, अनुमान है कि शंकराजार्थ आदि ने तो जैनियों के मत के खरडन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकल अपने पत्त की सिद्ध क-रने के लिये बहुत से स्वार्थी विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं और जो इन बार्तों को अर्थात जीव ईश्वर की एकता जगत मिथ्या आदि व्यवहार स-चा नहीं मानते थे तो उन की नात सच्ची नहीं हो सकती और निश्चलदास का वी रिहत्य देखी ऐसा है "जीवो ब्रह्मांऽभिन्नश्चेतनत्वात् " उन्हों ने "वृत्तिमभाकर" में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान जिला है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है यह बहुत कमसमम पुरुष की बात के सदय बात है क्योंकि साधम्बेमात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैधर्म्य मेदक होता है जैसे कोई कहे कि " पृथिवी जलाइ-

भिना जड़त्वात्" जड़ के दोने से प्रिश्वी जल से अभिना है जैसा यह बाक्य संगत क-मी नहीं हो सकता वैसे निश्चलदास जी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि जो अल्प अ-ज्यज्ञता और ज्ञान्तिमत्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से ब्रह्म और संवेगत सर्वज्ञता और निर्ज्ञान्ति क् स्वादि वैधर्म्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध हैं इस से ब्रह्म और जीव भिना है जैसे गन्धवत्व काठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से प्र थिवी और जल एक नहीं। वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं और न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासादि को समम्म लीजिये कि उन में कितना पाणिडत्य था और जिस ने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधानिक वे-दान्ती था न वाल्मीकि, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है क्योंकि वे सब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे। ( प्रश्न ) व्यास जी ने जो शारीरक मूत्र बनाये हैं उन में भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती है देखो:-

सम्पाचाऽऽविर्भाव स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥ ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥ चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौदुलोमिः ॥ ३ ॥ एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादिवरोधं वादरायणः ॥ ४ ॥ स्रत एव चानन्याधिपतिः ॥ ४ ॥ वेदान्तद् अ०४। पा०४। स्रू० १ । ५-७ । ६ ॥

यार्थात् जीव अपने सक्ष्य को पाप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्मस्कर्य था क्योंकि स्व राज्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का महण होता है ॥ १ ॥ "श्रयमात्मा अपहतपाप्मा" । इत्यादि उपन्यास ऐस्वर्य्य प्राप्तिपर्य्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि याचार्य्य का मत है ॥ २ ॥ और औडुलोमि आचार्य्य तदात्मकलरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र सक्रप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ गामार्थ्य होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वर्थप्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वर्थप्रहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वयं आप अपना और सब का अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन मूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथार्थ अर्थ यह है मुनिये ! जन

तक और अपने स्वकीय सुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब यहाँ से रहित होकर पित्र नहीं होता तबतक योग से ऐरवर्थ को प्राप्त होकर अपने अन्तर्थामा अब को प्राप्त होके आन्तर में स्थित नहीं हो सकता ।। १ ।। इसी प्रकार जब पापादिरहित ऐश्वर्ययुक्त योगी होता है तभी अब के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ।। २ ।। जब अविद्यादि दोषों से कूट सुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी " तदास्मकृत्व " अर्थात् अबस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ।। ३ ॥ जब अब के साथ ऐश्वर्य और सुद्ध विद्यान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता है ऐसा व्यास मुनि जी का मत है ।। ४ ।। जब योगी का सत्य संकर्ण होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुनितसुख को पाता है वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ।। ४ ॥ जो ऐसा न हो तो:—

नेतरोतुपपत्तेः ॥ १ | १ | १ | १ | ॥
भेदव्यपदेशाञ्च ॥ १ | १ | १ | १ | ॥
विशेषसभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरी ॥ १ | २ | २२ ॥
स्मिभस्य च तथोगं शास्ति ॥ १ | १ | १६ ॥
सन्व्यपदेशाच्चान्यः ॥ १ | १ | २० ॥
भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ १ | १ | २१ ॥
शुह्रां प्रविद्यातमानौ हि तद्दर्शनात् ॥ १ | २ | ११ ॥
सन्वयपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १ | २ | १ ॥
सन्वयपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १ | २ | १ ॥
शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेननमधीयते ॥ १ | २ | २० ॥
ह्यासस्रुनिकृतवेदान्तस्त्र्यावि ॥

नस से इतर जीव साष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अल्प अल्प सामर्थ्यवाले जीव में साष्टिकर्तृत्व नहीं घट सकता इस से जीव नदा नहीं ।। "रसं क्षेत्रायं लब्ध्वानन्दी अ-बति" यह उपनिषद् का बचन है। जीव और नस भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्र-तिपादन किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्दस्वरूप नस की पाप होकर जीव आन्दस्वरूप होता है वह प्राप्तिविषय नस और प्राप्त होनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव और नस एक नहीं ।। दिन्यो समूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो सजः । समाणो स-मनाः शुक्रो सन्दरात्परतः परः ॥ सुग्रहकोपनिषद्शिन्तं । सं० ३ मं० २॥

े दिव्य, शुद्ध, मृत्तिमत्त्वरहित, सब में पूर्श, बाहर भीतर निरन्तर न्यापक, अज,ज-न्म मरुख रारीरभारणादि रहित श्वाम प्रश्वास रारीर और मन के संबन्ध से रहित, प्रका-शस्वरूप इत्वादि परमात्मा के विशेषण और अज्ञर नाशरहित प्रकृति से परे अर्थात सूचम जीव उस से भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूच्म है प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का मेदः प्र-तिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है।। इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीन में बहा का योग मतिपादन करने से जीन और बहा भिन्न हैं क्योंनि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है। इस जब के अन्तर्यामि अदि धर्म कथन किये हैं भीर जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्यों के व्या-प्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है ।। जैसे परमात्मा जीव से शिवस्वरूप है बैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण प्रथिवी आदि भूत, दिशा, वायु. सूर्यादि दिव्यगुर्खी के बोग से देवताबाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ " गुहां प्रविष्टी सुक्रतस्य लोके " इत्यदि उपनिषदों के वचनों से जीव त्रीर परमात्मा भिन्न हैं । वैसाही उपनिषदों में बहुत टिका-ने दिखलाया है ॥ "शरीरे भवः शारीरः " शरीरवारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥(अधिदैव)सव दिव्य मन आदि इन्द्रिमादि पदार्थी (ब्रिधिमृत)पृथिव्यादि भृत(ब्रध्यात्म)सव जीवों में परमात्मा अन्तर्यामीस्त्य से स्थित है न्यांकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यातं हैं ॥ गुरीर्धारी जीव बस नहीं है क्योंकि बस से जीव का मेद स्वरूप से सिद्ध है। इत्यादि शारीरकर्त्त्री से भी स्वरूप से ही बहा और जीव का भेद सिद्ध है वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम भीर उपसंहार भी नहीं घट सकता क्योंकि "उपकम" अर्थात् आरम्भ ब्रह्म से और "उपसंहार" अर्थात् प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति आहे। प्रलस भी बहा के धर्म हो जाते हैं अप्रैर उत्पतिविनाशरिहत बना का प्रतिपादन केट्युद्ध सत्यशासी में किया है वह नवीन वेदान्तियों पर कीप करेगा क्यों के निविकार, अविरिणामि, शुद्ध समातन, विश्रीन्तत्वादि विशेषणयुक्त बस में विकार, उत्पत्ति और अज्ञात आदि का सन्भव किसी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उपसहार ( प्रलय ) के होने पर भी बका

3

कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं इसलिये उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना स्कृठी है ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और मत्यकादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं।

इस के पश्चात कुछ जैनियों और शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार त्रायांवर्त में फैले थे और अपिस में खएडन मएडन भी चलता था रांकराचार्य के तीन सौ वर्ष के पश्चात उजीननगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ जिस ने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की तत्पश्चात् भर्तहरि राजा कान्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान हुआ उस ने बैरा-म्यवान होकर राज्य को छोड दिया। विकमादित्य के पांच सौ वर्ष के पश्चात राजा मोज हुआ उस ने भोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया कि जिस के राज्यमें कालिदास बकरी चराने वाला भी रववंश काव्य का कत्ती हुआ, राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बना कर ले जाता था उस की बहुत सा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उस के पश्चात राजाओं और श्रीमानों ने पहना ही झेंड दिया । यद्यपि शंकराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात् शैव आदि संप्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उन का बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढता आया शैवों में पाश्पतादि बहुत सी शाखा हुई थीं जैसी वाम-मार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा है लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठ-इसमा । उन के अनुयायी संन्यासी भी शैव मत में प्रवृत्त होगये और वाममार्शियों को भी मिलाते रहे वाममार्थी देवी जो रीव जी की पत्नी है उस के उपासक और रीव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राल और भस्म अवाविध धारण करते हैं परन्त जि तने वाममार्गी वेदविरोधी हैं उतने शैव नहीं हैं।

धिग् धिक् कपालं भस्मबद्वाचिवहीनम् ॥ १॥
बद्वाचान् करठदेशे दशनपरिमित्तान्मस्तके विश्वाती हे
पद् षद् कर्बापदेशे करयुगलगतान् हादशान्हादशैव ।
बाह्चोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम्
बचस्यच्दाऽधिकं यः कलयित शतकं स स्वयं नीलकण्ठः॥२॥
इत्यादि बहुत प्रकार के स्लोक इन लोगों ने नगये और कहने लगे कि जिस के
कपाल में भस्म और करठ में रुद्राल् नहीं है उस को धिकार है "तं त्यजेदन्त्यजं यथा" उस

को चागडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये॥ १ ॥ जो कगठ में २२, शिर में ४०, छः छः कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ भुजाओं में, १ शिला में और हृदय में १० ६ रुद्राद्य धारण करता है वह साद्यात् महादेव के सहरा है ॥ २ ॥ ऐसा ही राक्त भी मानते हैं पश्चात इन वाममाणीं और रीवों ने सम्मित कर के मन लिज का स्थापन किया जिस को जलाधारी और लिज कहते हैं और उस की पूजा करने लगे उन निर्लाजों को तिनक भी लज्जा न आई कि यह पामरपन का काम इम क्यों करते हैं १ किसी किव ने कहा है कि "स्वार्थी दोनं न पश्यित" स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में दुष्ट कामों को भी अष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं उसी पाषणादि मूर्ति और भग लिज की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोत्त आदि सिद्धियां मानने लेगे। जब राजा भोज के पश्चात् जैगी लोग अपने मन्दिरों में मुर्तिस्थापन करने और दर्शन पर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले भी जैनमिदिर में जाने आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्थ्यावर्त्त में आने जाने लगे तब पोपों ने यह स्लोक बनायाः

## न वदेचावनी भाषां प्रांगः करकगतरिष । हस्तिना ताज्यमानोऽषि न गर्न्छङ्जैनमन्दिरम् ॥

चाहे कितना ही दुःख माप्त हो और प्राण करठगत अर्थात् सृत्यु का समय भी क्यों न आया हो तो भी यादकी अर्थात् म्लेन्छभाषा मुख से न बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा आता हो और जैन के मन्दिर में जाने से आणा बनता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है। ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे अब उन से कोई प्रमाण पृछ्ता था कि तुम्हार मत में किसी माननीय अन्य का भी प्रमाण है ! तो कहते थे कि हां है, जब वे पृष्ठुते थे कि दिखलाओ ! तब मार्कर छेय पुराणादि के बचन पहते और मुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का विस्त ने बनाकर खड़ा किया था उस का समाचार राजा मोज को विदित होने से उन परिष्टतों को हस्तच्छेदना दि दर्गड दिया और उन स कहा कि जो का क्यादि अन्य बनावे तो अपने नाम से बनावे अर्था पुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा मोज के बनाये संजीवनी नामक इनिहास में लिखी है कि जो खालियर के राज्य ''भिंड" नामक नगर के तिवाड़ी आक्ष-

कों के घर में है जिस को लख़ना के रावसाहब और उन के गुमारते रामदयाल चौने-जी ने अपनी आंख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस चार को और उन के शिप्यों ने पां सहस छः सी श्लोक युक्त अर्थात् सब दरा सहस श्लोक कों के प्रमाण सास्त बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पचीस और अब मेरी आधी उमर में तीस सहस श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है जो एसे ही बढ़ता चला तो महामारत का पुस्तक एक ऊंट का बोभा हो जायगा और ऋषि मुनियों के नम से पुरालादि मन्य बनावेंगे तो आर्य्यावर्तीय लोग अमजाल में पड़ के वैदिक धर्म विहीन होके अष्ट हो जायेंगे। इससे विदित होता है कि राजा मोज को कुछ २ वेदों का संस्कार भा इन के भोज मबन्ध में शिखा है कि:

चर्छकेषा भोकाद्दीकमस्यः सुकृत्रिमा गच्छति चारुगत्या। बायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजन्नम् ॥

राजा भोज के राज्य में श्रीर समीप ऐसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्हीं ने बांडे के श्राकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कवी घड़ी में ग्यारह कोस श्रीर एक घंट में साढे सत्ताईस कीस जाता था वह भूमि श्रीर अन्तरित्त में भी चलता था श्रीर दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देना था जो यह दोनों पदार्थ त्राज तक बने रहते तो युरो-फियन इतने अभिसान में न चढ जाते भे जब पोप जी अपने बेलों के बेलियों से शेकने लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाते लगे जैनियों के पोप इन पुराणियां के पोपों के चेलों को बहकाने लगे तब पुराणियों ने बि-चारा कि इस का कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चेले जैनी होजाबँगे .पः श्चात पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदश अपने भी अवतार, मन्दिर, मृति श्रीर कथा के पुस्तक बनावें इन लोगों ने जैनियों के चौबीस तीर्थहरों के सहश चौबीस श्रवतार मन्दिर और मूर्जियां वनाई श्रीर जैसे जैनियां के आदि और उत्तर पुरागादि हैं वैसे अठारह पुराग बनाने लगे/। राजा भोज के डेट्सी अर्थ के प्रकास दे-प्यास भन्न का न्यासम्भ हुआ एक शठकीप नामक कंजरवर्ध में उत्पन्न हुका शा उस से थोड़ा सा चला बस के मधात मुनिवाहन भंगीकुलोत्पन और तीसरा यावनासार्व्य यहबहुतीत्वन त्राचार्य हुआ तत्पश्चात् ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उस ने

अपना मत फैलाया। रीवों ने शिवपुराणादि, राक्तों ने देवीभागवतादि, वैद्यावों ने वि-द्युपुराणादि बनाये उन में अपना नाम इसिलये नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा इसिलये व्यासादि ऋषि मुनियों के नाम भरके पुराण बनाये नाम भी इन का वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दिरद्ध अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सतातन रख दे तो क्या आश्चर्य है ! अब इन के आपस के जैसे भगहे हैं वैसे ही पुराणों में भी धरे हैं।

देखो ! देवीभागवत में " श्री: " नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिसी है उसी ने सब जगत को बनाया और बच्चा विष्ण महादेव को भी उसी ने रचा-उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ थिसा उस से हाथ में एक झाला हुआ। उस में से बहा की उत्पत्ति हुई उस से देवी ने कहा कि तू मुक्त से विवाह कर बहा। ने कहा कि तू मेरी माला है में तुम्म से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुनकर माला को कोध चढ़ा और लड़के को मत्म कर दिया और और फिर हाथ विस के उसी प्रकार दूसरा लंडका उत्पन्न किया उस का नाम विष्या रक्ला उस से भी उसी प्रकार कहा उपने न माना तो उस को भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लहके को उत्पन्न किया उस का नाम महादेव रक्खा और उस से कहा कि तु मुक्त से विवाह कर महादेव बोला कि मैं तुक्त से विवाह नहीं कर सकता तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने किया तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है! देवी ने कहा । के ये दोनों तेरे आई हैं इन्हों-ने मेरी आज्ञा न मानी इसालिये भरम कर दिथे, महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा? इन को जिला दे श्रीर दो स्त्री श्रीर उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनोंका तीनों के साथ विवाह हुआ। बाहरे ! माता से विवाह न किया श्रीर वहिन से कर लिया ! क्या इस को उचित समझना चाहिये ! पश्चात इन्द्रादि को उत्पन्न किया ब्रह्मा, विष्णु. रुद्ध और इन्द्र इन को पालकी के उठानेवाले कहार बनाया इत्यादि गपोड़े लंबे चौड़े मनमाने लिखे हैं । कोई उन से पृद्धे कि उस देवी का शरीर ऋौर उस श्रीपुर का बनाने दाता और देवी के पिता माता कीन थे ? बो कहो कि देवी अनादि है तो जो संबोगजन्य वन्तु है यह अनादि कभी नहीं हो-सकती, जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कौन सी अच्छी बात निकलर्ता है ? जैसी इस देवीभागवत में महादेव, बिप्तु और ब्रह्मादि

की जुद्रता और देवी की बढाई लिखी है इसी मकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत जुद्रता लिखी है अर्थात् थे एव महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है. जो रुद्राच अर्थात एक बृद्ध के फल की गोठली और राख वारण करने से मक्ति मानते हैं तो राख में लोटनेहारे गदहा आदि पशु और भुंत्रची आदि के धारण करनेवाले भील कंजर मादि मुनित नयों न पात्रें और सक्रर, कुत्ते, गघा आदि पशु राख में लोटने बालों की मनित क्यों नहीं होती ? ( पश्च ) कालाग्निरुद्रोपनिषद में भस्म लगाने का विधान लिखा है वह क्या भूठा है ! और ''ज्यायूपं जमदानेः ॰" यजुर्वेदवचन । इत्यादि बेदमन्त्रों से भी भरमधारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आंख के अश्रपात से जो बृक्त हुआ उसी का नाम रुद्राक्त है इसीलिये उस के धारण में पुरुष लिखा है एक भी रुद्रान्त धारण करे तो सब पापों से छट स्वर्ग को जाय यमराज और नरक का डर न रहे। ( उत्तर ) कालाग्निरुद्रोपनिषद् किसी रखोड़िया मनुष्य अर्थात् राख धरण करनेवाले ने बनाई है क्योंकि " यस्य प्रथमा रेखा सा भूलेकिः " इत्यादि वचन उस में अ नर्भक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक वा इस का वाचक कैसे हो-सकती है ? श्रीर जो "त्र्यायुषं जमद्ग्नेः" इत्यादि मन्त्र हैं वे भस्म वा त्रिपुरुद्धधारण के बाची नहीं किन्तु - "चत्त्वें जमद्भिः" । रातपथ । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति ( ज्यायुषम् ) तिगुणी अर्थात् तीन सी वर्ष पर्यन्त रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूं कि जिस से दृष्टि नारा न हो । भला यह कितनी नहीं मूर्खता की नात है कि आंख के अअपात से भी बन्त उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के सृष्टिकम को कोई अन्यश्वा कर सकता है ? जैसा जिस वृक्त का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्त उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इस से जितना रुद्राच्त, भरम, तुलसी, कमलाव्त, घास, च-न्दन आदि को कराठ में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत मनुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी और रीव बहुत मिध्याचारी विरोधी और कर्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं उन में जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है जो रुद्राच्रभस्मधारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे जब रुद्राञ्च भर्म धारण करनेवालों से कुत्ता, सिंह, सर्ध्य, बिच्छु, मक्स्वी और मच्छर त्रादि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ! ( शक्न ) वाममार्गा और शैव तो ऋच्छे नहीं परन्तु वैष्मय तो ऋच्छे हैं ! ( उत्तर ) यह भी वेद विरोधी होने से उन से भी अधिक बुरे हैं। ( पृक्ष ) "नमस्ते रुद्र मन्यवे"। "वैष्यावमसि"। "वा-

मनाय च"। "गणानान्त्वा गणपतिछ हवामहे"। "भगवती भूयाः"। "मूर्य आत्मा जगतरतत्त्रुपश्च"हत्यादि वेदममाणों से शैवादि मतासिद्ध होते हैं पुनः क्यों लग्छन करते हो? ( उत्तर ) इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि "रुद्र" परमेश्वर, प्राक्तादि वायु, जीव, श्राग्न श्रादि का नाम है जो कोधकर्चा रुद्र अर्थात् दुर्शों को रुत्ताने बाले परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठराग्नि को श्रव देना ( नम हित अलनाम-निषं ०२ । ७) जो मंगलकारी सब संसार का श्रत्यन्त कल्याण करने बाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये "शिवस्य परमेश्वरस्यायं मक्तः शैवः"। "विष्णोः परमात्मनोऽयं भवतो वैष्णवः" । "गणपतेः सकलजगत्स्वामिनोऽयं सेवकोगाणपतः"। "भगवत्या वागया श्रयं सेवकः भागवतः"। "सूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः सीरः" ये सब कद्व, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्यसा- वण्णुक्त वाणी का नाम है। इस में विना समक्ते ऐसा सम्गडा मचाया है जैसेः—

एक किसी बैरागी के दो चेल थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बार्गे गग की सेवा करनी बांट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कही बाज़ार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था इतने में गुरु जी ने करवट फेरा तो उस के पग पर दूसरे गुरुमाई का सेव्य पग पड़ा उस ने ले डंडा पग पर घर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुए ! तू ने यह क्या किया ! चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों का चढ़ा ! इतने में दूसरा चेला जो कि बाज़ार हाट को गया था आ पहुँचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देखा तो पग मृजा पड़ा है बोला कि गुरु जी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ! गुरु ने सब वृत्तान्त मुना दिया वह भी मूर्ल न बोला न चाला जुपचाप डएडा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई तब दोनों चेले डगडा लेके पड़े और गुरु के पगों को पीटने लगे तब तो बड़ा कोला-हल मचा और लोग मुनकर आये कहने लगे कि साधुजी बया हुआ! ! उन में से किसी हुद्धिमान पुरुष ने साधु को छुड़ा के पश्चात् उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि दे खा ये दोनों पग तुहारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी को मुख पहुँचता कारीर होता रेग तुहारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी को मुख पहुँचता कारीर होता है से भी उसी एक को दुःख होता है ॥

जैसे एक शुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अख्यड

सिक्यांनन्दांनन्दांनन्दां परमात्मा के निष्णु रुद्रादि अनेक नाम है इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुख्लास में प्रकाश कर आवे हैं उस सत्वार्थ को न जानकर शैव शाक्त वैप्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा करते हैं भन्दमित तनिक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु रुद्ध, शिव, आदि नाम एक अद्वितीय सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुणकर्मस्वभाव युक्त होने से उसी के वाचक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा? अन देखिये अकाक्षित बैप्णवों की अद्भुत मायाः—

तायः पुराई तथा नाम माला मन्त्रस्तर्थव च । त्रमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः॥ त्रात्रस्तनृमे तदामी त्रारतुते। इतिश्रुतेः॥ रामानुजपदलप्रदर्शे॥

अर्थात् (तापः) रांख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों को आगि में तपाक भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात् दुग्धयुक्त पात्र में नुभाते हैं और कोई उस द्ध्र को पी भी लेते हैं अब देखिये मत्यत्त ही मनुष्य के मांस का भी खाद उस में आता होगा ऐसे २ कमों से परमेश्वर को पास होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि विना शंख चक्रादि से शरीर तपाये जीन परमेश्वर को पास नहीं होता क्योंकि वह (आमः ) अर्थात् कचा है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उस से सब लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के ग्रंख चक्रादि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उन के ग्राह डरते हैं बैसे ही विष्णु के ग्रंख चक्रादि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उन के ग्राह डरते हैं और कहते हैं कि:—

दोहा—बाना बहा दयाल का, तिलक छाप और माल। यम डरपे काल कहे, भय माने भ्रापाल ॥

अर्थात् भगवान् का बाना तिलक छाप और माला धारण करना बड़ा है। जिस से यमराज और राजा भी ढरता है ( पुरुट्रम् ) त्रिश्ल के सहरा ललाट में चित्र निकालमा ( नाम ) नारायणदास, विष्णुदास अर्थात् दासराब्दान्त नाम रखना ( माला ) कमल गट्टे की रखना और पांचवां ( मन्त्र ) जैसे:—

श्रीं नमी नारायकाय॥

यह इन्हों ने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्स्ता है तथा।

.

#### श्रीमन्नाराय**बचरकं नारवं प्रपर्य ॥ श्रीमते नारायबाय नमः ॥** श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

इत्यादि मन्त्र धनाट्य और माननीयों के लिये बना रक्खे हैं। देखिये यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तिनक ! इन पांच संस्कारों को चकांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मंत्रों का चर्थ- में नारायण को नमस्कार करता हूं ॥ और में ल- हमीयुक्त नारायण के चरणारिवन्द के शरण को प्राप्त होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण के नमस्कार करता हूँ अर्थात जो शोभायुक्त नारायण है उस को मेरा नमस्कार होवे॥ जैसे वाममर्गा पांच मकार मानते हैं वैसे चकांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक से दाग देने के लिये जो वेश्मन्त्र का प्रमाण रक्खा है उस का इस प्रकार का पाठ और अर्थ है:--

प्रितं ते वितंतं ब्रह्मबस्पते प्रभुगीत्रा<u>ष्</u>ति पर्येषि विश्वतः। स्रतंत्रतनूर्वे तदामी संश्वते गृतास इब्हेन्त्रस्तत्समोदात ॥ १॥ तपीष्प्रविद्वं वितंतं द्विवस्पदे ॥२॥ ऋ० मं०८।सू० ८३। मन्त्र १।२॥

हे ब्रह्मागड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सर्वसामध्येयुक्त सर्वशक्तिमान् आपने अपनी ज्याप्ति से संसार के सब अवयवों को ज्याप्त कर रक्ला है उस आप का जो ज्यापक पिवनस्कर है उस को ब्रश्च वर्ध्य, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चर्यों से रहित जो अपरिपक आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्कर को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाशस्कर परमेश्वर की सृष्टि में विन्तृत पवित्राचरणकर तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २ ॥ अब विचार कीजिये कि रामनृजीयादि लोग इस मन्त्र से "च-क्रांकित" होना सिद्ध क्यों कर करते हैं १ मला कहिये वे विद्वान् थे वा आविद्वान् १ जो कही विद्वान् थे तो ऐसा असंमावित अर्थ इस मन्त्र का क्यों करते १ क्यों कि इस मन्त्र में "अतप्ततन्ः" शब्द है किन्तु "अतप्तमुजैकदेशः" नहीं पुनः "अतप्ततन्ः" यह नस्तिसायपर्यन्त समुदायार्थक है इस प्रमाण करके आनि ही से तपाना चकांकित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को माड़ में भोंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्भ करना तप लिया है।।

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः ॥ तैत्तिरी ०प्र०१०। ग्रु०५॥

(A)

इस्पादि तप कहाता है अर्थात् (अट्टतं तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानमां, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात् शरीर इन्द्रिय और मन से शुम कर्मी का आचरण करना बेदा-वि सत्य विधाओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदांनुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु को तपाके चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता । देखों ने अन्याकित लोग अपने को बड़े वैष्णाव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर अवाक नहीं देते कि प्रथम इन का मूलपुरुष ''शठकोप'' हुआ कि जो चक्रांकितों ही के अन्य और भक्तमाल अन्य जो नामाइम ने बनाया है उन में लिखा है: --

### विकीय शूर्प विचचार योगी ।।

इत्यादि वंचन चक्रांकितों के प्रन्थों में लिखे हैं शठकोप योगी शुप की बना वेंच-कर विचरता वा अर्थात् कंजरजाति में उत्पन्न हुआ था जब उस ने बाह्यगों से पढना वा पुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चकाक्कित श्रादि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उसका चेला "मुनिवाहन" जो कि चाएडाल वर्श में उत्पन्न हुआ था उस का चेला 'यावनाचार्यं' जो कि यवनकुत्तोत्पन्न था जिस का नाम बदल के कोई २ ''यामुनाचार्थं" भी फहते हैं उन के पश्चात् "रामानुज" श्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राङ्कित हुआ उस के पूर्व कुंछ्र भाषा के अन्य बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकवद्ध अन्य और सारीरकसूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य्य की टीका से विरुद्ध बनाई अभैर शंकराचार्य्य की बहुतसी निन्दा की जैसा शंकराचार्य्य का मत है कि अद्वैत अ-र्थात् जीव ब्रक्क एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत् प्रपंच सब मिथ्या भागारूप अनित्य है। इस से विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं। थहां राकराचार्य्य का मत बहा से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अ-च्छा नहीं और रामानुज का इस अंश में जो कि विशिष्टाद्वेत जीव और मायासहित प-रमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वेत का कहना सर्वथा व्यर्थ है। ये सर्वथा **ईस्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानमा, कर**ठी, तिलक, माला, मूर्त्तिपूजनादि प्राख-गडमत बलाने आदि बुरी बार्ते चक्रांकित आदि में हैं जैसे चक्रांकित आदि वेदविरोधी हैं वैसे राकराचार्व के मत के नहीं।

( प्रश्न ) मृतिपृजा नहां से चली ! ( उत्तर ) जैनियों से । ( प्रश्न ) जैनियों ने कहां से जलाई ? ( उत्तर ) अपनी मूर्खता से । ( प्रश्न ) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई मृत्तिं देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है ( उत्तर ) जीव चेतन और मूर्ति जड़ क्या मूर्ति के सदश जीव भी जड़ हो जायगा ! यह मूर्तिपृजा केक्ल पालगढमत है जैनिकों ने चलाई है इसलिये इन का ल-रहन १२वें समुदलास में करेंगे। ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मृत्तियों के सहश वैष्णवादि की मृत्तियां न-हीं हैं। (उत्तर) हां यह ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इसलिये जैनों की मृर्त्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से विरोधकरना इन का काम श्रीर इन से विरोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्या-नाबस्थित और विरक्त मनुप्य के समान बनाई हैं उन से विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शु इारित स्त्री के सहित रंग राग भोग विषयासिक सहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई हैं। जैनी लोग बहुत से शंख घरटा घरियार ऋादि बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैप्यावादि संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जालसे बच के इन की लीला में आ फँसे और बहुत से ज्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी श्रसंभव गाथायुक्त प्रनथ बनाये उन का नाम "पुराख" रखकर कथा भी सुनाने लगे श्रीर फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मृतियां बनाकर गुप्त कहीं प-हाड़ वा जङ्गलादि में घर त्राये वा भूमि में गाड़ दीं पश्चात् अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुक्त को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम, वा सन्मी नारायण और भैरव, हनुमान् आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हैं हम को वहां से ला, मन्दिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होने तो हम मनोवां छित फल देवें जब आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की ली-ला सुनी तब तो सच ही मानली और उन से पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ! तब तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जक्कल में है चलो मेरे साथ दिखला हूं तब तो उन अन्यों ने उस धूर्त के साथ चलके वहां पहुंचकर देखा आश्चर्य में होकर उस पोप के पगरें गिरकर कहा कि आप के ऊपर इस देवता की नड़ी ही कुपा है अब आप ले चलिये और इस मन्दिर बनवा देवेंगे उस में इस देवता की स्थापनाकर आप ही पूजा करना और हम लोग भी

इस मतापी दैवता के दर्शन स्पर्शन करके मनीवांछित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उस को देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कफ्ट से मृतियां स्थापन की । ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता इसलिये अवश्य मृति होनी चाहिये मला जो कुछ मी नहीं करें तो मृत्ति के सम्मुख जा हाथ जोड परमेश्वर का स्मरण करते श्रीर नाम लेते हैं इस में क्या हानि है ? ( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उस की मूर्ति ही नहीं बन सकती ब्रीर की मूर्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनावे पृक्षिकी, जल, श्रम्ति, बायु श्रीर बनस्पति श्रादि श्रनेक पदार्थ जिन में ईश्वर ने श्रद्धत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वररचित सहामूर्तियां कि जिन पहाड आदि से मनुष्यकृत मृतियां बनती हैं उन की देखकर परमश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ! जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुम्हारा क्रयन सर्वथः मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्म रण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो। सकता है क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहां मुक्ते कोई नहीं देखता इसलिये वह अनर्थ करे बिना नहीं चुकता इत्यादि अनेक दोव पाषाणादि मृतिपूजा करने से सिद्ध होते हैं । श्रव देखिये ! जो पाषाणादि मृतियों को न मानकर सर्वदा सर्वज्यापक सर्वत्वक्यांमा न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सब के बुरे भले कर्मों का द्रष्टा जानकर एक क्रांगात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक न जानके कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता. क्योंकि वह जानता है जो मैं मन वचन और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूँमा तो इस श्चन्तर्यामी के न्याय से बिना दंड पाये कदापि न बचुंगा और नामस्मरसामात्र से कुछ भी फल नहीं होता जैसा कि मिरारी २ कहने से मुँह मीठा और नीव २ कहने से कहुआ नहीं होता किन्तु जीम से चासने ही से मीठा वा कड्यावन जाना जाता है। (११स ) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुरालो में नामस्मरण का बड़ा माहारम्य लिखा है ? ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्म-रण फरते हो वह रीति मूठी है। ( प्रश्न ) हमारी कैसी रीति है ? ( उत्तर ) बेदवि-रुद्ध । (१३१) भला अब आप हम को वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये? (उत्तर)

नामरमण इस प्रकार करना चाहिये जैसे " न्यायकारी " ईश्वर का एक नाम है इस शाम से जो इस का अर्थ है कि जैसे पत्त्वपातरहित होकर परमात्मा सब का यथाबत न्याय करता है वैसे उस को प्रहण कर न्यायगुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी न करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है।

(प्रश्न ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस ने रिव, विष्णु, गरोश्य, सूर्य्य और देवी आदि के शरीरघारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इस से उस की मूर्ति बनती है क्या यह भी बात कृष्टी है ! ( उत्तर ) हां २ कृष्टी क्योंकि "अज एकपात्" "अकायम" इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर-धारणरहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं होसकता क्योंकि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक अनन्त और मुख दु:ख दश्यादि गुणरहित है वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर में क्योंकर आ सकता है ! आता जाता वह है कि जो एकदेशीय हो और जो अचल अदश्य जिस के विना एक परमाणु भी काली नहीं है उसका अयतार कहना जाना वन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उस के पीत्र के दर्शन करने की बात कहना है। ( प्रश्न ) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है पुन: चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ! देखो ! :-

## न काछे विद्यते देवा न पाषाणे न मृत्भये। भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्॥

परमेश्वर देव न काष्ठ पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। (उत्तर) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वन्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ाके एक छोटी सी मोंपड़ी का स्वामी मानना देखो। यह कितना बड़ा अपमान है बैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो। जब व्यापक मानते हो तो बाटिका में से पुष्प पत्र तोड़के क्यों चढ़ाते ! चन्दन धिस के क्यों लगाते ! भूप को जला के क्यों तेते ! घंटा, धरियाल, भांज, पत्नाजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ! तुम्हारे हाओं में है क्यों नोड़ते ! शिर में है क्यों शिर नमाते ! अस जलादि में है क्यों नैवैध धरते ! अह में है स्वान क्यों कराते ! क्यों के उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और

तुम न्यायक की पूजा करते हो वा न्याप्य की ? जो न्यायक की करते हो पाषासा ल-कड़ी क्यादि पर बन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो? और न्याप्य की करते हो तो हम परमे-श्वर की पूजा करते हैं ऐसा मूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषासादि के पुजारी हैं ऐसा स-त्य क्यों नहीं बोलते ? ॥

इस कहिये "भाव" सच्चा है वा कठा ! जो कही सच्चा है तो तुझारे माव के अधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा और तुम मृत्तिका में मुक्णी रजतादि. पाषाण में हीरा पक्षा आदि समुद्रफेन में मोती, जल में घृत दुग्ध दिध आदि और घृलि में मैदा शकर आदि की भावना करके उन को बैसे क्यों नहीं बनाते हो ! तुम लोग दःख की भाव-ना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और मुख की भावना सदैव करते हो वह क्यों न-हीं बास होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके वयों नहीं देखता ? मरने की भाव-ना नहीं करते क्यों मर जाते हो ! इसलिये तुकारी भावना सर्क्वा नहीं क्येंकि जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अभिन में अभिन जल में जल जानना और जल में अग्नि अग्नि में जल समभाना अभावना है। क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है इसलिये तुम अभावना को भावना और भावना की अभावना कहते हो ( प्रश्न ) अजी जबतक वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तब-तक देवता नहीं आता और आवाहन करने से भाट आता और विसर्जन करने से चला जाता है। (उत्तर) जो मन्त्र को पहकर आवाहन करने से देनता त्रा जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती? और बिसर्जन करने से चला क्यों नहीं जाता? और वह क-हां से भाता भीर कहां जाता है ? सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता भीर न जाता है जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में अीव को क्यों नहीं चुला लेते ? और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते हैं । सुनी भाई ! भोले भाले लोगो ! ये पोपजी तम को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं क्यों में पाषाणादि मूर्तिपूजा और परमेश्वर के भावाहन विसर्जन करने का एक अन्तर मी नहीं है। ( प्रश्न ) :-

माबा इहागच्छन्तु सुलं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । बात्मेहागच्छतु सुलं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । इन्द्रियाखीहागच्छन्तु सुलं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ इत्यादि वेदमन्त्र हैं क्यों कहते हो नहीं हैं ? ( उत्तर ) ऋरे साई ! बुद्धि को बोड़ी सी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकिट्यत वाममार्गियों की वेदिवरुद्ध तन्त्रमन्थों की पोपरिचत पंक्तियां है वेदवचन नहीं । ( प्रश्न ) क्या तन्त्र मुद्धा है ? ( उत्तर ) हां, सर्वथा मूटा है, जैसे आवाहन प्राग्णप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूर्चिविषयक वेदों में एक मन्त्र मी नहीं वेसे "स्नानंसमर्पयामि" इत्यादि चचन भी नहीं अर्थात् इतना भी नहीं है कि "पाणकादिमूर्चि स्वमित्क मन्दिरेषु संस्थायन गन्धादिमिर्स्चवेत्" अर्थात् पाषाणा की मूर्चि बना मन्दिरों में स्थापन कर चन्दन अन्ततादि से पूजे ऐसा लेशमात्र भी नहीं (प्रश्न) जो वेदों में विधि नहीं तो लगडन भी नहीं है और जो खगडन है तो "प्राप्ती संस्था निवेषः" मूर्चि के होने ही से खगडन हो सकता है। ( उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वरके स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वधा निवेध किया है क्या अपूर्वविधि नहीं होता ? मुनो यह है :—

ग्रन्थन्तमः प्रविश्वन्ति येऽसम्भृतिमुपासते। ततो भ्य इव-ते तमो य उ सम्भृत्याध रताः॥ १॥ यज्जः०॥ ग्र०४०। मं०६॥ न तस्य प्रतिमा ग्रस्ति॥ २॥ यज्जः०॥ ग्र० ३२ मं०३॥ यमाचानभ्युदितं येन बागभ्युचते।

- र्व तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ ३ ॥ यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
- म तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ यच्चक्कवा न प्रयति येन चक्कंवि प्रयन्ति ।
- ६ तदेव ब्रह्म स्वं विक्ति नेदं यदिदसुपासते ॥ ६ ॥ यच्छोत्रेखं न शृकोति येन ओत्रमिद् ५ सृतस्
- तदेव ब्रक्स स्वं विक्ति नेदं यदिव्युपासते ॥ ६ ॥ ः
   यत्माखेन न प्राक्ति येन प्राक्तः प्रकीयते ।

#### त्देव ब्रह्म त्यं विदि नेदं यदिद्युपासते ॥ ७ ॥ ८ केनीनिव्यक्तिपदि ॥

जो असम्मृति अर्थात् अनुत्पन अनादि प्रकृति कारण की अष्ट के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात् अज्ञान और दु:लसागर में इवते हैं । और सम्भृति जो का-रण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि भत पाषाण और मृतादि अवयव और मन-प्यादि के शरीर बी उपासना बड़ा के स्थान में करते हैं वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अधीत महामूर्ख चिरकाल घोर दु:लरूप नरक में गिरके महाक्लेश भोगते हैं ॥ १ ॥ औ सब जगत में ज्यापक है उस निराकार परमारमा की प्रतिमा परिमाण सा-दर्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणी की इयता अर्थात् यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं भीर जिस के धारण भीर सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी की ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उस से भिन्न है वह उपासनीय नहीं ।। ३ ॥ जो मन से " इयता " करके मन में नहीं त्राता जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तु जान श्रीर उसी की उपासना कर जो उस से भिन्न जीव श्रीर श्रन्त करण है उस की उपा-सना ब्रह्म के स्थान में मत कर ।। ४ ॥ जो आंख से नहीं दीख पडता और जिस से सब आंखें देखती हैं उसी को तु ब्रह्म जान श्रीर उसी की उपासना कर श्रीर जो उस से भिन्न सूर्य वियुत चौर अम्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर ॥ ५ ॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिस से श्रोत्र सुनता है उसी को तृ बहा जान और उसी की उपासना कर और उस से भिन्न शब्दादि की उपासना उस के स्थान में मत कर ा। ६ ।। जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिस से प्राण गमन को प्राप्त होता है इसी को तू ब्रह्म जान श्रीर उसी की उपासना कर जो यह उस से भिन्न वायु है उसे की उपासना मत कर ।। ७ ॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है "प्राप्त" का जैसे कोई कहीं बैठा हो उस को वहां से उठा देना, "अ-प्राप्त" का जैसे है पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुँवे में मत गिराना, दुष्टें। का संग मत करना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में पाप्त का निवेध किया है। इसलिये पाषाणादि मु-र्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है। ( पश्च ) मूर्तिपूजा में पूज्य नहीं तो याम भी नहीं है। ( उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं: - विहित - जो कर्जन्यता से बेद में सत्यभा-बाखादि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषिद्ध — जो अकर्त्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में नि-

षिद्ध हैं जैसे बिहित का अनुष्टान करना वह धर्म उस का न करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है जब बेदों से निषद्ध मूर्तिपुजादि कर्मी को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? ( प्रश्न ) देखे। ! वेद अनादि है उस स मय मृति का क्या काम था क्योंकि पहले तो देवता पत्यन्त थे यह रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का झान और सामध्ये न्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्तिपूजा है, क्योंकि सीट्रा २ से चंद्रे तो भवन पर पहुंच जाय पहिली सीट्री छोडकर जपर जाना चाहै तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्ति प्रथम सीढी है इस की पु-अते २ जब जान होगा और ऋन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर स-केगा जैसे लक्य का मारनेवाला प्रथम स्थल लक्य में तीर गोली वा गोला आदि मारतार पश्चात सुक्त में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सक्स ब्रह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लडिकयां गुडियों का खेल तबतक करती हैं कि जबतक सबे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं। ( उत्तर ) जब बेदबिहित धर्म श्रीर बेदविरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुन्हारे कहने से भी मूर्तिपूजा करना अधर्म ठहरा जो २ ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उन २ का ग्रमाल करना जाना नास्तिक होना है, मुनो:---

> नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ मनु॰ २ । ११ ॥ या वेदबाद्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्कलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २ ॥ उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित् । तान्यवीकालिकतया निष्कलान्यमृतानि च ॥ ३ ॥

मनु अ०१२।६५।६६॥

मनु जी कहते हैं कि जो बेदों की निन्दा अर्थात् अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो अथ वेदबाछ कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को दुःस्तागर में बुबानेवाले हैं वे सब निष्फल असत्य अध्यकाररूप इस लेकि और परलोक में दुःस्तदायक हैं ॥ २ ॥ जो इन वेदों से विरुद्ध अंथ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ नष्ट हो जाते हैं उन का मानना निष्फल और मूठा है ॥ २ ॥ 3

इसी शकार असा से लेकर जैमिनि गहर्षिपर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध की न मानना किन्तु वेदानुकुल ही का आचरण करना धर्म है क्वोंकि वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है इस से निरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदनिरुद्ध होने से मूठे हैं और जो वेद विरुद्ध पुस्तक हैं उन में कही हुई मृत्तिपूजा भी अधर्मरूप है । मनुष्यों का ज्ञान जह की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है इसलिये आ नियों की सेवा सक से ज्ञान बढता है पाषाणादि से नहीं। क्या पाषाणादि मृर्चिपुजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है ! नहीं र मृचिंगुजा सीढ़ी नहीं किन्तु एक बढ़ी साई है बिस में गिरकर चक्रनाचूर होजाता है पुनः उस खाई से निकल नहीं सं कता किन्तु उसी में गर जाता है। हां, छोटे धार्भिक विद्वानों से लेकर परम बिद्वान् योगियों के संग से सद्विचा और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीहियां हैं जैसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेगी होती है किन्तु मूर्चियुजा करतेर ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्तियुजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यर्थ खोके बहुत २ से मर गये और जो अब है वा होंगे वे सी 'मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोक्त को प्राप्तिरूप फलों से बिमुल होकर निर्ध नष्ट हो जायंगे । मूर्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लद्दयवत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान् और स्रिप्टिविधा है इस को बंदाता २ अझ को भी पाता है और मूर्ति गुड़ियों के खेलबत् नहीं किन्तु प्रथम अच्चराभ्यास सुशिद्धा का होना गुडियों के खेलवत् ब्रह्म की प्राप्ति का सा धन है सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमा-त्मा को भी प्राप्त हो जायगा । ( प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है इसलिये मूर्तिपूजा रहनी चाहिये। ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कमी नहीं हो सकता, क्योंकि उस को मन भट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है और निराकार परमात्मा के अहरा में यावत्सा मर्थ्य मन अत्यन्त दौडता है तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ अगनन्द में मग्न होकर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत का मन स्थिर हो जाता क्योंकि जनत् में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र त्रादि साकार में फँसा रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता अवतक निराकार में न लगावे क्योंकि निरवयन होने

से उस में मन स्थिर हो जाता है इसलिये मुर्शियूजन करना अपने है । इसका जन में को को रूपये मन्दिरों में व्यथ करके दक्षित्र होते हैं और उस के असाव होता है। क्षेत्रस-स्त्री पर्कों का गंदिरों में मेला होने से व्यक्षित्रार खड़ाई बसोहा और शेष दि त्रस्था होते हैं। सीका-उसी को धर्म आर्थ काम और मुक्ति का साथन परकार्बरहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्व गमाते हैं । बांचवां नाना मकार की विकटा स्वरूप नाम चरित्रयुक्त मुर्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नृष्ट होके विरुद्ध नत में चलकर कायस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। क्रान्छा-उसी के भरोसे में शह का प-राज्य सीर अपना विजय मान बैठे रहते हैं उन का पराजय होकर राज्य स्वातम्ब और धन का मुख उन के रात्रओं के स्वाधीन होना है और आए पराधीन महिनारे के टद्द और कुम्हार के गदहे के समान राजुओं के वरा में होकर अनेक विभ बु:स, पाते हैं | सातवां - जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्था धरे तो जैसे वह उस पर कोषित होकर मारता वा गाली प्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नामपर पाषाणादि मृधियां घरते हैं उन दुष्टमुद्धिवाली का सस्यानास परमेश्वर क्यों न करे | बाठवां - आन्त होकर मंदिर र देशदेशान्तर में वृमते र द:ख पाते धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते चीर आदि से पौडित होते ठगीं से ठगाते रहते हैं । नवबां -दृष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस धन को वेश्या, परसीम-मन, मच मांसाहार, लड़ाई बखेडों में व्यथ करते हैं जिस से दाता के सुख का मूल ब-ष्ट होकर द:ल होता है । दरावां--माता पिता आदि याननीयों का अपमानकर या-वाणादि मूर्तियों का मान करके इतन्त्र हो जाते हैं । स्वारहवां उन मूर्तियों को कोई तोड डालता वा चोर ले जाता है तब हाय २ करके रोते रहते हैं । बारहवां---पृजारी परस्त्रियों के संग और पुजारिन परपुरुषों के संग से प्रापः द्वित हो कर स्त्रीपुरुष के भेम के ज्यानन्द को हाथ से खो बैठते हैं। तेरहवां--स्वामी सेवक की आजा का पालन यथावत न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट अप्ट हो जाते हैं । बीयहवां-बढ़ का भ्यान करने वाले का भारता भी जहबुद्धि हो बाता है क्योंकि ध्येय का जड़ाल धर्म अन्तःकरणहारा आत्मा में श्रवश्य आता है। पन्नहक्तं - परमेश्वर ने मुमन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ बायु जल के हुर्गन्थ निवारण और भारोम्बल के लिये बनाये हैं उनको पूजारी जी तोड ताड कर न जाने उन पूर्णों की कितने दिस तक R

मुगन्धि काकाश में चर कर वायु जल की युद्धि करता और पूर्ण मुगन्धि के समक सक उस का मुगन्ध होता उस का नाश बध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीच के साक मिश तड़ कर उलटा हुगन्ध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने परवर पर चढ़ाने के जिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं!। सोसक्तां—परवर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अस्त आदि सब का जल और युविका के संयोग होने से नोरी व। कुरड में आकर स-इके उस से इतना दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का, और त-हमों जीव उस में पड़ते उसी में मरते सड़ते हैं। ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के करने में दोष आते हैं इसलिये सर्वधार पाषाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगों को त्यक्तन्त्र है। और जिन्हों ने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है करते हैं और करेंगे वे पूर्वीक्त दोषों से न बचे न बचते हैं और न बचेंगे॥

( प्रश्न ) किसी प्रकार की मूर्जिप्जा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्थावर्ष में पंचदेवपूजा राज्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उस का यही पंचायतनपूजा जो कि शिन, विष्णु, अन्तिका, गणिश और मूर्य की मूर्जि बना कर पूजते
हैं यह पंचायतनपूजा है वा नहीं ! ( उत्तर ) किसी प्रकार की मूर्जिप्जा न करना किनतु "मूर्किमान्" जो नींचे कहेंगे उन की पूजा अर्थात सत्कार करना चाहिये वह पंचदेवपूजा पंचायतनपूजा राज्य बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मूर्टों ने उस के
उसम अर्थ को छोड़ कर निक्रष्ट अर्थ पकड़ लिया जो आज कल शिवादि पांचों की
मूर्जियां बनाकर पूजते हैं उन का संदन तो अभी कर चुके हैं पर सभी पंचायतन के
दोक्त और वैदानुक्लोक्त देवपूजा और मूर्तिप्जा यह है मुनो:--

मा नी वर्षाः पितरं मोत मातरम् ॥ यज्ञः । अ०१६ । मं०१५ ॥ आचार्या असर्वेश असर्वारिणमिच्छते ॥ अर्थवे वर्षः ११ । व०५ मं०१७॥

स्तिथिर्मृहानागच्छेत् ॥ स्थर्व० ॥ कां०१५ । व०१३ । मं० ६ ॥ सर्वत प्रार्थत प्रियमेघासो सर्वत ॥ कांवदे ॥ स्वमेष प्रत्युचं ज्ञासासि त्वामेष प्रत्यचं ज्ञास पदिष्याप्रि ॥ तिस्तिशिक्षेत्रिका ब्रह्मा १ । सनु० १ ॥ सत्तम प्रको देव इति स ज्ञा त्यदित्याचन्नते ॥ कानवयः कां १४। प्रपाठः ६। ब्राह्मः ७। कंडिका १०॥ मातृद्वो भव पितृद्वो भव ग्रावार्यदेवो भव ग्रतिथि देवो भव॥ तैसिरीयोपनि०॥ व०१। ग्रनु० ११॥ पितृभिर्मातृपिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा। पूज्या भूषितिच्यारच बहुकल्यासमिष्सुभिः॥ मनु॰ ग्रा०३। ५५॥

उपचर्यः स्त्रिया साध्य्या सनतं देववत्पतिः ॥ मनुस्मृती ॥

भथम माता मृत्तिमती पूजनीय देवता अर्थात् सन्तानी की तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात् ताइना कभी न करना । दूसरा पिता सत्क-र्चव्य देव उस की भी माता के समान सेवा करनी । तीसरा ऋाचार्य जो विद्या का देने-बाला है उस की तन मन धन से सेवा करनी । चौथा श्रतिथि जो विद्वान, धार्मिक, वि ष्कपटी. सब की उन्नति चाहने वाला, जगन् में अमगा करता हुआ, सत्त्र उपदेश से सब को मुखी करता है उस की सेवा करें। पांचवां स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीय है। ये पांच मूर्तिमान् देव जिन के संग से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्ता, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है ये ही परमेश्वर की प्राप्ति होने जी सीरिवां हैं इन की सेवा न करके जो पाषाणादिमृत्ति पूजते हैं वे अतीब वेदविरोधी हैं । ( प्रश्न ) माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्चिपूजा भी करें तब तो कोई दोष व हीं ! (उत्तर) पाषाणादि मृर्विपूजा तो सर्वश्रा कोड़ने श्रीर मातादि मृर्तिमानीं की सेवा क-रने ही में कल्याण है बड़े अनर्थ की बात है कि सान्तात् माता आदि पत्यक्त मुसदाय-क देवों को छोड़ के अदेव पाषाणादि में शिर मारना खीकार किया! इस को लोगों ने इसीलिय स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवेद्य वा भेट एजा धरेंगे तो वे स्वयं ला लेंगे और मेट पूजा लेंगे तो हमारे गुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा इस से पाषासा-दि की मुर्ति बना उस के आगे नैवेदा धर घंटानाद टंट पूंपू और शंख बना, कोलाहल कर, श्रंगूठा दिखला श्रर्थात् ''त्वग्ंगुष्ठं गृहाता मोजनं पदार्थे वाऽहं ब्रहीच्वामि" जैसे कोई किसी की छले वा विडावे कि तू घंटा ले और अंगूठा विस्तलावे उस के आने से सब पदार्थ ले आप भोगे वैसी ही लीला इन पूजारियों अर्थात् पूजा नाम सत्कर्भ के राजुकी की है। ये लोग चटक मटक चलक मालक मृत्तियों को बना उना आप दशों के तुस्य

बन उन के बिचारे तिर्वृद्धि मृद अनार्थों का गाल मारके मौज करते हैं जो कोई धार्म-इ राजा होता तो हुन पापाएपियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने ऋदि कार्यो में लगा के खाने पीने को देता निर्वाह कराता । ( प्रश्न ) जैसे की जाति की पानासा-दिमुर्चि देखने से कामोत्पचि होती है वैसे बीतराग शान्ति की गूर्चि के देखने से वैसम्ब क्रीर शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? ( उचर ) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मृतिं के जहत्व धर्म आत्मा में आने से विचार शक्ति घट जाती है विवेक के विना वैराम्म, वै-राम्य के बिना बिज्ञान और विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती और जो कुछ होता है सो उनके संग उपदेश और उन के इतिहासादि के देखने से होता है क्योंकि जिस का मुखा वा दोष न जानके उस को मूर्तिमात्र देखने से भीति नहीं होती भीति होने का का-रण गुणज्ञान है। ऐसे मूर्जि जा आदि बुरे कारणों ही से आर्थावर्त में निकम्मे पूजा-री भिक्तक आलसी पुरुवार्थरहित कोड़ों मनुष्य हुए हैं सब संसार में मृत्ता उन्हीं ने फैलाई है भुठ छल भी बहुतसा फैला है। ( प्रश्न ) देखो काशी में "श्रीरक्षनेव" बा-दशाह की "लाटमैरव" आदि ने बड़े २ जमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उन को तीहने गये और उन्हों ने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तब बडे २ अमरे निकल कर सब फीज को ज्याकुल कर भगा दिया। ( उत्तर ) यह पाषागा का जमत्कार नहीं किन्त वहां भमरे के छत्त लग रहे होंगे उन का स्वभाव ही कृर है जब कोई उन को हें है तो ने क टने को दीड़ते हैं। श्रीर जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पूजारीजी की लीला थी। ( प्रश्न ) देखी महादेव स्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कृप में कीर वेशीमाधव एक बाबाए के घर में जा लिये क्या यह भी चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) भला जिसके कोटपाल कालभैरव लाटभैरव आदि भूत मेत और गरुड आदि गया, उन्हों ने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ? जब महादेव और विष्णा की प् राखीं में कथा है कि अनेक त्रिपुरामुर आदि बड़ेर भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भरम क्यों न किया ? इस से यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पापास क्या लहते लड़ाते जब मुसलमान मंदिर भीर मूर्त्तियों को तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आये तब पूजारियों ने उस पाषाण के लिक को कूप में डाल और वेसीमाधव को जा-क्षाण के घर में खिपा दिया जब काशी में कालमैरव के डर के गार वगदूत नहीं जाते और प्रलयसमय में भी कारी। का नारा होने नहीं देते तो म्लेच्छों के दूत क्यों न डराये! और अपने राजा के मंदिर का क्यों नास होने दिया ! यह सब पोपमाया है ॥

( प्रश्न ) गया में आद करने से पितरों का पाप छट कर नहीं के आद के पु-एसप्रभाव से फ्लिर स्वर्ग में जाते और फ़्लिर अपना हाथ निकाल कर फिरड लेते हैं क्या यह भी बात मुठी है ? ( उत्तर ) सर्वश्रा मुठ, जो वहां पिएड देने का बही प्रभाव है तो जिन पिएडों को पितरों के मुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उम का व्यय गयाबाल बेरयागमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं लूटता ? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं दीखता विना परहों के हाथों के, यह कभी किसी धूर्त ने प्रविवी में मू का स्रोद उस मे एक मनुष्य बैठाय दिया होगा पश्चात उस के मुख पर कुरा निका पि-रह दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अंधे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आधार्य नहीं वैसे ही वैजनाय को रावण लाया था यह भी मिया बात है । (प्रश्न) देखों ! कलकत्ते की काली और कामाचा आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) कुछ भी नहीं ये अन्ये लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं कूप खाड़े में गिरते हैं हट नहीं सकते वैसे ही एक मूर्स के पीने दूसरे चनकर मूर्चिएजारूप गढ़े में फँस कर दुःस पाते हैं। (मक्ष) मला यह तो जाने दो परन्त जगसाथ जी में प्रत्यक्ष चमस्कार है एक कलेवर बदलने के समय चन्दन का लकडा समुद्र में से स्वयंमन आता है। चूल्हे पर ऊपर २ सात हरहे धरने से ऊपर के पहिले र पकते हैं और जो कोई वहां जगनाथ की परसादी न लावे तो कुड़ी हो जाता है और धर आपसे आप जलता पापी को दर्शन नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मन्दिर बनाया है कलेवर बदलने के समय एक राजा एक परहा एक बर्ट्ड मर-जाने आदि नमस्कारीं को तुम भूठन कर सकोगे ! (उत्तर)जिसने नारह वर्ष पर्यन्त जगनाभ की पूजा की बी वह विरक्त होकर मथुरा में आया वा मुक्त से मिला वा मैंने इन वातें। का उत्तर पूछा था उस ने ये सन नातें मूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह 🤰 कि जन कलंबर नदलने का समय आता है तब नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहारियों से किनारे लग जाती है उस को ले मुतार लोग मृतियां बनावे हैं जब रसीई बनती है तब कप ट बन्द करके रतोहयों के बिना अन्य किसी को न जाने न देखते देते हैं भूमि पर नारों त्रोर इ: और बीच में एक चकाकार चुद्धे बनते हैं उन हंडों के नीचे बी मुझी भीर राख लगा कु:चूल्हों पर चावल पका उन के तले मांज कर उस बीचके हुंदे में उसी समय चावल डाल छ: चूल्हों के मुख लोहे के तबों से बन्द कर दर्शन करनेवालों

को जो कि अनाव्य हों बुलाके दिखलाते हैं उत्तर २ के इंडों से बावल निकाल पके हुद आवलों को दिसला नीचे के कचे चावल निकाल दिलाके उन से कहते हैं कि कुछ हराहों के लिये रख दो आंख के अन्थे गांठ के पूरे रुपये अराफी धरते और कोई २ गासिक भी बांध देते हैं । राद्र नीच लोग मंदिर में नैबेच लाते हैं जब नैवेच हो चुकता है तब वे गृद तीय शोग जुठा कर देते हैं पश्चात् जो कोई रुपया देकर हंडा लेवे उस के घर पहुंचात और दीन गृहस्थ और साधु सन्तों को लेके शृद और अन्त्य अपर्यन्त एक पंक्ति में बैठ ज़ुटा एक दूसरे का भोजन करते हैं जब वह पंक्ति उउती है तब उन्हीं पक्तकों पर दूसरों को नैठाते जाते हैं महाश्रनाचार है और वहतेरे मनुष्य वहां जाकर उन का नुठा न साके अपने हाथ बना साफर चले आते हैं कुक भी कुष्ठादि रोग नहीं होते धीर उस जगनावपुरी में भी बहुत से परसादी नहीं खाते उन को भी कुण्ठादि रोग नहीं होते और उस जगनायपुरी में भी बहुत से कुप्ठी हैं नित्यभित त्रंठा सामे से भी शेग नहीं छूटता और यह जगनाथ में वाममार्गियों ने भैरवीचक बनामा है नयोंकि सुभद्रा श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में सी भीर माता के स्थान बैठाई है जो भैरवीचक न होता तो यह बात कभी न होती । श्रीर रथ के पहियों के साथ कला बनाई हैं जब उन को सुधा बुमाते हैं बुमती हैं तक रथ चलता है जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उस की कीत को उलटी चुमा देने से रब सड़ा रह जाता है पूजारी लोग पुकारते हैं दान देशो पुरुष करो जिस से जग-नाथ मसन होकर अपना रथ चलार्वे अपना धर्म रहे जब तक भेंट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब भा चुकती है तब एक वजवासी भच्छे कपड़े दूसाला भोढ़ कर आगे खड़ा रह के हाब जोड़ स्तृति करता है कि "हे जगलाथ खामिन् ! आप क्रुपा करके रम को चलाइये हमारा धर्म रक्सो" इत्यादि बोल के साष्टान दंडवत् प्रयान कर रम पर चढ़ता है उसी समय कील को सूधी घूमा देते हैं और जब २ शब्द बोलं सहसों ममुख्य रस्ती सीयते हैं स्थ चलता है । जन बहुत से सोम दर्शन की जीते हैं तब इतमा बड़ा बंदिर है कि जिस में दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक जलाना बड़ता है उन मूर्फिमों के आगे सैंचकर लगाने के परदे दोनों और रहते हैं 'पेडे पूजारी मीतर खड़े रहते हैं जब एक बोरवाले ने परदे को सीचा ऋट मूर्चि बाइ में बाजाती है तब सब पंढे और पूजारी पुढ़ारते हैं तुम मेंट धरो तुम्हारे पाप खूट जामेंगे तब दर्शन

होगा शिव्र करो वे विचारे मोले मनुष्य पूर्णों के हाथ लूटे जाते हैं और मट परदा द्-सता खेंच लेते हैं सभी दर्शन होता है तब जम शब्द बोल के प्रसन्त होकर पंके खाके तिरस्कृत हो चले जाते हैं। इन्द्रदमन पही है जिस के कुल के लोग अवतक कलकरें में हैं वह धनाट्य राजा और देवी का उपासक था उस ने लाखों रुपये लगा कर मन्दिर ब-नवाया था, इसलिये कि आर्यावर्त देश के भोजन का बखेड़ा इस शित से छुड़ावें परन्तु वे मूर्ख कव छोड़ते हैं देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पयों में मान्दिर बनाया, राजा पंडा और बड़ई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं छोटों को दुःल देते होंगे उन्हों ने संगति करके उसी समय अवीत कलकर ब-दलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं कि जिस को प्रतिदिन थे। के चरणावृत बनाते हैं उस पर रात्रि की शयन आर्ची में उन लोगों ने विष का तेज़ब लपेट दिया होगा उस को थे। के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिस से वे कमी मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार और मोजनमटों ने मसिद्ध किया होगा कि जगनाथजी अगने शरीर ब-दलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी अर्टी बोतें पराये धन ठगने के लिये बहुत सी हुआ करती हैं।

(प्रश्न) जो रामश्चर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिंग बढ़ जाता है क्या यह भी बात भूठी हैं ( उत्तर ) भूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अंधेरा रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिबिन्न चमकता है और कुछ भी नहीं न पाषाख बटे ब बढ़े जितना का उतना हरता है ऐसी लीला करके बिचारे निर्मुद्धियों को ठगते हैं (प्रश्न)रामश्चर को रामचन्द्र ने स्थापन किया है जो मूर्तिपूजा वेदिवरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्तिस्थापन क्यों करते और बाल्मीकिजी रामायगा में क्यों लिखते ! ( उत्तर ) रामचन्द्र के सम्य में उस लिंग वा मन्दिर का नाम चिन्ह भी न था किन्तु वह ठीक है कि दाविख देशस्थ रामनामक राजा मे मन्दिर बनवा लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनूमान् आदि के साथ लंका से चले आकारासार्थ में विमान पर वैठ अयोध्या को आते थे तब सीता जी से कहा कि:—

अत्र पूर्व महादेवः प्रसादमकरोढिशुः।

# सेतुषम्य इति ख्यातम् ॥ वाल्मीकिरा । सकाकां । सर्गे १२५ । इस्रो । १० ॥

हे सीते ! तेरे वियोग से हम ज्याकुल होकर वृमते के भीर इसी स्थान में चातु-र्मास्य किया का भीर परमेश्वर की उपासना व्यान भी करते के वहीं जो सर्वत्र विमु (आपक) देवों का देव महादेव परमास्मा है उस की इत्या से हम को सब सामग्री यहां शास हुई और देख यह सेतु हमने बांधकर लंका में आके उस रावण को मार तुम्स को ले आये इस के सिवाय वहां वालगीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा। (अर्ब):—

"रङ्ग है कालियाकना को। जिस ने हुका पिलाया सन्त को"

दिक्स में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अवतक हुका पिया करती है जो मूर्ि क्या भूठी हो तो यह चमत्कार भी भूठा हो जाय। (उत्तर) भूठी २ यह सब पोपलीला है क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा उस का छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुका भरवा पेचवान लगा मुख में नली जमा के परदे डाल निकल आता होगा तभी पीछे बाला आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुका गड़ २ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा जब पीछे फूँकें मार देता होता होगा तब नाक और मुख के छिद्रों से मुखा निकलता होगा उस समय बहुत से मूर्गे को धनादि पदार्थों से लूट कर धन-रहित करते होंगे।

( प्रश्न ) देखों ! डाकोरजी की मूर्ति द्वारका से अगत के साथ चली आई एक सचा रत्ती सोने में कई मन की मूर्तित तुल गई क्या यह भी चमस्कार नहीं ! ( उत्तर ) नहीं वह अक्त मूर्तित को चुरा लाया होगा और सवा रत्ती के बराबर मूर्ति का तुलना किसी अंबड़ आवसी ने गप्य मारा होगा ।

( मश्न ) देखी ! सीमनाब जी पृथिवी से अपर रहता था और बड़ा जमत्कार था क्या कह भी मिष्या नाल है ! ( उत्तर ) हां मिथ्या है सुनो ! उत्पर नीचे चुम्नक पाकाश लगा रक्से उस के आकर्षण से वह मूर्ति अधर स्कृति बी अब "महमूदगृजननी"

आकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उस का मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी पूजा भक्तों की दुर्दशा हो गई और लाखों फीज दश सहस्र फीज से भाग गई जो पेाप पुजारी पुरश्चरण,पूजा, स्तुति, पार्थना करते थे कि"है महादेव!इस म्लेच्छ को तू मार डाल हमारी रत्ता कर, श्रीर वे अपने चेले राजाश्रों की समभाते थे कि " श्राप निश्चित रहिये महादेवजी भैरव अथवा बीरगद्र को भेज देंगे वे सब म्लेच्ज्रों को मार डालेंगे वा अधा कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हन्मान दुर्ग और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे" वे विचारे भोले राजा और चित्रिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोर्वों ने कहा कि श्रमी तुम्हारी चढाई का मुहर्च नहीं है एक ने त्राठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई इत्यादि बह-काबट में रहे जब म्लेच्झों की फीज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी श्रीर उन के चेले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन कोड़ रुपया ले लो मन्दिर और मूर्चि मत तोड़ो मुसलमानों ने कहा कि हम "बुतप-रस्त" नहीं किन्तु "बुतशिकन्" अर्थात् मूर्तिपूजक नहीं किन्तु मूर्तिमंजक हैं जाके म्हट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छत टूटी तब जुम्बक पाषाख पृथक् होने से मूर्रित गिर पड़ी जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह कोड़ के रत्न निकले जब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तब रोने लगे कहा कि कोष बतलात्रों मार के मारे माट बतला दिया तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप श्रीर उन के चेलों को "गुलाम" बिगारी बना पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया, श्रीर चना खाने को दिये ! हाय ! क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को माप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्ति न की ? जो म्लेच्क्रों के दांत तोड़ डालते ! और अपना निजय करते देखो ! जिसनी मूर्तियां हैं उन के स्थान में शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रहा होती पुजारियों ने इन पापाणी की इतनी भाक्ति की परन्तु मूर्तित एक भी उन शत्रुत्रों के शिर पर उड़के न जगी जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को अधा-शक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता।

( प्रश्न ) द्वारका जी के रगालोड़ जी जिस ने "नर्सीमहिता" के पास हुँडी भेज दी और उस का ऋग चुका दिया इत्यादि बात भी क्या भूठ हैं ? (उत्तर) किसी सा- हुकार ने रुपये देदिये होंगे किसी ने भूठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे। जब संवत् १२१४ के वर्ष में तोषों के मारे मन्दिर मूर्तियां अंगरे नों ने उड़ा दी श्री तंबें मूर्ति कहां गई श्री पत्युत बाधेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के सहश कोई होता तो इन के धुरे उड़ा देता और ये भागते फिरते मला यह तो कही कि जिस का रक्षक भार

स्वाय उस के शरणागत नयों न पीटे जायें ? ।

(पुश्न) ज्वालामुखी तो प्रत्यन्त देवी है सब को खाजाती है और प्रसाद देवे तो आधा खा जाती और आधा छोड देती है मुसलमान बादशाहैं। ने उस पर जल की न-हर छुड़बाई और लोहे के तबे जड़बाये थे तो भी ज्वाला न बुम्ही और न रुकी वैसे हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाह पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना क-रती है, चन्द्रकृप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पूनर्जन्म नहीं होता, ईर्मरा बां धने से पूरा महापूरुप कहाता जबतक हिंगलाज न हो आवे तब तक आधा महापूरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानन योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्येंकि वह ज्वा-लामुखी पहाड से आगी निकलती है उस में पुजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे बे धारके घी के चमचे में ज्वाला आ जाती अलग करने से वा फूँक मारने से बुक्त जाती भीर थोड़े से घी को खा जाती शेव छोड़ जाती है उसी के समान वहां भी है जैसी कु-ल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भरम हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब को स्ता जाती है इस से वहां क्या विशेष है ? विना एक मन्दिर कुरुड और इधर उधर नल रचना के हिंग नाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पुजारि-मों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं एक जल और दल्दलें का कुएड बना रक्खा है जिस के नीचेसे बुदबुदे उठते हैं उस को सफलयात्रा होना मूह मानते हैं योनि का यंत्र उन लोगों ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा है और उमरे भी उसी प्रकार पोपलीला के हैं उस से महापुरुष हो तो एक पशु पर तुमरे का बोभा लाद दें तो क्या महापुरुष हो आयगा ! महापुरुष तो बडे उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से होता है।

(मक्ष ) असत्तसर का तालान अमृतरूप, एक मुरेटी का फल आधा मीटा, और एक भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेबालसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आप से अम्ब लिंग बन जाते, हिमालय से कन्तर के जोड़े आ के सब को दर्शन देकर चले नाते हैं क्या ग्रह भी मानने योग्य नहीं ! ( उत्तर ) नहीं, उस तालाव का नाममात्र अमृतसर है जब कभी जंगल होगा तब उस का जल अच्छा होगा इस से उस का नाम अमृतसर धरा होगा जो अमृत होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता ! भित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिस से नमती होगी और गिरती न होगी रीठे कलम के पैवन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा रेवालसर में बेड़ा तरने में कुछ कारीगरी होगी अमरनाथ में वर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कीन आश्चर्य है और कब्तर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से मनुष्य छोड़ते होंगे दिसला कर टका हरते होंगे ।

( मक्ष ) हरद्वार खर्ग का द्वार हर की पैड़ी में स्नान करे तो पाप क्ट आते हैं श्रीर तपीवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी में गोमूख, उत्तरकारी में गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बद्रीनारायण की पूजा कः महीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और तुक्तनाथमें जानु, पग अमरनाथ में इन के दर्शन स्वर्शन स्नान करने से मुक्ति हो जाती है वहां केदार और बदी से स्वर्ग जाना चाहूँ तो जा सकता है इत्बादि बातें कैसी हैं ? (इन्दर) हरद्वार उत्तर से पहाडों में जाने का एक मार्ग का सारम्भ है हरकी पैड़ी एक स्तान के लिये कुएड की सीिंगों को बनाया है सच पुले तो "हाइपैडी" है क्योंकि देशदेशान्तर के मृतकों के हाड उस में पड़ा करते हैं, पाप कभी नहीं कहीं कृट सकते निना भोगे अथवा नहीं कटते, "तपोवन"जब होगा तब होगा अब तो "भिज्ञकवन" है तपीवन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप ती करने से होता है क्योंकि वहां बहुत से दुकानदार भूठ बोलनेवाले भी रहते हैं। '' हिमवतः प्रभवति गंमा " पहाड के ऊपर से दल गिरता है गोमुख का आकार टका लेनेवालों ने बनाया होगा और वहीं पहाड़ पोप का स्वर्ग हैं वहां उत्तरकाशी आदि स्थान ध्वानियों लिये आका है परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है, देवमयाग पुसरा के गपेहों की लीला है अर्थात जहां अलखनन्दा और गंगा मिली है इसिलेबे वहां देवता दसले हैं

देशे नकोडे न गारें तो नहां कीन जाय ? और टका कीन देने ? "गुप्तकाशी" तो नहीं है बह तो प्रसिद्ध कारी है तीन युग की घूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दरा बीस पीडी की होगी जैसी स्वास्तियों की धुनी और पार्सियों की अम्यारी सदैव जलती रहती है, तसकुरह भी पहाडों के मीतर अप्ना गर्मी होती है उस में तप कर जल आता है उस के पास दूसरे कुरूब में उमर का जल वा जहां गर्मी नहीं का काता है इस से उसदा है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहां भी एक अमे हुए परधर पर पुजारी वा उन के जेलों ने मन्दिर बना रक्ता है वहां महन्त पुजारी पहेंड कांख के अन्ये गांठ के पूरों से गाल लेकर विषयानन्द करते हैं बैसे ही बटीनाराससा में उग विकाशले बहुत से बैठे हैं "रावल जी" वहां के मुख्य हैं एक भी छोड अनेक भी रस बैठे हैं पशुपति एक मन्दिर और पंचमूली मूर्ति का नाम धर रक्ला है जब कोई न पुछे तभी ऐसी लीला बलबती होती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग धूर्च धमहरे होते हैं वैसे पहादी लोग नहीं होते वहां की भूमि वहीं रमणीय और पवित्र है। (प्रश्न) विन्ध्याचल में बिन्ध्येश्वरी काली अष्टभूजी प्रत्यक्त सत्य है विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बद-लती है और उस के बाढ़े में मक्सी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीर्थराज वहां शिर मु-ग्रहाये सिद्धि गंगा यमना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है. वैसे ही अयो-ध्या कई बार उड कर सब वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई, मथुरा सब तीथों से अधि-क, बृन्दावन लीलास्थान, श्रीर गोवर्धन त्रअयात्रा बढे भाग्य से होती है, सूर्व्यग्रहण में कुरुक्तेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या ये सब बातें मिध्या है ?(उत्तर) प्रत्य-इ तो आखों से तीनों मूर्तियां दीखती हैं कि पावाण की मूर्तियां हैं और तीन काल ने तीन प्रकार के रूप होने का कारण पुजारी लोगों के वस आदि आभवता पहिराने की चतुराई है और मक्लियां सहसों लाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है: प्र-साम में कोई नापित रलोक बनाने हारा अथवा पोपजी को जो कुछ धन देके मुग्हन कराने का माहात्म्व बनाया वा बनवाबा होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लीट कर भर में आता कोई भी नहीं दीलता किन्तु घर को सब आते हुए दीलते हैं अववा जो कोई वहां दुव मरता और उस का जीव भी आकारा में वायु के साथ पुम कर जन्म लेता होगा तीर्वराज मी नाम टका लेनेवालों ने घरा है जह में राजा मजा-बाब कभी नहीं हो सकता, वह बड़ी असम्भव बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती करो गये मंगी चनार बामक सहित तीन वार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं

है परन्त पोपजी के मुख्यापोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई यह गपोड़ा शब्दरूप उडता फिरता है ऐसे ही नैमिषारएय आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला जाननी, " मथुरा तीन लोक से निराली " तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैं कि जिन के मारे जल स्थल और अन्तरिक्त में किसी को सख मिलना कठिन है। एक चीने जो कोई स्नान करने जाय अपना कर है ने को खडे रह कर नकते रहते हैं लाख्ये यजमान ! भांग मिनी श्रीर लड्डू खार्वे पीवें बजमान की जब २ मनविं, दूसरे जल में कलवे काट ही खाते हैं जिन के मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पडता है, तीसरे आकाश के उत्पर लाल मुख के बन्दर पगड़ी टोपी गहने और जूते तक भी न छोड़ें काट खावें घके दे गिरा मार डालें और ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों के पूजनीय हैं मनों चना आदि अल कड़वे और बन्दरों को चना गुड आदि और पौबों की दक्षिणा और लड्डूओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और बुन्दावन जब भा तब था अब तो बेश्यावनवत् लल्ला लल्ली और गुरु चेली आदि की लीला फैल रही है वैसे ही दीपमालिका का मेला गोवर्द्धन और जजयात्रा में भी पोर्पो की बन पड़ती है कुरुक्तेत्र में भी वहीं जीविका की लीला समभ लो इन में जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से प्रथक हो जाता है। ( प्रश्न ) यह गूर्त्तिपूजा क्रीर तीर्थ स-नातन से चले त्राते हैं भू दे क्यों कर हो सकते हैं ? ( उत्तर ) तुम सनातन किस को कहते हो जो सदा से चला त्राता है, जो यह सदा से होता तो देद और बाक्सणादि ऋषिमु निकृत पुस्तको में इनका नाम क्यों नहीं (बह मूर्तिक्जा अवाई सीम सहस क्र के इधर २ नाममार्गी कीर जैनियों से कती है) प्रथम कार्य्यावर्त में नहीं भी और बे तीर्थ भी नहीं थे जब जैनियों ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शृत्रज्ञजब स्मीर स्नाम आदि तीर्थ बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पगडों की पुरानी से पुरानी वही और तांवे के पत्र आदि का लेख देखें तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांच सी अथवा एक सहस्र वर्ष से इघर ही बने हैं सहस्र वर्ष से उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इस से आ-धुनिक हैं ( परन ) जो २ तीर्थ वा नाम का महात्म्य अर्थात् जैसे " अन्यक्तेत्रे कृतं पापं काशीचेत्रे विनस्यति" इत्यादि बातें हैं वे संच्यी हैं वा नहीं !(उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप भूट जाते हों तो दरियों को धन राजपाट, अन्धी को आंख मिल जाती,

域

कोड़ियों का कोड़ आदि रोग इट जाता ऐसा नहीं होता इसलिये पाप वा पुरुष किसी का नहीं खूटता ( प्रश्न ) :—

गक्गागक्गेति यो वृयाधोजनानां शतैरिष । मुच्यते सर्वपापेन्यो विष्कुकोकं स गच्छित ॥ १ ॥ हरिईरित पापानि हरिरित्यचरव्यम् ॥ २ ॥ प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति । चाजन्मकृतं मध्याह्ने सायादे सप्तजन्मनाम् ॥ ३ ॥

इत्यादि रतोक पोपपुराण के हैं जो सैकडों सहस्रों कोस दर से भी गंगा २ कहे तो उस के पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात् वैकुग्ठ को जाता है ॥ १ ॥ " हिर " इन दो श्रव्हों का नामेश्वारण सब पाप को हर लेता है वैसे ही राम. क्रव्या. शिव. अ-गवती श्रादि नामों का माहात्म्य है ॥ २ ॥ श्रीर जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात लिक वा उस की मृतिं का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याहन में दर्शन से जन्म भर का सायंकाल में दरीन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह द-र्शन का माहात्म्य है ॥ २ ॥ क्या ऋठा हो जायगा ? ( उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शक्का ! क्योंकि गक्का २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छटता जो लूटे तो दःस्वी कोई न रहै और पाप करने से कोई मी न डरे जैसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं मृदों को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण वा तार्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नारा करते हैं। पर किया हुआ पाप भोगना ही पडता है। ( प्रश्न ) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ! ( उत्तर )है:-वेदादि सत्यशासी का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, बोगाम्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्ध्वसेवन, श्राचार्य्य श्रतिथि माता पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जि-तेन्द्रियता. सुरीलता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि रामगुण कर्म दुःखीं से तारने-बाले होने से तीर्ब हैं। भीर को जल स्थलमय हैं ने तीर्थ कमी नहीं हो सकते क्योंकि ''अना येस्तरन्ति तानि तीर्थानि'' मनुष्य जिन करके दुःलों से तरें उन का नाम तीर्थ है

जल स्थल तराने वाले नहीं फिन्तु दुवा कर मारनेवाले हैं प्रत्युत नौका आदि का नाम सीर्थ हो सकता है क्योंकि उन से भी समुद्र आदि को तरते हैं॥

समानतीर्थे वासी ॥ च० ४। पा ०४। १०८॥

नमस्तीर्थ्याय च ॥ यज्ञः ॥ २६ ॥

जो बहाचारी एक आचार्स और एक शास को साथ २ पढ़ते हों ने सन सतीर्ध्य अर्थात् समानठीर्थसेनी होते हैं जो नेदादि शास और सत्यभाषणादि धर्म लक्क्यों में साधु हो उस को अनादि पदार्थ देना और उन से निद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहाते हैं नामस्मरण इस को कहते हैं कि:—

यस्य नाम महद्याः ॥ यजुः । य ० १२ । मं ० १ ॥

परमेश्वर का नाम नहे यश अर्थात् धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे बस, परमेश्वर,

ईश्वर, न्यावकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान् आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म लभाव से हैं
जैसे बस सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्यकुक्त, न्यावकारी कभी
अन्याय नहीं करता, दयालु सन पर कृपादृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान् अपने सामर्थ्य ही
से सय जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता सहाय किसी का नहीं लेता, बस विविध
जगत् के पदार्थों का बनानेहारा, विष्णु सब में ज्यापक होकर रक्ता करता, महादेव सव
देवों का देव, रुद्ध प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अर्थात् बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो, सामर्थ्यों को बढ़ाता जाय, अधर्म कभी न करें, सब पर दया रक्ते, प्रकार साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से नामामकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य मुख दुःख समर्भे, सब
की रक्ता करे, विद्वानों में विद्वान होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करनेवालों को प्रयस्त से
दर्श और सज्जनों की रक्ता करे, इस मकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म खमाव के अनुकत अपने गुण कर्म खमाव को करते जाना ही पर-

गुरुत्रेका गुरुविष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुरेव परं त्रक्ष तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

मेश्वर का नामस्मरण है। ( प्रश्न ):--

🛎 इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सन्ता है ? गुरु के पग घोके पीना जैसी आहा करे वैसा

करना गुरु लोगी तो नामन के समान, कोबी हो तो नर्शसह के सहरा, मोही हो तो राम के तुल्य श्रीर कामी हो तो कृ एक के समान गुरू को जानना, नाहे गुरू नी कैसा हो पाप करे तो भी श्रश्रद्धा न करनी, सन्त वा गुरू के दर्शन को जाने में पग २ में श्रश्रमेध का फल होता है यह बात ठीक है ना नहीं ? (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेरवर श्रीर परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं उस के तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरुमाहाल्य गुरुगीता भी एक बड़ी पोपलीला है गुरु तो माता, पिता, श्राचार्थ्य और श्रातिथ होते हैं उन की सेवा करनी, उन से बिद्या शिला लेनी देनी शिल्य और गुरु का काम है परन्तु औं गुरु लोगी, कोबी, मोही और कामी हो तो उस को सर्वश्रा छोड़ देना शिक्षा करनी सहस्र शिक्षा से न माने तो श्रव पाय श्रवीत् ताइना दरह प्राणहरण तक भी करने में कुछ तोव नहीं जो बिद्यादि सङ्गुलों में गुरुत्व नहीं है मुठ मूठ करठी तिलक बेदविरुद्ध मन्त्रीपदेश करनेवाल हैं वे गुरू ही नहीं किन्तु गड़रिये जैसे हैं जैसे गड़रिये अपनी मेड वक्तियों से दूध श्रादि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के बेते वेलियों के बक्ति से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के बेते वेलियों के बक्ति से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के बेते वेलियों के बनते वेलियों के बनते वेलियों के बनते वेलियों के बनते ही ही ही हित्यों के किया प्रयोजन करते हैं वै:—

## हों। लोभी गुरू लालची चेला, दोनी चेलें दाव। अवसागर में इबते, बैठ पथर की नाव॥

गुरु सममें कि बेले कुछ न कुछ देवेंहींग और बेला सममें कि बलो गुरु मुहे सौमंद खाने पाप खुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट गुनि भवसागर के दुःल में ड्बते हैं ने से पत्थर की नौका में बैठनेवाले समुद्र में ड्ब मरते हैं ऐसे गुरु और बेलों के मुख पर पूड़ सक्ष पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुः ससागर में पड़गा। जैसी झीला पुजारी पुराणियों ने बलाई है बैसी इन गड़िर गुरु मों ने भी लीला मचाई है यह सब काम म्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोगों हैं वे आप दुः स पावें तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगाता आदि भी इन्हीं कुकर्मी गुरु लोगों ने बनाई हैं। ( प्रश्न ):—

अष्टादशपुराबानां कर्त्ता सत्यवतीसृतः ॥ १ ॥ इतिहासपुराबाभ्यां वेदार्थमुप्रदेशवेत् ॥ २ ॥ महामारते ॥ पुराबान्यविकानि च ॥ ३ ॥ मनु० ॥ इतिहासपुराखं पंचमं वेदानां वेदः॥ ४॥ कान्दोरप० प्र००॥ सं०१॥ दशमेऽहनि किंचित्पुराखमाचचीत॥ ५॥ पुराखविद्या वेदः॥ ६॥ सूत्रम्॥

अठारह पुराखों के कर्ता ज्यासजी हैं ज्यासवचन का प्रमाख अवस्य करना चारिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराखों से वेदों का अर्थ पढ़ें पढ़ोंने क्योंकि इतिहास और पुराख वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पिनुकर्म में पुराख और इ-रिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशमे दिन ओही सी पुराख की कथा सुनें ॥ ३ ॥ श्राख विदाब वेदार्थ के जानने ही से वेद हैं ॥ ४ ॥ इतिहास और पुराख पञ्चमवेद कहाते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाखों से पुराखों का प्रमाख और इन के प्रमाखों से मूर्चियूजा और तिथों का भी प्रमाख है क्योंकि पुराखों में मूर्चियूजा और तिथों का विधान है । (उत्तर) जो अठारह पुराखों के कर्चा व्यासजी होते तो उन में इतने गपोड़े न होते क्योंकि ग्राशिरकसूत्रयोगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त अन्यों के देखने छे विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान, सञ्चवादी, धार्मिक, योगी थे वे ऐसी मिध्या कथा कभी न तिखते और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन समदायी परस्पर विरोधी लोगों वे मागवतादि नवीन कपोलकल्पित अन्य बनाये हैं उन में व्यासजी के गुखों का लेश भी नहीं था और वेद शास्त्रविरुद्ध असत्यवाद लिखना व्याससहश बिद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान लोगों का है इतिहास और पुराख शिवपुराखादि का नाम नहीं किन्तु:—

## जासकानीतिहासान् पुराकानि कल्पान् गाथानाराशंसीरिति॥

यह ब्राह्मण और सूत्रों का बचन है। ऐतरेब, शतपब, साम और गोपब ब्राह्मण अन्बों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी वे पांच बाम हैं (इतिहास) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद (पुराण) जगहुत्पत्ति आदि का वर्णन (कल्प) विद शब्दों के सामर्थ्य का क्यांच विद्याल करना) (गाथा) किसी का दृष्टान्त दार्ष्टान्तरूप कथा प्रसंग कहना (नाराशंसी:) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अवशंसनीय कर्मों का कथन करना, इन ही से वेदार्थ का क्यांच होता है पितृकर्म अर्थात् अनियों की

मरांसा में कुछ मुनना, अश्वमेष के अन्त में भी इन्हीं का मनना लिखा है क्योंकि जो ज्यासकृत अन्य हैं उन का मुनना मुनाना व्यासकी के जन्म के प्रधात हो सफता है पूर्व नहीं जब व्यासजी का जन्म भी नहीं या तब वेदार्थ को पहते वह ते सनते सुनाते थे इ-सीलिये सब से प्राचीन ब्राह्मण प्रन्यां ही में वह सब घटना हो सकती हैं इन नवीन कपोलकिएरत श्रीमद्भागवत शिवपुरा गादि मिथ्या वा दृषित प्रत्यों में नहीं घट सकती । (जब व्यास की वे वे को जीर पड़ाकर केशक कैलाया इसीलिये उन का नाम 'वेद ब्बास" हुआ। क्योंकि ज्वास कहते हैं बार पार की मध्य रेखा की अर्थात अपनेद के आरंभ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों वेद पटे थे) और शक्देव तथा जैमिनी आदि शिष्यों को पराये भी थे नहीं तो उन का जन्म का नाम "क्रध्यादैपायन" था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को ज्यासजी ने इकट्ठे किये यह बात मुठी है क्योंकि ज्या-सजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशुर शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा श्रादि ने भी चारों बेद पढे थे यह बात क्योंकर घट सके ? ( प्रज्ञन ) पुराणों में सब बातें मुठी हैं वा कोई सबी थी है ? ( उत्तर ) बहुत सी बातें फड़ी हैं और कोई बुगान्तरन्याय से सबी भी है जो सबी है वह वेदादि सत्यग्राखें। की और जो मुठी हैं वे इन पोपें। के पुराश-हरप घर की हैं। जैसे शिवपुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मानके विष्णा, ब्रह्मा, इ-न्द्र, गर्गाश और सूर्व्यादि को उन के दास ठहराये । दैप्णर्वो ने विष्णुपुराण आदि में बिच्ला को परमात्मा माना और शिव न्नाहि को विच्ला के दास । देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव, विष्णु आदि को उस के किंकर बनाये, गणेशस्वाड में गर्णेश को ईश्वर और शेष सब को दास बन ये। मला यह बात इन सम्प्रदायी लोगों की नहीं तो किन की है ? एक मन्त्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान के बनाये में कभी नहीं आ सकती इस में एक बात को सची माने तो दूसरी भूठी और बो इसरी को सबी गानें तो तीसरी कारी और जो तीसरी को सबी गानें तो श्रन्य सब क्रुडी होती हैं। शिवपुराणवाले शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराणवाले वे देवी से, गरोशसग्डवाले ने गरोश से, मूर्व्यपूराण वाले ने मूर्य्य से श्रीर बायुभराख बाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति मलय लिखके पुनः एक २ से एक २ जो जगत के कारण लिखे उनको उत्पत्ति एक २ से लिखी ! कोई पृक्के कि जो जगन की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह स्रष्टि

का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाब कुछ भी नहीं वह सकते और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी ते हुई होगी। फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और पशिच्छल होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्योंकर हो सकते हैं ! और उत्पत्ति भी विलद्धण २ प्रकार से मानी है जो कि सर्वश्वा असम्भव है जैसे:—

🕂 शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं तो एक नारायण जलाशय की उत्पन्न कर उस की नाभी से कमल. कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उस ने देखा कि सब जलमय है जल की अञ्जलि उठा देख जल में पटक दी उस से एक बुद्बुदा उठा भीर बुदबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उस ने बचा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उ-त्पन्न कर । त्रह्मा ने उस से कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु न मेरा पुत्र है उन में बि बाद हुआ और दिन्यसहस्र वर्षपर्यन्त दोनों जल पर लडते रहे । तथ महादेव ने वि चार किया कि जिन को मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ भर-गड रहे हैं तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुन्ना और वह शीष्र आकाश में चला गया उस को देख के दोनों साध्यर्थ हो गये विचारा कि इस का आ-दि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त लेके रीघ आवे वह पिता और जो पीके, वा थाह लेके न त्रावे वह पुत्र कहावे विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे की चना और क्रमा हंस का शरीर धारण करके ऊपर की उड़ा दोनों मनेविम से चले । दिव्यसहस्र वर्ष प-र्घ्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उस का अन्त न पाया तब नीचे से ऊर विष्णु और ऊ-पर से नीचे ब्रग्ना ने विचारा कि जो वह छोड़ ले आया होगा तो मुक्त को पुत्र बनना पडेगा ऐसा सोच रहा था कि उमी समय एक गाय और एक केतर्का का बृद्ध ऊपर से उता आया उनसे ब्रह्माने पूछा कि तुम कहां से आये ! उन्हों ने कहा हम सहस्र वर्षी से इस लिंग के आधर से चले आते हैं बबा ने पूछा कि इस लिंग की शह है वा नहीं? उन्हों ने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उन से कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी सार्ची देशों कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध की धारा वर्षाती की और कुल कहे कि मैं फूल वर्शाता था, ऐसी साच्छी देश्रो तो में तुम को ठिकाने पर ले चतूं उन्हों ने कहा कि हम कुछी साली नहीं देंगे तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो साली नहीं देखोगे सो है तुम को अभी भरम करे देता हूं! तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम क-इसे हो बैसी साद्दी देवेंगे । तब तीनों नीचे की मोर चले विष्णा सभय ही

भा गरे थे, ब्रह्मा भी पहुंचा, विष्णु से पृक्का कि तू बाह ले आया वा नहीं ई तम विष्णु बोला मुक्त की इस की थाह नहीं मिली, अक्षा ने कहा में ले भाषा विष्णा ने कहा कोई साली देखों तब गाम और वहा ने साली दी हमें दोनों लिंग के शिर पर थे। तब किं म में से शबद निकला और बुख को साप दिया कि जिस से तु अहुउ बोला इसिखिये ते-रा फूल मुक्त वा अन्य देवता वर जगत में कहीं नहीं चहेगा और जो कोई चढ़ावेगा उस का सत्यानात होगा । याव को शाप दिया कि जिस मुख से तू फूठ बोली उसी से विष्ठा साया करेगी तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेंगे किन्तु पृंह की करेंगे। और अ-क्या को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी। और बिच्या को बर दिया तू सत्य बोला इस से तेरी पूजा सर्वत्र होगी। पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की उस से प्रसन्न हो कर उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकल काई और कहा कि तुम को मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था महगड़े में क्यों लगे रहे ? श्रीर बिप्णु ने कहा कि हम विना सामग्री सृष्टि कहां से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इस में से सब सृष्टि बना भो इत्यादि । भला कोई इन पुराखों के बनानेवालों से पृत्रे कि जब स्वष्टि तस्व और पंच-महाश्रुत भी नहीं से हो बसा निष्ण महादेव के शरीर, जल, कमल, शिव गाय और के-तकी का इस और भरम का गोला क्या तुरुहारे बाबा के वर में से आमिरे ! !!

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभिसे कमल, कमल से अक्षा और अक्षा के दिने पग के अंगूढ़े से स्वायं भूव और वार्ये अंगूढ़े से सत्यरूपा राखी, ललाट से रुद्र और म-रांचि आदि दश पुत्र, उन से दश प्रजापति, उन की तेरह लड़ कियों का विवाह करवाप से हुआ उन में से दिति से दैत्य, दन से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पद्मी, कहू से सर्प्य, सरमा से कुते स्थाल आदि और अन्य कियों से हाथी, पोड़े, ऊंट, स-धा, मेंसा, धास, फूस और बनूर आदि कृत कांटे सहित उत्पन्न हो गये । बाह से बाह श्री भागवत के बनानेवाले लाल बुमकड़ ! क्या कहना तुम्म को ऐसी ने मिध्या वार्से लिखने में तिनक भी लजा मौर शर्म न आई निपट अधा ही बच मन्या। और पुरुष के रजवीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते हैं परन्तु परमेशवर की सृष्टिकम के विरुद्ध पशु, पद्मी, सर्प्य आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । और हाथी, कंट, सिंह, कुता, अधा और कुत्रादि का स्थी के शर्भाश्य में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता है ! और

सिंह मादि उत्पन्न होकर करने या बाप को क्यों न स्ता गये ! कौर मनुष्य रारीर से प यु पत्ती वृक्तादि का उत्पन्न होना क्योंकर संभव हो सकता है ? शोक है इन लोगों की रची हुई इस महा असम्मव लीला पर जिस ने संसार को अभी तक अमा रक्सा है । मसान्यमञ्जाहार आहों को के मंत्रे योग भीर बाहर शीतर की मुझे बांसी आहे उद के नेते सनते और मानते हैं वहे ही आर्जर्य की बात है कि वे मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के क्नानेहारे क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गये ? बा कारोह समय कर कों न अबे ? क्योंकि हन पापों से बचते तो आर्थावर्स देश द:स्वों से बच जाता । ( प्रश्न ) इन वार्तों में विरोध नहीं आ सकता क्योंकि ''जिस का विकाह उसी के गीत" जब बिष्ण की स्तृति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास, जब शिवके गुरा गाने लगे तब शिव को परमारमा अन्य को किंकर बनाया और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है मनुष्य से उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखी ! विना कारण अपनी माया से सब सांष्ट खड़ी कर दी है उस में कौनसी बात अघटित है ! जो करना नाहै सो सन कर सकता है । (उत्तर) ऋरे भोले लोगों ! विवाह में जिस के गीत गाते हैं उस को सब से बड़ा और दूसरों की छोटा वा निन्दा अथवा उ स की सब का बाप तो नहीं बताते ! कही पोप जी तम भाट और खुशानदी चारसों से भी बढ़ कर गप्पी हो अभवा नहीं ! कि जिस के पीछे लगो उसी को सब से बड़ा बनाक्रो और जिस से विरोध करो उसकी सब से नीच ठहराओ तुमकी सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुम को तो अपने स्वार्थ ही से काम है। माबा मनुष्य में हो सकती है जो कि छत्ती कपटी हैं उन्हीं को मायावी कहते हैं परमेश्वर में खलकपटादि दोष न होने से उस की मायाबी नहीं कह सकते । जो ऋदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की सियों से पशु, पत्ती, सर्प्य बृह्मादि हुए होते तो आज कल भी वैसे सन्तान क्यों नहीं होते ! साष्ट्रकम जो पहिले लिख आये वही ठीक है और अनुमान है कि पोप जी यहीं से घोखा खा कर बके होंगे :---

तस्मात् काश्यप्य इसाः प्रजाः ॥ शात० ७ । ५ । १ । ५ ॥ रातपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥ कश्यपः कस्मात् पश्यको अवतिशित ॥ निरु० छ० २ । खं० २ ॥ सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक अर्थात् "पश्यतीति पश्यः परंग एवं परंगकः " जो निर्मग होकर चराचर जगत् सब जीव और इन के कर्म सकत विधाओं को बधावत् देखता है और "क्राक्यतिर्धिकां।" इस बहुनाव्य के वचन से आदि का अक्तर अन्त और अन्त का वर्श आदि में काने से "परंगक" से "करवप" बन गया है इस का अर्थ न जान के मांग के लोटे चड़ा अपना जन्म सृष्टिनिरुद्ध क बन करने में नष्ट किया।।

जैसे मार्कविश्वनुसास के दुर्मायाठ में देवों के श्रारों से तेज निकल के एक देवी बनी उस ने महिनामुर को नारा रक्तवीज के श्रारेर से एक किन्दु भूमि में पड़ने से उस के सहरा रक्तवीज के उत्पन्न होने से सब जगत में रक्तवीज मर जाना रुपिर की नहीं का वह चलना आदि गयोड़े बहुत से लिल रक्ते हैं जब रक्तवीज से सब जगत भर गया था तो देवी और देवी का सिंह और उस की सेना कहां रही थी ! जो कहो कि देवी से दूर २ रक्तवीज थे तो सब जगत रक्तवीज से नहीं मरा था ! जो भर जाता तो पशु, पश्ची, मनुज्यादि माणी और जल, स्थल, मगर, मच्छ, कच्छप, मस्यादि, बनस्पति आदि वृक्ष कहां रहते ! यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ बनानेवाले के घर में माग कर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असम्भव कथा का गयोड़ा मन की लहरों में उड़ा-या जिन का ठीर न ठिकाना ।।

अब जिस को "श्रीमद्भागवत" कहते हैं उस की लीला सुनो ब्रह्मा जी को नारा-वर्ण ने चतुःश्लोकी भागवत का उपेदेश किया :—

> ज्ञानं परमगुद्धं मे यिकज्ञानसमन्वितम्। सरहस्यं तदक्गञ्च गृहाख गदितं मथा॥ भागस्कं०२। २०००। रखोक ३०॥

हे ब्रह्मा जी ! तू मेरा परमगुश ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ काम मोक्त का श्रद्ध है उसी का मुक्त से महण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात् ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है जब मूल रलोक अनर्थक है तो अन्य अर्वथक क्यों नहीं है ब्रह्मा जी को बर दिया कि:-

भवाव कल्पविकल्पेषु न विमुख्यति काई चित् ॥ भाग ० स्कं० २। ज्ञ० ६। रखोक ३६॥

धाष करूप क्षष्टि श्रीर विकरंग प्रलय में भी मोह को कभी नपाक होंचे ऐसा लि-सं के पुनः दरामस्कन्ध में मोहित हो के क्लाहरण किया इन दोनों में से एक बात संखी दूसरी भाठी ऐसा होकर देनों बात भाठी । जन बैकाठ में राग, हेब,कोध, ईप्या, ह स नहीं हैं तो सनकादिकों की वैकुएठ के द्वार में कोध क्यों हुआ ! जो कोध हुआ हो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल ये स्वामी की आज्ञा पालनी अवस्य भी उन्हों ने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर विना अपराधशाप ही नहीं लग सकता, जब शाप लगा कि तुम प्राथिवी में गिर पड़ो इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां पृथिवी न होगी आकाश, वाय, अग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके बाधार थे पुनः जब बिजय ने सनकादिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम बैकुएठ में कब अविंगे ! उन्हों ने उन से कहा कि जो प्रेम से ना-रायण की भिनत करेगो तो सातवें जन्म और जो बिरोध से भिनत करेगो तो तीसरे जन्म वैकुएट की प्राप्त होन्नोगे । इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायए। के नौकर बे उन की रक्ता और सहाय करना नारावण का कर्तव्य काम था जो अपने नौकरों को विना अपराध दु:स देवें उन को उन का स्वामी दंड न देवे तो उस के नौकरों की दुई-शा सब कोई कर डाले नारायण को उचित था कि अब विजय का सरकार और सब-कादिक को ख़ब इंड देते क्योंकि उन्हों ने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ! और नौकरों से लंडे क्यों ? शाप दिया उन के बदले सनक:दिकों को पृथिवी में शल देशा नारायण का न्याय था जन इतना अन्धेर नारायण के घर में है तो उस के सेवक जो कि वैप्याब कहाते हैं उन की जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है । पुनः वे हिरख्याच भीर हिरगयकश्यप उत्पन्न हुए उन में से हिरग्यास की बराह ने मारा उस की कथा इस प्रकर से लिख़ी है कि वह प्रथिवी की चटाई के समान लपेट शिराने धर सी गया विष्णा बराह का स्वरूप धारणा करके उस के शिर के नीचे से पृथिवी की मूल में भर लिया वह उठा दोनों की लड़ाई हुई बराह ने हिरख्यान्त को मार डाला। इन से कोई पूछे कि प्रथिवी गोल है वा चटाई के समान ? तो कक न कह सकेंग, क्योंकि पौराधिक लोग भूगोलविद्या के रातु हैं, भला जब लपेट कर शिराने धर ली आप किस पर सीया; और बराह किस पर पग घर के दौड़ आबे ? प्रथिवी को तो बराह जी ने मुखेंमें रक्सी फिर दोनों किस पर खड़े होके लड़े ? वहां तो और कोई ठहरने की जगह नहीं थी

किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोप जी की छाती पर ठडे होके लडे होंगे ! परन्तु धोप जी किस पर सोया होगा यह बात इस प्रकार की है जैसे "गण्यी के घर गण्यी आर्थे कोते अपनी औ" जब मिध्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप्प मार-ने में क्या कमती ! अब रहा हिरएयकस्थप उस का लडकों जो पहाद था वह भक्त हुआ था उस का पिता पदाने की पाठशाला में भेजता था तब वह अध्यापकों से कहता भा कि मेरी पर्टी में राम राम लिख देशो । जब उस के बाप ने सुना उस से कहा त हमारे शत्र की अजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना तब उस के बाप ने उस की बांध के पहाड़ से गिराया, कुप में डाला, परन्तु उस को कुञ्च न हुआ तब उस ने एक लीहे का संभा आगी में तपा के उस से बोला जो तेरा इष्टदेव राम संचा हो तो त इस की पकड़ने से न जलेगा प्रहाद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बचुंगा वा नहीं ! नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चीटियों की पंक्ति चलाई उस को निश्चय हुआ भट संभे को जा पकड़ा, वह फट गया, उस में से नृसिंह निकला और उस के बाप को पकड़ पेट फाड़ डाला पश्चात् पहाद को लाड़ से चाटने लगा । प्रहाद से कहा वर मांग उस ने अपने पिता की सद्गति होनी मांगी नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इकीस पुरुषे सदगति को मये। ऋब देखी! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है किसी साग-क्त मुनने वा बांचनेवाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकनाचर होकर मर ही जावे । प्रहाद को उस का पिता पदने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया भा ? भीर वह प्रद्वाद ऐसा मूर्ख पड़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था जो जलते हुए खंभे से कीडी चढने लगी और पहाद स्परी करने से न जला इस बात को जो सच्ची माने उस को भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानी वह भी न जला होगा और नृसिंह भी क्यों न जला ! प्रथम तीसरे जन्म में वैकुएठ में आने का बर सनकादिष्ट का था क्या उस को तुम्हारा नारायण भूल गया ? भागवत की रीति से त्रसा, प्रजापति, करयप, हिरएयाच्च श्रीर हिरएयकस्यप नौथी पीटी में होता है इकीस पीटी पहाद की हुई भी नहीं पुनः इकीस पुरुषे सङ्गति की गये कह देना कितना प्रमाद है! श्रीर फिर वे ही हिरएबाझ हिरएबकरबप, रावण कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक उत्पन्न हुए तो नृसिंह का बर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते मुनते और मानते हैं बिद्वान् नहीं ।

पूतना और अकूर जी के विषय में देखें:—

स्थेन समुजनेन ॥ भा० स्कं० १०। अ० ३६ । स्टीक० ३८ ॥
जगाम गोकुल प्रति ॥ भा० स्कं० १०। पू० अ०३८ । स्टो०२४॥

कि अक्र जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठकर मूर्योदय से चले और चार मील गोकुल में मूर्यास्त समय पहुंचे अथवा घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भूल भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हाँकने वाले और अक्र जी अपनर सोये होंगे ? ॥

प्तना का शरीर छः कोस चौड़ा और बहुसा लग्या लिखा है मथुरा और गोकुल के बीच में उस को मार कर श्रीकृष्ण जी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दब कर इस पोप जी का घर दब गया होता !।

और अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है: — उस ने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम "नारायण" रक्ला था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण क्द पड़े क्या नारायण उस के अन्तः करण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुक्त को नहीं, जो ऐसा ही नाममाहात्म्य है तो आज कल भी नारायण स्मरण करने वालों के दुःख छुड़ाने को बयों नहीं आते यदि यह बात सच्ची हो तो कैदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष् शास्त्र से बिरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियत्नत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए उन्चास कोटियोजन प्रथिवी है इत्यादि मिथ्या बातों का गयोड़ा भागवत में लिखा है जिस का कुछ पारावार नहीं ।।

यह भागवत बोपदेव का बनाया है जिस के भाई जयदेव ने गीतगायिन्द बनाया है देखो ! उस ने ये श्लोक अपने बनाये 'हिमादि'' नामक अन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्-भागवतपुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उन में से एक पत्र खो गया है उस पत्र में श्लोकों का जो आश्रय था उस आश्रय के हम ने दो श्लोक ! बना के नीचे लिखे हैं जिस को देखना हो वह हिमादि अन्थ में देख लेथे—

> हिमाद्रेः सचिवस्पार्थे सूचना क्रियतेऽधुनाः। स्कन्ध्याऽध्यायकथानां च यत्प्रमागं समासतः ॥ १॥

# अभिन्नागवतं नाम पुरस्यं च संयेरितम् । 🔑 🖟

इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे व्यर्थ त् राजा के सचिव हिमादि ने बोपदेव पारिस्त से कहा कि मुक्त को तुम्हारे बनाये श्रीमद्वागवत के सम्पूर्ण सुनने का अवकारा नहीं है इसलिये तुम संत्रेप से श्लोकबद्ध मूर्चीपत्र बनाओ जिस को देख के में श्रीमद्वाग्यत की कथा को संत्रेप से जान लूं सो नीचे लिखा हुआ मूर्चीपत्र उस बोपदेव ने बन्नाया उस में से उस नष्टपत्र में दश १० श्लोक स्त्रो गये हैं ग्यारहर्वे श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बोपदेव के बनाये हैं वे:—

बोधयन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवतं पुनः।
पक्ष प्रदनाः द्यानकस्य स्तस्यात्रोत्तरं त्रिष्ठ ॥ ११ ॥
प्रस्तावतारयोश्चेव व्यासस्य निर्वृतिः कृतात् ।
नारद्स्यात्र हेतृक्तिः प्रतीत्यर्थे स्वजन्म च ॥ १२ ॥
सुप्तदनं द्रीव्यभिभवस्तदम्बात्पाव्डवा वनम् ।
भीदमस्य स्वपद्मापिः कृष्णस्य द्वारकागमः ॥ १५ ॥
श्रोतुः परीचितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ।
शृष्णमर्यस्यागसूचा तनः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥
इत्यव्टाद्द्यभिः पादैरध्यायार्थः क्रमात् स्वतः ।
स्वपरमतिबन्धोनं स्कीतं राज्यं जही स्पः ॥ १५ ॥
इति वैराहो दाव्योक्ती प्रोक्ता द्रीक्षिज्यादयः ।

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १॥

इत्यादि बारह स्कंधों का मृचीपत्र इसी प्रकार बोपदेव परिडत ने बता कर हिमा-दि सिबय को दिया जो किस्तार देखना चाहै वह बोपदेव के बनाये हिमादि ग्रन्थ में देख लेबे। इसी प्रकार ग्रन्थ पुराखों की भी लीला समम्मनी परन्तु उन्नीस बीस इकीस एक दूसरे से बढ़ कर हैं।

🛩 देखो ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उन 🐐 मुख, कर्म, रवभाव और चरित्र आस पुरुषों के सहरा है जिस में कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण जीने जन्म से मरएएएर्यन्त बुरा काम कुछ मी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भा-गवतबाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मन्खन आदि की चोरी लगाई श्रीर कुरुजादासी से समागम, परिवर्धों से रासमंडल में कीडा श्रादि मिथ्या दोष श्रीह-प्याजी में लगाये हैं इस को पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की व हतसी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णा जी के सहरा महात्माओं की मुठी निन्दा क्योंकर होती / शिवपुराण में बारह ज्योतिर्तिक और जिन में प्रकाश का लेख भी नहीं रात्रि को बिना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीखते ये सब लीला पीप जी की हैं। ( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य न हीं रहा तब म्मृति, जब म्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास, जब शास पट्टने का सामर्थ्य न रहा तब पुराक्त बनाये केवल सी और शर्दों के लिये क्योंकि इन की बेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। (उत्तर) यह बात मिथ्या है, बर्योकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार तब को है देखे। गार्गी आदि स्थियां और ल्लान्दोग्य में जानश्रुति शुद्ध ने भी वेद "रैक्यमुनि" के पास पढ़ा था ऋीर यजुर्वेद के २६ वें ऋष्याय के दूसरे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि बेहीं के पढ़ने और मुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है पुनः जो एसे २ मिथ्यांग्रंथ बना लोगों को सत्यग्रंथों से विमुख जाल में फँसा अपने प्रयोजन को साघते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥

देको गहों का चक कैसा चलाया है कि जिसने विद्यादीन मनुष्यों को गस लिया

है। "शक्रुष्णेन रजसा०"। १। सूर्य्य का मंत्र। "इमे देश असपलांध्र सुवध्वम्०"
। २। चन्द्र०। "अग्निर्मूद्धी दिवः ककुत्पतिः०"। ३। मंगल। "उद्बुध्यस्वाक्षे०"। ४। बुध् । "बृहस्पते अतियदर्यो०"। ५। बृहस्पति। "शुक्रमन्धसः०"। ६। शुक्र। "शको देवीरिमिष्टय०"। ७। शनि। "कया निश्चत्र आभुव०"। ८। राहु। और "केतुं कृत्वत्र केतवे०"। १। इस को केतु की किएडका कहते हैं (आकृष्णे०) यह सूर्य्य का है और मूसि का आकर्षण। १। दूसरा राजगुण विधायक। २। तीसरा अग्नि। ३। और चौषा यजमान। ४। पांचवां विद्वान्। ५। छःठा वीर्य्य अन्न। ६। सातवां जल प्राश्म और वस्मेक्षर। ७। आठवां नित्र। ८। नववां ज्ञानमहण का विधायक मंत्र है। १।

महों के बायक नहीं । अर्थ न जानने से अमगास में पड़े हैं । ( प्रक्षा ) महों का सल होता है या नहीं ? ( उत्तर ) जैसा पोपलीला का है वैसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य्य वन्द्रमा की किरवाद्वारा उप्यांता शितलता अथवा अहतुवत्कालयक का सम्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकृत मुख दुःल के निमित्त होते हैं परन्तु जो पेपलीला वाले क हते हैं "सुनो महाराज सेठ जी ! यजमानो तुम्हारे आत्र आठवां चन्द्र मूर्याधि कृष घर में आये हैं अहाई वर्ष का शनैश्वर पग में अया है तुम को वड़ा किन होगा पर द्वार खुड़ाकर परवेश में घुमावेगा परन्तु जो तुम महों का दान, जप, पाठ, पूजा कक कोगे तो दुःल से बचोगे" इन से कहना चाहिये कि मुनो पोप जी ! तुम्हारा और बहों का क्या सम्बन्ध है ! मह क्या वस्तु है ! ( पोपजी ) :—

# दैवाधीनं जगत्सर्वे मन्त्राधीनाम् देवताः। ते मन्त्रा त्रासकाधीनास्त्रस्मार् त्रासकदैवतम्॥

देखों कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत, मन्त्रों के आधीन सब देव ता और वे मन्त्र नाझणों के आधीन हैं इसलिय नाझण देवता कहाते हैं। क्योंकि बाहें जिस देवता को मंत्र के बन से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है जो हम में मन्त्र शांक न होती तो नुम्हारे से ना त्तिक हम को संसार में रहने ही न देते। (सत्यवादी) जो चोर, डाहू, कुकमी लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के आधीन होंगे ? देवता ही उन से दुष्ट काम कराते होंगे ! जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राक्तसों में कुछ मेद न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उन से नुम चाहो सो करा सकते हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोय उठवा कर अ-पने घर में भर कर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ! घर में शनैश्वरादि के तैन आदि का ख़ाबादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो !और जिसको तुम कुवेर मानते हो उस को क्यों में करके चाहो जितना धन लिया करो निचारे गरीबों को क्यों लूईत हो ! तुम को दान देने से मह प्रसन्न और न देने से अपसन्त होते हों तो हम को सूर्यादि महों की मसन्तता अमसन्तता प्रत्यक्ष दिखलाओं जिसको =वां सूर्य चन्द्र और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्वेष्ठ महीवे में विना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओं जिसपर प्रसन्न हैं उन के पग शरीर न जलने और जिस पर कोधित हैं उन के जल जा-

ने चाहियें, तथा धीव मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में र क्सें एक को शांत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि यह कुर और सीम्पदृष्टि अले होते हैं। श्रीर क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं ? श्रीर तुम्हारी डाक वा तार उन के पास श्राता जाता है ! अथवा तुम उन के वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं ! जो तुम में मन्त्रर-कि हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाट्य क्यों नहीं बन जाओ ! वा राजुओं को अपने वरा में क्यों नहीं कर केते हो ? न.स्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोप तमेला अलावे जब तम को प्रहदान न देवे जिस पर प्रह है वह प्रहदान को भोगे तो क्या जिन्ता है जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं सन्य को देने से नहीं तो क्या तुम न प्रहों का ठेका ले लिया है ! जो ठेका लिया हो तो मुर्यादि को अपने घर में बुला के जल मरे। सच ता यह है कि मूर्य्यादि लोक जड़ हैं वे न किसी को दुःल और न मुख देने की चेष्टा कर सक्ते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानीप-जीवी हो वे सब तुम अहीं की मृतियां हो क्योंकि अह राज्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है ''ये गृह्वन्ति ते प्रहाः'' जो प्रहण करते हैं उनका नाम प्रद है जब तक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहकार और दिरद्रों के पास नहीं पहुंचने तब तक किसी की नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम सालान् मूर्य्य शनैश्वरादि मूर्तिमान् उन पर जा चहते हो तब विना महण किये उन की कभी नहीं खो 'ते और जो कोई तुम्हारे मास में न आबे उस की निन्दा नाहितकादि शब्दों से करते फिरते हो ! ( पोपजी ) देखा ! ज्योतिषु का प्रत्यक्त फल अ कारा में रहनेवाले मूर्य्य चन्द्र और राहु केतु के संयोगरूप महण को पहने ही कह देने हैं जैसा यह प्रत्यन्त होता है वैसा यहों का भी फल प्रत्य च होजाता है देखो ! धनाव्य, दरिद्र, राजा, रंक, मुखी, दु:सी प्रहों ही से होते हैं। (सत्यवादी) जो यह प्रह्रणरूप प्रत्यन्त फल है सो गणितविद्या का है फालित का नहीं,जो गणितविद्या है वह सची और फलितविद्या म्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के फूठी है, जैसे अनुलोम, प्रतिलोम घूमनेवाले पृथियो और चन्द्र के गिएस से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में मूर्य्य वा चन्द्र का अहरा होगा जैसे:--

काद्यत्यक्मिन्दुविशुं भूमिमाः॥

यह महलाघव के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है और इसी प्रकार सिद्धान्तिश्रिरो-माण, सूर्य्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात् अब सूर्य्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है

तब सूर्व ग्रहेण और जब सूर्य और चन्द्र के बीच में मूमि काती है तब चन्द्रग्रहेश होता है अर्थात चन्द्रमा की खाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पहती है । सूर्व प्रकाशरूप होने से उस के सन्मल खाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे प्रकाशमान मूर्य वा दीप से देहादि की छात्रा उल्टी जाती है वैसे ही ब्रहण में समस्तो । जो धनाका, वरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कमों से होते हैं महीं से नहीं बहुत से ज्योतिशी लोग अपने लड़के लड़की का विवाह महाँ की गींगतिवदी के अनुसार करते हैं पूनः उन में विरोध वा विधवा अधवा मृतस्रीक पुरुष हो जाता है जो फल सचा होता तो ऐसा क्यों होता ! इसलिथ कर्म की गति सची और अहा की गति सुद्ध दुःख में ग में कारण नहीं ! भला बह आकारा में और पृथिवी भी आकाश से बहुत दूर पर हैं इन का सम्बन्ध कर्ता और कमों के साथ सालात् नहीं,कर्म्भ और कर्म्म के फल का कर्ज भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगानेहारा परमात्मा है जो तुम अहीं का फन मानो तो इस का उत्तर देखी कि जिस जाए में एक मनुष्य का जन्म होता है जिस को तुम ध्रुवा त्रुटि मान कर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ! जो कहो नहीं तो भू5, और जो कही होता है तो एक चकवर्षी के सदश भूगोल में दूसरा चकवर्षी राजा क्यें। नहीं होता ! हां इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेवे। ( प्रक्ष ) क्या गरुड्युराख भी भूत्र है ? ( उत्तर ) हां वसत्य है । ( प्रका ) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है ? ( उत्तर ) जैसे उस के कर्म हैं। ( प्रश्न ) जो यगराज राजा, चित्रगृप्त मन्त्री, उस के बडे भयंकर गए। कज्जल के पर्वत के तुम्य शरीरवाले जीव को पकड़ कर ले जाते हैं पाप पूर्व के अनुसार नश्क स्पर्ग में डालते हैं उस के लिये दान, पूरव, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि वैतर्र्णी नदी तरने के लिबे करते हैं ये सब बात भूठ क्योंकर हो सकती हैं ? ( उत्तर ) ये सब बातें पी-पलीला के गपोड़े हैं जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं उन का धर्मराज चित्रग्रुप्त आदि न्याय करते हैं तो ने यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा धमलोक मानना चाहिये कि बहां के न्यायाधीश उन का न्याय करें और पर्वत के समान यमगर्शों के शरीर हों तो दी-सते क्यों नहीं ! और मरनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उन की एक अंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते ! वो कही कि वे सूच्म देह भी भारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत् शरीर के बड़े २ हाड बे.प जी बिना अपने घर के कहां घरेंगे ! जब जक्कल में आम लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर लूटते हैं उन को पकड़ने के लिये मांसच्य यम के गण आवें तो वहां अन्धकार हो जाना जाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तब कभी उन के शरीर ठोकर ला जायंगे तो जैसे पहाड़ के बड़े ? शिलर टूट कर प्रथिवी पर गिरते हैं वैसे उब के बड़े ? अवयव गरु गुराण के बांचने सुनने वालों के आंगन में गिर पढ़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और बल सकेंगे ! आद, तर्पण, पिरडपदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के अतिनिधि पोप जी के घर उदर और हाथ में पहुंचता है । जो बैतरणी के लिये गोदान लेते हैं वह तो पोप जी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंता है बैतरणी पर गाव नहीं जाती पुनः किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा और हाथ तो यहीं बलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ को कैसे पकड़ेगा ! यहां एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि:—

एक जाट था उस के कर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देनेवाली थी, दूध उस का खादिष्ट होता था, कमी २ पोपजी के मुख में भी पड़ता था, उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुड़्डा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लूंगा। कुछ दिनों में देवमोग से उस के बाप का मरणसमय आ वा जीम बन्द हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आ पहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए वे तब पोप जी ने पुकाश कि बजमान! अन तू इस के हाथ से गोदान करा। जाट १०) रूपैया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पूरो संकल्प! पोपजी बोला बाह २ क्या बाप बारम्बार मरता है : इस समय तो साझात् गाय को लाओ जो दूध देती हो, बुड़्डी न हो, सब प्रकार उत्तम हो, ऐसी गी का दान कराना चाहिये। (जाटजी) हमारे पास तो एक ही गाय है उस के विना हमारे लड़के बाजों का निर्वाह न हो सकेगा इसलिय उस को न दूंगा लो २०) रुपये का संकल्प पर देओ और इर रुपयों से दूसरी हुआर माम ते लेला। (भोपजी) वाह जी बाह! तुम अपने बाप से भी माय को अधिक समक्षते हो! क्या अपने बाप को वैतरखी नदी में डुवाकर दु:स देना चाहते हो तुम अच्छे मुकुत्र हुए : तब तो पोपजी की ओर सब बुटुम्बी हो गये क्योंकि उन सब को पाहिले ही

पोपजी ने बहुका रक्ता था और उस समय भी इशारा कर दिया सब ने मिल कर हठ: से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला उस का पिला मर गया और पोपजी बच्छासहित गाय और दोहने की बटलोई को ले अपने वर में गौ बांघ बटलोई धर पुनः जाट के घर श्राया और मृतक के साथ श्रम-शानभूमि में जा कर दाहकर्म कराया वहां भी कुछ २ पोपलीला चलाई । परचात द शुगान स्पिंदी कराने ऋदि में भी उस की गुंडा, महान्नावाणों ने भी लूटा और भुक्ल-ड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अर्थात् जब सब किया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के बर से दूध मांगमृंग निर्वाह किया चौदहर्वे दिन प्रातःकाल पोप जी के घर पर् हुंचा देखा तो गाय दुह बटलोई भर पोप जी के उठने की तैयारी थी इतने ही में जाट की पहुंचे उस को देख पोपजी बोला आइये ! यजमान बैठिये ! ( जाटजी ) तम मी पुरोहित जी इधर ब्राक्रो । (पोपजी ) ब्रच्छा दध घर ब्राऊं (जाटजी ) नहीं २ दभ की बटलोई इधर लाओ । पोपजी विचारे जा बैठे और बटलोई सामने धर दी है ( जाटजी ) तुम बडे भारे हो । ( पोपजी ) क्या भार किया ! ( जाटजी ) कही तुमने माय किसलिये ली थी ? (पोपजी ) तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिये । ( जाटजी ) श्रद्धा तो तुम ने वहां वैतर्गा के किनारे पर गाय क्यों न पहुंचाई है हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे न जाने मेरे बाप ने बैतर-गी में कितने गोते खाये होंगे ? ( पोपजी ) नहीं २ वहां इस दान के पुग्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उस को उतार दिया होगा । ( जाटजी ) वैतरणी नदी यहां से कितनी दूर और किथर की ओर है ( पोपजी ) अनुमान से कोई तीस कीड़ कोस दूर है न्वयोंिक उंचास कोटि योजन प्रथिवी है ऋौर दिला नैऋत्य दिशा में वैतरसी नदी है (जाट-जी ) इतनी दर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार गया हो उस का उत्तर आया हो कि वहां पुराय की गाय बन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ ! ( पोपजी ) इसारे पास गरुड़पुराख के लेख के विना डाक तारवर्की दूसरी कोई नहीं । ( जारजी ) इस गरुड्युराया को हम सचा कैसे मार्ने ? ( पोरजी ) जैसे सब मानते हैं। ( जारूबी ) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारी जीविका के लिये बनाया है क्योंकि पिता को विना अपने पुत्रों के कोई पित्र नहीं जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा तार मेजेगा तभी मैं वैतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उब को

पार उतार पुनः गाम को घर में ले दूध को मैं और मेरे लड़केबाले पिया करेंने, लाओ ! दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, बछड़ा लेकर बाट जी अपने घर की चला ! (पोपजी) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा ! (जाटजी) चुप रहें नहीं तो तेरह दिन लो दूध के बिना जितना दुःख हम ने पाया है सब कसर निकाल दूमा सब पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुंचे !

जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले जो बे लोग कहते हैं कि दरागात्र के पियडों से दरा अंग सिपंडी करने से श्रीर के लाअ जीव का मेल होके अगुंष्टमात्र शरीर बन के परचात् यमलोक को जाता है तो यरती समय यमदूर तों का आना व्यर्थ होता है त्रयोदशाह के परचात् श्राना चाहिये जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्त्री सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता ? (पूक्ष ) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां मिलता है इसलिये सब दान करने चाहियें। (उत्तर) उस तुन्हारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा जिस में अन्तराला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र और जाति में सूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ बस्त्र मिलते हैं, तुन्हारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे मिर्दम, अपस, अंगले स्वर्ग में पोपजी जाके खराब होवें वहां भले मनुष्यों का क्या काम! (पूक्ष ) जब तुन्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं हैं तो मर कर जीव कहां जाता! और इन का न्याय कीन करता है! (उत्तर) तुन्हारे गरुड़ुशण का कहा हुआ तो अप्रमाख है परन्तु जो बेदोंक है कि:—

### यमेन वायुना सत्यराजन्॥

इत्यादि वेदवचनों से निश्चम है कि "यम" नाम वायु का है, शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तरिक्त में जीव रहते हैं और जो सत्य कर्चा पक्तपातरहित परमात्मा "धर्म-राज" है वही सब का न्यायकर्चा है। (अश्न) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुग्य करना ऐसा सिद्ध होता है। (उत्तर) मह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि मुपात्रों को परोपकारियों को परोपकार्थ सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्रादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों को कभी न देना चाहिये (अश्न) कुपात्र और मुपात्र का कक्त्रण क्या है। (उत्तर) जो दुली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम कोष लोग मोह से युक्त,

पराई डानि करनेवाले. लंपटी. मिध्यावादी, अविद्वान, कुसंगी, अलसी, जो कोई दाला हो उस के पास बारम्बार मांगमा, धरना, देना, नां किये पश्चात भी हठ से मांगते ही जाना. सन्तोष न होना. जो न दे उस की निन्दा करना, शाप श्रीर गालिपदानादि देना. अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करें तो उसका रातु बन जाना, उपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कृष्य भी नहीं है कहना, सब को फुसला फुमल कर खार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना. निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पी कर ब-हतमा पराया परार्थ साना. पनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना. सत्य मार्ग का विरोध और क्रुट मार्ग में अपने प्रयोजनाथ चलना. वैसे ही अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेना करने का नहीं, सद्विद्यादि अनुति के बिरोधा, जगत के व्यवहार अर्थात की, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, मजा, इष्ट, मित्रों में अमीति कराना कि वे सब असत्य हैं, और जगत भी मिथ्या है, इत्यादि दृष्ट उपदेश करना आदि क्यात्रों के लक्षण हैं. । और नो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पहने पढ़ानेहारे, मुसील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, उदार. विद्या धर्म की निरन्तर उन्नित करनेहारे, धर्मीत्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हर्ष शोकरहित, निभेय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिकम वेदाज्ञा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्त्तमान करने-हार, न्याय की रीतियुक्त पक्तपातरहित सत्योपदेश श्रीर सत्यशासों के पढ़ने पदाने हारे के परीक्षक, किसी की लालो पत्तो न करें, प्रश्नों के यथार्थ समाधान कर्चा, अपने आ-त्मा के तुल्ब अन्य का भी सुख, दु:ख, हानि, लाभ,समभनेवाले, अविधादि वेसेश, इठ दुराबाऽभिमानरहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को सम्भने-काले, संतोषी, जो कोई मीति से जितना देवे उतने ही से मसन, एक वार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहां से भट लौट आना, उस की निन्दा न करना, मुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुः खियों पर करुणा, पुरुवात्माओं से बानन्द और पापियों से "उपेद्या" श्रर्थात् रागद्वेषरहित रहना, सत्वमा-नी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या द्वेषरहित,गंभीराग्रव, सर्युरुव, धर्म से युक्त श्रीर सर्वथा दृष्टाचार से रहित, अपने तन मन धनको परोपकार करने में लगानेवाले. बराये मुसके लिये अपने मार्गों को भी समर्पित कत्ती इत्वादि ग्रुभलक्ष्मयुक्त सुपात्र होते हैं

परन्तु दुर्भित्तादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और ओक्षि पथ्य स्थान के अधिकारी सब पाणीमात्र हो सकते हैं ।।

(प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? ( उत्तर ) तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम और निक्रष्ट-उत्तम दाता उस को कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जानकर सत्याविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे । मध्यम वह है जो कीर्ति वा स्वार्थ के लिये दान करे। नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि वा मांड भाट त्रादि को देवे, देते समय तिरस्कार त्र्रपमानादि भी कुनेष्ठा करे,पात्र कृपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु "सब जान बारह परेरी" बेचने वालों के समान विवाद लडाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर मुखा होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है अर्थात् जो परीक्तापूर्वक विद्वान् धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम श्रीर जो कुन्न परीक्ता कर वा न करे परन्तु जिस में अपनी प्रशंसा हो उस की मध्यम और जी अन्धाधुन्ध परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है। (प्रश्न ) दान के फंल यहां होते हैं वा परलोक में ? ( उत्तर ) सर्वत्र होते हैं । ( प्रश्न ) स्वयं होते हैं वा कोई फल देने वाला है ? ( उत्तर ) फल देने वाला ईश्वर है जैसे कोई चीर डा कू स्वयं बंदीघर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है धर्मात्माओं के मुख़ की रत्ता करता भुगाता डाकू आदि से बचाकर उन को मुख़ में रखता है बैसेही परमात्मा सब को पाप पुगय के दुःख और मुखरूप फर्ती को यथावत भूगाता है (मक्ष) जो ये गरुडपुरासादि अन्य हैं वेदार्थ वा बेद की पृष्टि करने वाले हैं वा नहीं ! (उत्तर) म-हीं. दिंत बेट के विरोधी और उलटे चलते हैं तथा तंत्र भी बैसे ही हैं जैसे कोई मनष्य एक का भित्र सब संसार का रात्र हो, वैसा ही पुराण और तत्रं का माननेवाला पुरुष होता है वर्षेकि एक इसरे से विरोध कराने वाले ये प्रंथ हैं इन का मानना किसी विद्वान का काम नहीं किंतु इन को मानना अविद्वता है। देखी शिवपूराण में त्रवीदशी, सीमबार, अवित्य-पुंराम में रवि, चन्द्रखगढ़ में सोमग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र रानैश्चर, राहु, केंतु के वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नृसिंह वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पार्थामासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नौमी, वसुमों की प्रष्टमी, मुनियों की सप्तमी, स्वामिकार्त्तिक की पष्ठी, नाग की पंचमी, गरोश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया. अश्विनी हुमार की द्वितीया, आबादेवी की मतिपदा, और पितरों की अमावास्या पुरासा-

रीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो यनुष्य इव बार और तिथियों में अल पान अहए। करेगा वह नरकगामी होगा। अल पोप और फोप की के बेलों को चाहिये कि किसी बार अथवा किसी तिथि में मोनन न करें क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होंगे। अन ''निर्णयसिंधु" ''अमेसिंधु,, ''त्रतार्क'' आदि अथ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ त्रत की ऐसी दुईशा की है कि जैसे एकदशी को शैव, दशमीविद्धा कोई द्वादसी में एकादशी त्रत करते हैं अर्थात् क्या वड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूले मरने में भी वादिववाद ही करते हैं जो एकादशी का त्रत चलाया है उस में अपना स्वार्थपन ही है और दया कुन्न भी नहीं वे कहते हैं: —

#### एकादश्यामञ्जे पापानि वसन्ति।

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं इस पोप जी से पूछना चाहिये कि किस के पाप उस में बसते हैं है तेरे वा तेरे पिता आदि के हैं जो सब के सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहियें, ऐसा तो नहीं होता किन्तु उजटा जाधा आदि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है इस से भूखे मरना पाप है इस का नड़ा माहात्म्य बनाया है जिस की कथा बांच के बहुत ठ-गे जाते हैं। उस में एक गथा है कि:—

बसलोक में एक वेश्या थी उस ने कुछ अपराध किया उस को शाप हुआ, वह ध्रिवी पर गिर उस ने स्तुति की कि मे पुनः म्बर्ग में क्योंकर आ सक्गी ! उस ने कहा जब कभी एकादशी के बत का फल तुओ कोई देगा तभी तृ स्तर्ग में आ ज यगी वह विमानसिहत किसी नगर में गिर पड़ी वहां के राजा ने उस से पृछा कि तृ कीन है! तब उस ने सब ब्लान्त कह मुनाया और कहा कि जो कोई मुम्म को एकादशी का फल ख अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूं। राजा ने नगर में खोज कराया कोई भी एकादशी का बत करनेवाला न मिला, किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्वी पुरुष में लड़ाई हुई थी कोध से स्वी दिनरात भृखी रही थी दैवयोग से उस दिन एकादशी ही थी उस ने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात् उस दिन भृखी रहा गई थी। ऐसे राजा के भृत्यों से कहा तब तो वे उस को राजा के सामने ले आये, उस से राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, उस ने खुआ तो उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया। यह तो विना जाने एकादशी के बत का फल है, जो जानके करे

तो उस के फल का क्या पारावार है !!! बाह रे घांस के अन्वे लोगो ! जो सह बात सची हो तो हम एक पान की बीडी जो कि स्वर्ग में नहीं होती मेजना चाहते हैं सब एकादर्शा बाले अपनार फल दे दो जो एक बान का बीडा ऊपर को चला जाबगा तो पुनः लाखों कोड़ों पान वहां भेंजेंगे और हम भी एकादशी किया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेहर प्रापत्काल से बचावेंगे । इन चौबीस एका-दशियों के नाम पृथक २ रक्ले हैं किसी का "धनदा" किसी का "कामदा" किसी का ''पुत्रदा'' और किसी का ''निर्वलां'' बहुत से दरिद्द, बहुत से कामी और बहुत से निर्वशी लोग एकादशी करके बृढ़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, काभना और पुत्र प्राप्त न हुआ और ज्येष्ठ महीने के शुक्लपद्ध में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पाये तो मनुष्य व्याकुल हो जाश है त्रत करनेवालों को महादुःख प्राप्त होता है विशेष कर बंगाले में सब विधवा शियों की एकावशी के दिन नड़ी दुर्बशा होती है इस जि-देशी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में तथा न आई नहीं सी निजेता का नाम सजला और पीष महीने की शुक्लपक्त की एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोप को दया से क्या काम ? " कोई जीनो वा मरो पोप जी का पेट पूरा भरो" गर्भवती वा सद्योविवाहिता स्त्री, लड़के वा गुका पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजिथी हो ज़ुधा न लगे उस दिन शर्करावत् ( शर्वत् ) वा दूध पीकर रहना चाहिये जा भूख में नहीं खाते और विना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रोगसागर में गोते सा दु:स पाते हैं इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमास कोई भी न करे ॥

श्रव गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चिरत्रों का वर्तमान कहते हैं मुतिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं ऋग्वेद की २१० मकुर्वेद की १०१ सामवेद की १००० और अभवंद की ६ शासा है, इन में से बोड़ी भी खासा मिलती हैं श्रेष लोग हो गई हैं उन्हीं में मृतिपूजा और तीयों का प्रमाख होगा जो न होता तो पुरायों में कहां से आता! जब कार्य देस कर कारण का अनुमान होता है तम पुराखों को देस कर मृतिपूजा में क्या शंका है! ( उत्तर ) जैसे शासा जिस नुक्ष की होती है उस के सहश हुआ करती हैं निरुद्ध नहीं, नाहें शासा छोटी बड़ी हों सरन्दु उन में विरोध नहीं हो सकता वैसे ही जिसकी शासा मिलती हैं जब इन में

पानागादि मुर्चि और जल स्थल विशेष तीयों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुस शा-साओं ने भी नहीं था और चार चेद पूर्व मिलते हैं उनसे विरुद्ध शासा कभी नहीं ही स-कती और जो बिरुद्ध हैं उन को शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता,जब यह बात है तो पराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु संभदायी लोगों ने परस्पर विरुद्ध रूप अन्य बना रुक्ते हैं बेदों को तम परमेश्वरकत मानते हो तो "आश्वलायनादि" ऋषि मुनियों के नाम से प-सिद्ध प्रन्थों को बेद क्यों मानते हो ? जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल वह और आज आदि क्यों की पहिचान होती है बैसे ही ऋषि मुनियों के किये बेदांग चारों जा-झस. जंग. उपांग और उपवेद आदि से बेदार्थ पहिचाना जाता है इसी लिये इन मन्यें। को शासा मानी है जो वेदों से विरुद्ध है उस का प्रमाण और अनुकुल का अप्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम भ्रष्टष्ट शासाओं में मृति आदि के प्रमाण की कल्पना क-रोगे तो जब कोई ऐसा पत्त करेगा कि लुप्त शाखाओं में वर्गाश्रम व्यवस्था उलटी अ-र्थात् अन्त्यज और गुद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम गुद्र अन्त्यजादि. अगमनीयागमन, अकर्तव्यकर्त्तव्य, मिथ्याभाषणादि धर्म, सत्यभाषणादि अधर्म आदि लिखा होगा तो तुम उस को वही उत्तर दोगे जो कि हम ने दिया अर्थात देद और श-सिद्ध राखाओं में जैसा बाबकादि का नाम बाबकादि और शुद्रादि का नाम शुद्रादि लिखा है वैसा ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो बर्णाश्रम व्यवस्था आवि सम अन्यभा हो जायेंगे । भला जैमिनि व्यास और पतव्यति के समय पर्यन्त तो सर शासा विद्यमान भी वा नहीं ? यदि भी तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे श्रीर जो कहा कि नहीं भी तो फिर शाखाओं के होने का क्या प्रमाण है ! देखी जैमिन ने मीमांसा में सब कर्मकारड, पतञ्जलि मुनि ने योगशाल में सब उपासनाकारड और व्यास मुनि ने शारीरकमुत्रों में सब ज्ञानकागढ वेदानुकूल लिखा है 'उन में पाषागाबि सू रिपुजा वा प्रमागादि तीथों का नाम तक भी नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे विना कभी न बोड़ते इस लिये लुप्त शासाओं में भी इस मूर्चि-पुजादि का प्रमास नहीं था। ये सब शास्त्रा बेद नहीं हैं क्योंकि इन में ईश्वरकृत वेदों की मतीक घर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिसे हैं इस लिये देद में कभी नहीं हो सकते बेव्हें में तो केवल मनुष्यों की विधा का उपदेश किया है किसी म-नुष्य का नाममात्र मी नहीं इस लिये मृतिपूजा का सर्वया संरहत है । देलो । मृतिपूजा

\*\*

Ġ.

से आरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की बढी निन्दा और उपहास होता है. सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उन की स्त्री सीता तथा रुक्मिणी लच्मी श्रीर पार्वती आदि महाराणियां थीं, परन्तु जब उन की मुर्तियां मन्दिर स्रादि में रख के पुजारी लोग उन के नाम से भीख मांगते हैं ! अर्थात उन को भिखारी बनाते हैं कि श्रान्त्री महाराज! महाराजा जी सेठ साहकारो! दरीन कीजिये. बैठिये, चरणामृत लीजिये, कुळ भेंट चढाइये, महाराज ! सीताराम, कृष्ण रुक्मिणी वा राधा कृष्ण, लह्मीनारायण और महादेव पार्वतीजी को तीन दिन से बालभोग वा राजभाग अर्थात् जल पान वा खान पान भी नहीं मिला है आज इनके पास कुछ भी नहीं है सीता आदि को नयनी आदि राणीजी वा सेठानी जी बनवा दीजिये. अन आदि भेजो तो राम कृष्णादि को मोग ल गार्बे, बस्न सब फट गये हैं, मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हैं, ऊपर से जुता है और दुष्ट चोर जी कुछ था उसे उठा ले गये कुछ ऊंदरों ( जहों ) ने काट कूट डाले देखिये ! एक दिन ऊंटरी ने ऐसा अन्धे किया कि इगकी आंख भी निकाल के भाग गये। अब हम चांदी की ऋांख न बना सके इस लिये कोडी की लगा दी है। रामलीला श्रीर रासन-एडल भी करवाते हैं. सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उन के सेवक आनन्द में बैठे हैं ! मन्दिर में सीतारामादि खड़े और पूजारी वा महन्त जी आ-सन अथवा गद्दी पर तकिया लगाये बैठे हैं, उष्ण काल में भी ताला लगा भीतर बंद कर देते हैं और आप मुन्दर वायु में पलंग विद्धाकर सोते हैं वहुत से पूजारी अपने ना-रायगा को डब्बी में बंद कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं जैसे कि वानरी अपने बच्चे को गले में लटका लेती हैं वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हैं जब कोई मृतिं को तोड़ता है तब हाय २ कर छाती पीट बकते हैं कि सीताराम जी रा-धाक्टप्ण जी और शिवपार्वती जी को दुष्टों ने तोड़ डाला ! अब दूसरी मूर्चि मंगवा कर जो कि श्रच्छे शिल्पी ने संगमरभर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण को घी के विना भोग नहीं लगता बहुत नहीं तो थोडा सा अवश्य भेज देना इत्यादि बार्ते इन पर ठहराते हैं । ऋौर रासमग्रङल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा रा-भाकृप्ण से भील मंगवाते हैं, जहां मेला ठेला होता है वहां छोकरे पर मुकूट घर कन्हेगा क्या मार्ग में बैठाकर भील मंगवाते हैं इत्यादि वार्तों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की भात है भला कहो तो सीतारामादि ऐसे द्दि और भिजुक थे ! यह उन का उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ! इस से बडी अपने माननीय पुरुषों

की निन्दा होती है भला जिस समय ये विद्यमान ने उस समय सीता, रुक्तिणी, लक्ष्मी की पहल पर वा किसी मकान में लड़ी कर पुजारी कहते कि आओ इव का दर्शन करों और कुछ मेंट पूजा नरों तो सीतारामादि इन मूर्लों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उन का करता उस को विना दयह दिने कभी छोड़ते! हां,जब उन्हों से दंद न पाया तो इन के कमी ने प्जारियों की बहुतसी मृचिविरोधियों से मसादी दिला दी और अब भी मिलती है और जब तक इस कुकर्म को न छोड़ेंगे सब तक मिलेगी इस में क्या संदेह है कि जो अर्ज्यावर्स की मितिदिन महाहानि पाषाणादि मृतिपूजकों का पराजय इन्हीं कमी से होता है क्योंकि पाप का फल दु:स है इन्हीं पाषाणादि मृतियों के विश्वास से बहुतसी हानि हो गई जो न छोड़ेंगे तो मितिदिन अधिक २ होती जायगी इन में से वामगार्गी बड़े भारी अपराधी हैं जब बे नेला करते हैं तब साधारण को:—

दं दुर्गाये नमः । मं भैरवाय नमः । ऐं हीं क्ली चामुरहाये विच्ये । इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एकाक्षरी मन्त्री-पदेश करते हैं बैसाः—

हीं, श्रीं, क्लीं ॥ शावरतं० कं० मंकी० म० ४४ ॥ इत्यादि और भनाव्यों का पूर्णामिकेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं के मन्त्र:— हां हीं हुं बगला मुख्ये कद स्वाहा ॥ शा० प्रकी० म० ४१ ॥ कहीं २

# कूं फेट् स्वाहा ॥ कामरत्न तन्त्र बीज मन्त्र ४ ॥

भीर मारण, मोहन, उचाटन, विद्वेषण, वरीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु किया से सब कुछ करते हैं जब किसी को मारने का भ-योग करते हैं तब इधर करानेवाले से धन ले के आटे वा मिट्टी का पूतला जिस को मा-रना चाहते हैं उस का बना लेते हैं उस की छाती, नामि, कएठ में छुरे भवेश कर देते हैं आस, हाथ, पग में कीलें ठोंकते हैं उस के ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशुल दे उस के हृदय पर लगाते हैं एक वेदि बना कर मांस आदि का होम

#### सत्यार्थत्रकाराः

करने लगते हैं और उघर दूत आदि भेज के उस को विष आदि से मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरश्वरण के बीच में उस को मार डाला तो अपने को मैरव देवी का सिद्ध बतलाते हैं "भैरवो मूतनायश्च" इत्यादि का पाठ करते हैं ॥

मारय २ , उबाटय २, विक्रेषय २, क्रिन्घि २, भिन्धि२,वशीः कुरु २, खादय२,भव्यय२,त्रोटय२,नाशय२, मम शत्रून वशीः कुरु२, हुं फट् स्वाहा॥कामरत्न तन्त्र उबाटन प्रकरत्व मं०५-७॥

इत्यादि मन्त्र जपते, मध मांसादि यथेष्ट स्ताते पीते, भुकुटी के बीच में सिन्द्र रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होम कर कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं। जो कोई भैरबीचक में जावे मध मांस न पीवे न खावे तो उस को मार होम कर देते हैं उन में से जो अघोरी होता है वह मृत मनुष्य का भी मांस साता है अजरी बजरी करने बाले विष्ठा मृत्र भी खाते पीते हैं।।

एक चोलीमार्गी और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं चोलीमार्गवाले एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, पुत्रबधू आदि सब इकड़े हो सब लोग भिल मिलाकर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को नंगी कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उस का नाम दुर्गा देवी धरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं जब मद्य पी पी के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियों के जाती के कस्त्र जिस को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी की नांद में सब वस्त्र मिलाकर रख के एक २ पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ में जिस का वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या और पुत्रबधू वयों न हो उस समय के लिये वह उस की स्त्री हो जाती है! आपस में कुकर्म करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते मिड़ते हैं जब प्रात:काल कुछ अंधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, बहिन२, और पुत्रबधू २ हो जाती हैं! और बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य डाल मिला कर पीते हैं ये पामर ऐसे कर्मों को युक्ति के साधन मानते हैं विधा विचार सज्जनतादिरहित होते हैं।

( प्रश्न ) रीव मतवाले तो अच्छे होते हैं ? (उत्तर ) अच्छे कहां से होते हैं!

"जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ" जैसे वाममार्गी मन्त्रीपदेशादि से उन का धन हरते हैं वैसे शैव भी "श्रों नमः शिवाय" इत्यादि पञ्चात्तरादि मंत्रों का उपदेश करते, रुद्राद्ध भस्म धारण करते, मट्टी के और पाषाणादि के लिंग बना कर पूजते हैं और हर र वं वं भीर बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ मुससे शब्द करते हैं उस का कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने और वं वं शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होते हैं क्योंकि जब भस्मासुर के आगिसे महादेव माग थे तब वं वं और ठट्ठे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दक्षमजापति का शिर काट आगी में डाल उस के घड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्रि प्रदेश का त्रत करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसीलेंगे जैसे वाममार्गी आन्त है वैसे शैव भी, इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरग्य, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं कोई २ "दोनों घोड़ों पर चढ़ते हैं" अर्थात् वाम और शैव दोनों मतों को मानते हैं और कितने बैच्याव भी रहते हैं उन काः—

## चन्तःशाका बहिरशैवाः सभामध्ये च वैष्कवाः। नानारूपधराः सीला विचरन्ति महीतले॥

यह तन्त्र का रलोक है। मीतर शाक्त अर्थान् वाममार्गा बाहर शेव अर्थान् रुद्राक्त सस्म धारण करते हैं और समा में वैप्णव कहते हैं कि हम विप्णु के उपासक हैं ऐसे नाना मकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी में विचरते हैं (प्रश्न ) वैष्णव तो अच्छे हैं ! जिसे वे वैसे ये हैं देख लो वैप्णवों की लीला अपने को विप्णु का दास मानते हैं उन में से अविप्णव जो कि चकादित होते हैं वे अपने को सर्वापिर मानते हैं सो कुड़ भी नहीं है ! (प्रश्न) वयों ! सब कुड़ नहीं! सब कुड़ हैं देखों ! ललाट में नारायण के चरणाविन्द के सहश तिलक और बीच में पीली रेखा श्री होती है इसलिय हम आविप्णव कहाते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह लजित होती हे आलमदारादि स्तात्रों के पाठ करते हैं नारायण की मन्त्रपूर्वक पूजा करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं ! (जनर ) इस तुम्हारे तिलक को हरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है

क्योंकि यह तो हाथ की कारागरी और ललाट का चित्र है जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते हैं तुम्होरे ललाट में विष्णु के पद का चित्र कहां से आया ! क्या कोई वैकुएठ में जाकर विष्णु के पग का चित्र ललाट में करा आया है ! (विवेकी) और श्री जड़ है वा चेतन ! (वैष्णुव) चेतन है । (विवेकी) तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा विना बनाई ! जो विना बनाई है तो यह श्री नहीं क्योंकि इस को तो तुम नित्य अपने हाथ सेवनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वैष्णुवों का जुरा मुख अर्थात् शोभारहित क्यों दीखता है ! ललाट में श्री और घर २ भीख मांगते और सदावर्त लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ! यह बात सीड़ी और निर्लर्जों की है कि कपाल में श्री और महारिदों के काम हों।

इन में एक "परिकाल" नामक बैप्कव भक्त था वह बोरी ढाका मार छल कपट कर पराया धन हर बैद्मार्थों के बाद घर मसन्न होता था एक समय उस को चोरी में प दार्थ कोई नहीं मिला कि जिस को लुटे ज्याकुल होकर फिरता था नारायण ने समभा कि हमारा भक्त दुःख पाता है सेठ जी का स्वरूप धर अंगुठी आदि आभुषरा पहिन रथ में बैठ के सामने श्राये तब तो परिकाल रथ के पास गया सेठ से कहा सब बस्तू शीघ उतार दो नहीं तो मार डालुंगा, उतारते २ श्रंगुठी उतारने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगुठी ले ली नारायण बड़ें प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दर्शन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा पिय भक्त है क्योंकि सब धन मार लूट चोरी कर बैष्णानों की सेवा करता है इसलिये तू धन्य है फिर उस ने जाकर बैष्णानों के पास सब गहने घर दिये । एक समय परिकाल को कोई सातुकार नौकर कर जहान में बिठा के देशान्तर में ले गया वहां से जहाज़ में मुपारी भरी परिकाल ने एक मुपारी तोड आधा टकडा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी मुपारी जहाज में घर दो और लिख दो कि जहाज में आधी मुपारी परिकाल की है बनिये ने कहा कि चाहे तुम हज़ार मुपारी ले नेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं हैं को इस मृठ मूठ लें इस को तो आधी चाहिये बनियां विचारा मोला माला था उस ने लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज़ आया और मुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो बानियां वही आधी सुपारी

बंग सना तब परिकाल मत्नाइने सामा मेरी तो बहाज़ में आधी सुपारी है आधा बांट लंबा राजपुरुनों तक मत्नाइन गया परिकास ने बनिये का लेख दिखलाया कि इस ने आधी मुपारी देनी लिखा है बनियां बहुतसा कहता रहा परन्तु उस ने न माना आधी सुपारी लेकर वैष्णवों को अपंण कर दी तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अब तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्चि मन्दिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी है, बुद्धिमान् देख लें कि वैष्णव, उन के सेवक और नारायण तीनों चोरम-यडली हैं वा नहीं बचिप मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा मी होता है तथापि उस मत में रह कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता । अब देखी वैष्णवों में फूट टूट मिन्न रिलक्क करटी थारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोधीचन्दन बीच में लाल, नीमाबत दोनों यतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा और गीड़ बंगाली कटारी के तुल्य और रामप्रसाद वाले दोनो चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण २ है रामानन्दी नारायण के हदव में लाल रेखा को लक्ष्मी का चिन्ह और गोसाई श्रीकृष्णचन्द्र जी के हदय में राधा विराजमान है इत्यादि कवन करते हैं।।

एक कथा भक्तमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था सोता २ ही मर गया जपर से काक ने विष्ठा कर दी वह ललाट पर तिलकाकार हो गई थी वहां यम के दूत उस को लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज़ा है हम यमलोक में ले आयेंगे विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज़ा है वैकुएठ में ले जाने की देखो इस के ललाट में वैष्णावी तिलक है तुम कैसे ले आओंगे ? तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये विष्णु के दूत मुख से उस को वैकुएठ में ले गये नारायण ने उस को वैकुएठ में रक्खा देखो जब अकस्मात् तिलक बन जाने का ऐसा माहात्स्य है तो जो अपनी मीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुएठ में जावें तो इस में क्या आश्चर्य है !!! हम पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुएठ में जावें तो सब मुख के उपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुएठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इस से वे बातें सब व्यर्थ हैं। अब इन में बहुत से खाखी लकड़े की लंगोटी लगा धूनी तापते, बटा बढ़ाते सिद्ध का वेष कर लेते हैं बगुले के समान ध्याना-

बस्थित होते हैं गांजा भांग चर्स के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब से चुकटी र अज, पिसान, कीड़ी, पैसे गांगते गृहस्थों के लड़कों को बहका कर चेले बना लेते हैं बहुत करके मज़दूर लोग उन में होते हैं कोई बिद्या को पढ़ता हो तो उस को पढ़ने नहीं देते किन्तु बहते हैं कि:—

# पठितव्यं तद्पि मर्तव्यं दन्तकटाकटेति किं कर्तव्यम् ॥

सन्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं फिर दन्त कटाकट क्यों करना ? साधुत्रों को चार धाम फिर श्राना, सन्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना ॥

जो किसी ने मूर्स अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखी जी का दर्शन कर आने उन के पास जो कोई जाता है उन को बचा बची कहते हैं चार्डे वे खाखी जी के बाप मा के समान क्यों न हों जैसे खाखी जी हैं वसे ही हांखड़, मूंखड़, गोदड़िये श्रीर जमात बाले सतरेसाई और अकाली. कानफटे जोगी, औघड आदि सब एकसे हैं। एक खा-स्वी का चेला "श्रीगणेशायनमः " घोखता २ कुवे पर जल भरने को गया वहां पिरुइत बैठा था वह उस को ''स्रीगनेसाजनमें" घोखते देख कर बोला चरे साध ! ऋगुद्ध घो-खता है "श्रीगरोशाय नमः" ऐसा घोल उसने भट लोटा भर गुरु जी के पास जा कहा कि एक बम्मन मेरे घोलने को अमुद्ध कहता है ऐसा सुन कर भाउ खाखी जी उठा कृप पर गया और पारिडत से कहा तू मेरे चेले को बहकाता है ? तू गुरू की लं-डी क्या पढ़ा है ? देख तृं एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं ''श्लोगनेसाजन्तरें '' ' श्लीगनेसायन्नरें'' ''श्लीगनेसायनरें'' । ( परिइत ) सुनी साधूजी विद्या की बात बहुत कठिन है विना पड़े नहीं त्राती। (स्वासी) चल बे, सब विद्वात को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये सन्तें। का घर बडा है त बाबुडा क्या जानें। (पिएडत) देखों जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपराज्य क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता। (सासी) अबे तू हमारा गुरू बनता है। तेरा उपदेश इम नहीं मुनते। ( पारिडत ) मुनो कहां से बुद्धि ही नहीं है, उपदेश मुनने समभाने के लिथे विद्या चाहिये । (सास्ती) जो सब बेद शास्त्र पढ़े सन्तीं को न माने तो जानों कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा। (परिडत ) हां हम सन्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से हुई झें की नहीं करते क्योंकि सन्त सज्जन, विद्वान, धार्मिक,

परोकारी पुरुषों को कहते हैं। ( सास्ती ) देस हम रात दिन नंगे रहते, घूनी तापते, गांजा चरस के सैक हों दम लगाते, तीन २ लोटा मांग पीते, गांजे मांग धत्रा की पत्ती की भाजी ( शाक ) बना खाते संखिया और ऋफीम भी चट निगल जाते, नशा में गुर्क रात दिन बेग्म रहते, दुनियां को कुछ नहीं समम्हते, भीख मांग कर टिकड़ बना स्रात. रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उस को भी नींद कभी न स्रावे हु-त्यादि सिद्धियां और साध्यन हम में हैं फिर तृ हमारी निन्दा क्यों करता है ? चेत् नाबू-ड़े जो इम को दिक करेगा हम तुम को भस्म कर डालेंगे। (पिश्डत ) में सब लक्षण बसायु मूर्व और गवर्गएडों के हैं सायुत्रों के नहीं मुनो "साध्नोति पराणि धर्मकार्याणि स साध:" जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रकृत हो, कोई दुर्गुण जिस में न हो. विद्वान, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस को साधु कहते हैं। ( ला-स्ती ) चल वे तू साधू के कर्म क्या जाने सन्तों का वर बड़ा है किसी सन्त से भटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठा कर मारेगा, कपाल फुडवा लेगा । ( परिडत ) अच्छा खाखी जाओ अपने जासन पर इम से बहुत गुस्से मत हो जानते हो राज्य कैसा है किसी को मारोगे तो पकडे जाओगे कारावःस भोगोगे बेंत खाश्रोगे वा कोई तुम को भी मार बैठेगा फिर क्या करोंगे यह साधु का लक्ष्मण नहीं । ( खाखी ) चलवे चेले किस राज्ञस का मुख दिखलाया । (पारिडत) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे ज़ड़ मूर्ख न रहते । (लाखी) हम आप ही महात्मा हैं हम को किसी दूसरे की गर्ज नहीं। ( परिवत ) जिन के भाग्य नष्ट होते हैं उन की तुम्हारी सी बादि और म्रामिमान होता है । साखी चला गया त्रासन पर भीर परिडत घर को गये जब संध्या मार्ची हो गई तब उस साली को बुढ़दा सगभ बहुत से साली "डगडोत २" कहते साष्टांग करके बैठे उस खाखी ने पूछा अने रामदासिया ! तू क्या पढ़ा है ? ( रामदास) महाराज में ने "वेस्नुसहसरनाम" पदा है। अने गोविन्ददासिये ! तु क्या पदा है ? (गी-विन्दास ) मैं "रामसतवराज" पढ़ा हूं अमुक खाखी जी के पास से, तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढे हैं ? ( सासीजी ) हम गीता पढे हैं । ( रामदास ) किसके पास ! ( सासीजी ) बल्बे छोकरे इम किसी को गुरु नहीं करते देख इम "परागराज" में रहते वे हम को अक्खर नहीं आता था जब किसी लम्बी घोतीवाले परिडत को दे-स्तता या तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलंगीवाले अक्सर का क्या नाम

है ? ऐसे पूक्ता २ भठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया । भना ऐसे विद्या के राजुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय ? ॥

ये लोग विना नशा. प्रभाद, लड़ना, खाना, सोना, फांभ पीटमा, घंटा बांड़ियाल शंख बजाना, धूनी विता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में ध्यर्थ वूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चांहें कोई परवर को भी पिंघला लेवे परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शुद्रवर्ध, मज़दूर, कि-सान, कहार आदि अपनी मज़दूरी छोड़ केवल लाख रमा के वैरागी खाझी आदि हो खाते हैं उन को विधा वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता। इन में से नाओं का मन्त्र "नमःशिवाय"। खाखियों का "निसहाय नमः"। रामावतारों का "औरामचन्द्राय नमः" अथवा "सीतारामाभ्या नमः"। इन्धी को "श्रीराधाक्कणाभ्यां ममः" नमी भगवते वासुदेशय" और बंगालियों का "गीविन्दाय नमः"। इन् मंत्रो को कान में पढ़नेमात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी २ शिला करते हैं कि बच्चे तूंबे का मन्त्र पढ़ ले।

# जल पवितर सथक पवितर और पवितर कुन्ना। ज्ञिव कहे सुन पार्वती तूंबा पवितर हुन्ना॥

मला ऐसे की योग्यता साधू वा विद्वान होने अथवा जगत के उपकार करने की कमी हो सकती है ! खाखी रात दिन लकड़, छाने ( जंगली कंडे ) जलाया करते हैं एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वस्त्र ले लें तो रातांश धन से आनन्द में रहें उन को इतनी बुद्धि कहां से आवे ! और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपखी घर रक्खा है जो इस प्रकार अपसी हो सकें तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपखी हो जावें जो जढ़ा बढ़ाने, राख लगाने वा तिलक करने से तपखी हो जाय तो सब कोई कर सके ये उपर के त्याग्रह्मरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं ॥

(प्रश्न ) क्वीरवंबी तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) नहीं । (प्रश्न ) क्यों अच्छें नहीं ? पाषाणादि मूर्तिपूजा का लंडन करते हैं, कनीर साहब फूर्लों से उत्सव हुए भीर अन्त में भी फूल हो गये नक्सा विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी क्वीर साहब वे बड़े सिद्ध ऐसे कि जिस बात को बेद पुराश भी नहीं जान सकता उस की कवीर जानते हैं सक्या रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है इन का मन्त्र "सत्यनाम कबीर" श्रादि है। ( उत्तर ) पाषागादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तिकये, खड़ाऊं, ज्योति अ-श्रीत दीप श्रादि का पूजना पापाशमृति से न्यून नहीं, क्या कवीर साहब मुनुगा था वा कित्यां था जो फुलों से उत्पन्न हुन्ना ! श्रीर अन्त में फूल हो गया ! यहां जो यह बाल कुकी जाती है वही सची होगी कि कोई जुलाहा कारी में रहता था उस के लड़के बालक नहीं के एक समय कोडी सी रात्रि थी एक गली में चला जाता था तो वेला सहक के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था वह उस को उठा ले गया अपनी स्त्री को दिया उस ने पालन किया जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी परिडत के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उस ने उस का अपनान किया, कहा कि इम जुलाहे को नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई परिवर्तों के पास फिरा परन्त किसी ने न पढाया तब ऊट पटांग शाषा बना कर जुलाहे आदि नीच लोगों को समभाने लगा तंब्रे ले कर गाता था भजन बनाता था विशेष परिडत, शास्त्र. बेदों की निन्दा किया करता था कुछ मूर्ख लोग उस के जाल में फँस गये जब मर ग या तब लोगों ने उस को सिद्ध बना लिया जो २ उस ने जीते जी बनाया था उस को उस के चेले पढ़ते रहे कान को मूंद के जो राज्य सुना जाता है उस को अनहत राज्य सिद्धान्त ठहराया मन की कृति को "सुरित" कहते हैं उस को उस राज्द सुनने में ल-गाना उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं वहां काल नहीं पहुंचता बर्झी के समान तिलक और चन्दनादि लकडे की कंठी बांधते हैं भला विचार के देखे। कि इस में आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या वह सकता है ! यह केवल लडकों के खेल के समान लीला है। ( प्रश्न ) पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि वे भी मुर्चि का लगडन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ बने रहे देखो उन्हों ने यह मंत्र उपदेश किया है इसी से बिदित होता है। के उन का आशय अच्छा आ:--

यों सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भी निर्मेर अकासमूर्त अजोनि सहमंग्रह प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच ॥ जपजी पौड़ी १॥

( भोरम ) जिस का सत्य नाम है वह कत्ती पुरुष भय और वैररहित अकाल-मृतिं जो काल में श्रीर जोनि में नहीं स्नाता प्रकाशमान है उसी का जप गुरू की कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जगें। की आदि में सच वर्तमान में सच श्रीर होगा भी सच ! ( उत्तर ) नानक जी का आराय तो अच्छा था पर विद्या कछ भी नहीं थी. हां भाषा उस देश की जो कि मामों की है उसे जानते थे वेदादि शास्त्र श्रीर संस्कृत कल्ल भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो "निर्भय" शब्द को "निर्भी" क्यों लिखते ? श्रीर इस का दृष्टान्त उन का बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि मैं सं-स्कृत में भी पग अड़ाऊं परन्त विना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है ? हां उन आमी खों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी मुना भी नहीं था संस्कृती बना कर संस्कृत के भी परिद्वत बन गये होंगे यह बात अपने मान प्रतिष्ठा और अपनी प्रस्याति की इच्छा के बिना कभी न करते उन को अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन के प्रंथ में जहां तहां वेदों की निन्दा और स्तृति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई वेद का अर्थ पुछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहिले ही अपने शिप्यों के सामने कहीं र वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं र वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्येंकि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उन को नास्तिक बनाते जैसे:--

## वेद पढ़त ब्रह्मा मरं चारों वेद कहानि।

साध कि महिमा वेद न जाने ॥ सुम्बमनी पौड़ी १। चो० ८॥ नानक ब्रह्मज्ञानी भ्राप परमेश्वर ॥ सु० पौ० ८। चो० ६ ॥

क्या वेद पढ़नेवाले मर गये और नानक जी आदि अपने को अमर समस्तते थे ? क्या वे नहीं मर गये ? वेद तो सब विद्याओं का मंडार है परन्तु जो चारों वेदों को कहानी कहे उस की सब बातें कहानी हैं जो मूर्खों का नाम साघु होता है वे बि-चारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदों ही का मान करते तो उन का सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते ये क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही

1

नहीं थे तो दूसरे को पदा कर शिष्य कैसे बना सकते थे ? यह सच है कि जिस समय नानक जी यंजान में हुए थे उस समय पंजान संस्कृतिवद्या से सर्वधारहित मुसलमानों से पीडित या उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया नानक जी के सामने कुछ उनका सम्प्रवाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए ये क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पिन्ने उनको सिद्ध बना लेते हैं पश्चात बहुतसा माहारम्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं हां ! नानक जी बढे धनावन और रईस भी नहीं थे परन्तु उन के चे तो ने "नानकच-न्द्रोदय" श्रीर "जन्मसास्ती" श्रादि में बड़े सिद्ध श्रीर बड़ेर ऐश्वर्यवाले थे लिखा है नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले बडी बात चीत की, सब ने इन का मान्य किया. ना नक जी के विवाह में बहुत से घोड़े रथ हाथी सोने चांदा मोती पत्ना आदि रलों से सजे हुए और अमुल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है, मला वे गपोडे नहीं तो क्या हैं ! इस में इन के चेलों का दोष है नानक जी का नहीं दूसरा जो उन के पीखे उन के लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले, कितने ही गई।वालों ने भा-षा बना कर प्रथ में रक्सी है अर्थात् इन का गुरु गोबिन्दसिंहजी दशमा हुआ उन के पीछे उस प्रन्थ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द वँधवा दी इन त्मेगों ने भी मानकजी के पश्चि बहतसी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पुराखों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी श्राप परमेश्वर बन के उस पर कमें उपासना छोड़ कर इन के शिष्य मुकते अथे इस ने बहुत बिगाड़ कर दिया नहीं जो नानक जी ने कुछ विशेष माक्ति ईश्वर की लिखी थी उसे करते त्राते तो अच्छा था अब उदासी कहते हैं हम बड़े निर्मल कहते हैं हम बड़े अकालिये मृतरहसाई कहते हैं कि सर्वीपरि हम हैं, इन में गोविन्दसिंह जी शूरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुवाओं को बहुतसा दु:ख दिया था उन से वैर लेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी इन्हों ने एक पुरस्चरण करवाया प्रसिद्धि की कि मुभ्त को देवी ने वर और खड्ग दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा विजय होगा बहुत से लोग उन के साथी हो गये और उन्होंने जैसे वाममार्गियों ने "पंच मकार" चक्रांकितों ने "पंच संस्कार" चलाये थे वैसे "पंच ककार" अर्थात् इन के पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक "केश" अर्थात् जिसके रखने-से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा "कंमस" जो शिर के

उत्पर पगडी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में "कहा " जिस से हान भीर शिर बन सकें । तीसरा "काक्" अभीत जान के उपर एक जांनिया कि जो दीह-ने और कृदने में अच्छा होता है बहुत करके असादे के महा भीर नट सी इस को इसीलिये भारण करते हैं कि जिस से शरीर का मर्गस्थान बचा रहे और भटकाब तहो। नीथा "कमा" कि जिस से केरा सुधरते हैं । पांचवां "कर्ब" कि जिससे शृत्र से मेंट भटका होने से लढ़ाई में काम आवे । इसीलिये यह रीति गोविन्दसिंहजी ने अपनी जु-द्धिमता से उस समय के लिये की भी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अन जो युद्ध के मयोजन के लिये नातें कर्तव्य थीं उन को धर्म के साथ सान जी हैं मुर्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उस से विरोध अंध की पूजा करते हैं. क्या ग्रह मुर्तिमुक्त नहीं है ? किसी जड पदार्थ के सामने शिर भूकाना वा उस की पूजा करनी सब मूर्तिपूजा है जैसे मृर्तिवालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाडी की है बैसे इर लोगों ने भी कर ली है जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते, मेंट जदबाते हैं वैसे भानकपंथी लोग अंथ की पूजा करते, कराते, भेंट भी चढ़वाते हैं अर्थात् मूर्तिपूजा वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग प्रथसाहब वाले नहीं करते हां यह कहा जा सकता है कि इन्होंने देदों को न सुना न देखा क्या करें जो सुनने और देख-ने में आदें तो बुद्धिमान लोग जो कि हठी दूरामही नहीं हैं वे सब सम्पदायवाले वेद-मत में आ जाते हैं। परन्तु इन सब ने भोजन का बखेड़ा बहुत सा हटा दिया है जै-से इस को हटाया वैसे विषयासिक दुरिभमान को भी इटा कर वेदमत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है।।

(प्रश्न) दाद्पंभी का मार्ग तो अच्छा है ! (उचर) अच्छा तो बेदमार्ग है जो एकदा जाय तो पकड़ो नहीं तो सदा गोते खात रहोगे इन के मत में दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था पुनः जयपुर के पास "आमर" में रहते थे तेली का काम करते थे ईश्वर की सिष्ट की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग गये अब बेदादिशास्त्रोंकी ही सब बातें छोड़ कर "दादूरामर" में ही मुक्ति मानली है जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े चला करते हैं। थोड़े दिन हुए "रामसनेही" मत शाहपुरा से चला है उन्हों ने सब बेदोक्त धर्म को छोड़ के 'रामर" पुकारना अच्छा माना है उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं परन्तु जब भूख लगती है तब "रामनाम ,, में से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खान पान आदि तो गुहस्थों के घर ही में मिलते हैं वे भी मुर्तिपूजा को

विक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्शि अन रहे हैं क्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी के "रामकी" के विना भानन्द ही नहीं मिल सकता ॥

एक रामचरण नामक साचु हुआ है जिसका मत मुख्य कर "शाहपुरा" स्थान मे-वाड़ से चला है वे 'राम२" कहने ही को परममन्त्र और इसी को सिद्धान्त मानते हैं। उनका एक प्रंय कि जिस में सन्तवासकी आदि की बाणी हैं ऐसा लिखते हैं --

### उन का संचन !}

भरम रोग तब ही मिठ्या, रठ्या निरंजन राह ! तब जम का कागज फल्पा, कव्या करम तब जाइ ॥ साखी ॥ ६ ॥ श्चन बुद्धिमान लोग विचार लेवें कि 'रामर' कहने से अम जो कि अज्ञात है, वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी छूट सकते हैं ना नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फंसाना और मनुष्यजन्म को नष्ट कर देना है ॥ श्रव इन का जो मुख्य गुरु हुआ है "रामचरण" उसके वचनः--

महमा बांव प्रताप की, सुबी सरवब चित लाइ। रामचरब रसना रटी, कम सकत कड़ जाइ।। जिन जिन सुमर्या नांव कूं, सो सब उतस्वा पार । रामचरक जो वीसर्या, सो ही जम के बार ॥ राम विना सब मृठ बतायो ॥

राम भजत कुका सब कम्मा । चंद ग्रह सुर देइ परकम्मा । राम कहे तिन कूं भै नाहीं। तीन लोक में कीरति गाहीं॥

राम रटत जम जोर न लागै राम नाम लिख पथर तराई। भगति हेति चौतार ही घरही ॥ कंच नीच कुल मेद विचारे ॥ सो तो जनम ग्रापलो हारे ॥ संता के कुल दीसे नांडीं । रांग रांग कह राम सम्हांडीं ॥ ऐसो सुख जो कीरति गावै। इरि इरि जन की पार न पावै ॥ रांम संतां का अन्त न सावै। आप आप की बृद्धि सम गावै॥

### इन का खरहन ॥

प्रथम तो रामचरण आदि के अंथ देखने से विदित होता है कि यह आमीए एक सीधा सादा मनुष्य था न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपडचीय क्यें लिखता. यह केवल इन को अम है कि राम २ कहने से कर्म क्रूट जायं केवल ये अपना और दसरों का जन्म लोते हैं। जम का मय तो बड़ा भारी है परन्तु राजसिपाही, चोर, डांकू, व्याप, सर्प, बीलू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं लूटता चाहे रात दिन राम २ किया करे कुछ भी नहीं होगा । जैसे " शकर र " कहने से मूख मीठा नहीं होता वैसे सत्यभाषणादि कर्म किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम २ करना इन का राम नहीं मुनता तो जन्मभर कहने से भी नहीं मुनेगा और जो सुनता है तो दूसरी बार भी राम२ कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखरूड खडा किया है सो यह बडा आधर्य हम मुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही और काम करते हैं रांड-स्नेही का, जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेर रहीं हैं यदि ऐसे २ पास्तग्रह न चलते तो अप्टर्शवर्त्त देश की दुर्दशा क्यों होती ? ये लोग अपने चेलों को ज़ंठ खिलाते हैं और स्नियां भी लंबी पडके दंडवत प्रणाम करती हैं एकान्त में भी स्नियों स्नीर सा-धुओं की बैठक होती रहती है। अब दूसरी इन की शाखा 'सिड़ापा" प्राम मारवाड देश से चली है उस का इतिहास एक रामदास नामक जाति का देद बडा चालाक था उस के दो स्नियां थी वह प्रथम बहुत दिन तक औषड़ होकर कुतों के साथ खाता रहा पीछे वामी कुरुडापंथी पीके "रामदेव" का "कामड़िया" \* बना, अपनी दोनों क्षियों के साथ गाता था ऐसे चूमतार "सीथल" ! में ढेढ़ों का गुरु" रामदास" था उ-स से मिला उस ने उस को "रामदेव" का पंथ बताके अपना चेला बनाया उस रा-मदास ने खेडापा ब्राम में जगह बनाई और इस का इधर मत चला उबर शाहपुरे में रामचरण का । उस का भी इतिहास ऐसा मुना है कि वह जयपुर का बनियां था उस-ने "दांतड़।" श्राम में एक साधु से वेष लिया और उस को गुरु किया और शाहपुरे में आके टिकी जमाई। मोले मनुष्यों में पाखराड की जड़ शीवू जम जाती है। जम गई

#राजपूताने में "चमार,, लोग भगनें वस्त्र रंग कर "रामदेव,, मादि के गीत जिन को वे "शब्द,, कहते हैं चमारों और अन्यजातियों को मुनाते हैं वे "कामड़िये" कहलाते हैं॥

‡ "सीथल जोभपूर के राज्य में एक बढ़ा ग्राम है॥

इन सब में ऊपर के रामचरण के बचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का कुछ भेद नहीं ब्राह्मण से अन्त्यजपर्यन्त इन में चेले बनते हैं अब भी कूंडापंथी से ही हैं क्योंकि मही के कुंडों में ही खासे हैं। और साधुओं की जूंठन खाते हैं, वेद्धमें से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर कुड़ा देते और चेला बना लेते हैं, और रामनाम को महामन्त्र मानते हैं और इसी को "छुच्छम" के बेद भी कहते हैं, राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इस के विना मुक्ति किसी की नहीं होती। जो श्वास और प्रधास के साथ राम २ कहना बतावे उस को सत्यगुरू कहते हैं, और सत्यगुरू को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं, साधुओं के चरण धो के पीते हैं, जब गुरू से चेला दूर जावे तो गुरू के नल और डाड़ी के बाल अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के बाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उस की परिक्रमा और ब्राठ दण्डवत् प्रणाम करते हैं और जो गुरू समीप हो तो गुरू को दण्डवत् प्रणाम कर लेते हैं खी वा पुरूष को राम २ एकसा ही मन्त्रापदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः परने में पाप समक्रते हैं उन की साखी:—

# पंडताइ पाने पही, स्रो पूरवलो पाप। राम २ सुमर्यां विना, रहग्यो रीतो स्राप॥

बेद पुराख पदे पढ़ गीता, रामभजन विन रह गये रीता ॥

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं स्त्री को पित की सेवा करने में पाप और गुरु साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण रामस्नेही न हो तो उस को निच और चांडाल रामस्नेही हो तो उस को उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अवतःर नहीं मानते और रामचरण का बचन जो ऊपर लिख आये कि:—

## भगति हेति श्रीतार ही घरही ॥

भक्ति और सन्तों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखर अपञ्च इन का जितना है सो सब आर्यावर्त्त देश का अहितकारक है इतने ही से बुद्धिमान् बहुतसा समभ लेंगे।

( प्रक्ष ) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखों कैसा ऐश्वर्य्य भोगते

<sup>\*</sup> खुच्छम अर्थात् सूच्म ।

हैं क्या यह ऐश्वर्य लीला के बिना ऐसा हो सक्ता है ? ( उत्तर ) यह ऐश्वर्य गु-हत्य लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं। ( प्रश्न ) बाह २ ! गुसाइयों के प्रवाप से है क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता ! ( उत्तर ) दूसरे भी इसीमकार का खुल प्रपत्न रचें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या संदेह है ? और जो इन से अधिक धू-त्तेता करें तो अधिक भी ऐश्वर्य हो सक्ता है। ( प्रश्न ) वाह जी बाह ! इस में क्या धर्चता है ! यह तो सब गोलोक की लीला है । ( उत्तर ) गोलोक की लीला नहीं किन्त गुसाइयों की लीला है जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होया। यह मत "तैलक्र" देश से चला है क्योंकि एक तैलक्की जदमणभट्ट नामक बाह्यण वि-बाह कर किसी कारण से माता पिता और स्त्री को छोड़ काशी में जा के उस ने संन्यास ले तिया भा और फंट बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, दैवयोग से उस के माता पिता श्रीर भी ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है उस के माता पिता श्रीर भी काशी में पहुंच कर जिस ने उस को संन्यास दिया था उस से कहा कि इस को संन्यासी क्यों किया देखी। इस की युवति सी है और सी ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुक्त को भी संन्यास दे दीजिये तब तो उस को बुला के कहा कि तूं बड़ा मिथ्या-वादी है, सन्यास छोड़, गृहाश्रम कर, क्योंकि तू ने फुठ बोलकर सन्यास लिया । उस ने पुनः वैसा ही किया, संन्यास छोड उस के साथ हो लिया ! देखो ! इस मतका मूल ही भठ कपट से जमा जब तैलक देश में गये उस को जाति में किसी ने न लिया तब वहां से निकल कर घूमने लगे "चरणार्गढ़" जो काशी के पास है उस के समीप "चपारगय" नामक जन्नल में चले जाते थे वहां कोई एक लड़के को जन्नल में छोड़ चारों भीर दूर २ आगी जला कर चला गया था क्योंकि छोडमेवाले ने यह समस्रा था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा लच्मणभट्ट और उस की सी ने लड़के को ले-कर अपना पुत्र बना लिया फिर काशी में जा रहे, अब वह लड़का बड़ा हुआ तब उस के मा बाप का शरीर छूट गया काशी में वाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पड़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक विष्णुस्तामी के मंदिर में चेला हो गया वहां से कभी कुञ्ज लटपट होने से काशी को फिर चला गया और संन्यास ले लिया फिर कोई बैसा ही जातिबहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था उस की लड़की युवति भी इस ने उस से कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह कर से वैसा ही हुआ किस के बाप ने जैसी लीला की थी बैसी पुत्र क्यों न करे ! उस स्त्री को लेक्ने वहीं चला गया कि

जहां तथम विष्णुस्तामी के शंदिर में चेला हुआ वा विवाह करने से उन को वहां से निकाल दिया। फिर अजदेश में कि जहां अदिका ने धर कर रक्सा है जाकर अपना प्रवंच अनेक प्रकार की छल युक्तियों से फैलाने लगा और मिध्या वार्तों की प्रसिद्धि करने समा कि श्रीकृष्ण मुम्म को मिले और कहां कि जो गोलोक से "दैवीजीव" मर्त्वलीक में आये हैं उन को अन्नसम्बन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो हत्वादि मूर्त्वों को प्रलोभन की बार्ते मुना के बोड़े से लोगों को अर्थात् ६४ चौरासी वैष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये और उन में भी भेद रक्सा जैसे:—

श्रीकृष्कः शरकं मम ॥

हिंकिच्याय गोपीजनवल्खभाय स्वाहा ॥ गोपालसहस्रनाम ॥
ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसंबन्ध और समर्पण कराने का है:श्रीकृष्याः दारखं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्याः
वियोगजनिततापक्षेद्यानन्तिरोभावोऽहं भगवते कृष्याय
देहेन्द्रियमाणान्तःकरचतद्भीम दारागारपुत्राप्तवित्तेहपराय्यात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि॥

इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्या शिष्या के समप्पर्श कराते हैं। "क्रीं कृष्णायेति,,—यह "क्रीं" तन्त्र प्रन्थ का है इस से बिदित होता है कि यह बल्लभमत भी
वाममार्गियों का भेद है इसी से स्त्रीसंग गुसाई लोग बहुधा करते हैं। "गोपीजनवल्लभेति"—क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय ये अन्य को नहीं? कियों को प्रिय वह
होता है जो केण अर्थात् स्त्री भोग में फंसा हो क्या श्रीकृष्णाजी ऐसे थे? अब "सहसपरिवरसरेति,,—सहस्र वर्षों की गणना व्यर्थ है क्योंकि बल्लभ और उस के शिष्य
कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहस्रों वर्ष से हुआ और श्राज लों अर्थात्
जब लों बल्लभ का मत न था न बल्लभ जन्मा था उस के पूर्व अपने देवी जीवों के
उद्धार करने को क्यों न आया? "ताप" और "क्रेश" ये दोनों पर्यायवाची हैं इन में
से एक का महण करना उचित था दो का नहीं "अनन्त" शब्द का पाठ करना व्यर्थ
है क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्लो तो "सहस्र" शब्द का पाठ न रस्तना चाहिये और
जो सहस्र शब्द का पाठ रक्लो तो अनन्त शब्द का पाठ रसना स्वर्थ व्यर्थ है और जो
अनन्त काल लों "तिरोहित" अर्थात् आच्छादित रहे उस की मुक्ति के लिये वल्लभ का

होना भी व्यर्थ है क्योंकि अनस्त का अन्त नहीं होता मला देहेन्द्रिय, प्रायान्त करण और उस के धर्म सी, स्थान, पुत्र, प्राप्त का अप्पंत कृप्त को क्यों करना ! क्योंकि इन्त पूर्यकाम होने से किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अर्थस करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अपूर्ण से नखिराखाप्रपर्यन्त देह कहानता है उस में जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु है मलमूत्रादि का भी अपूर्ण केसे कर सकोगे! और जो पाप पुरुषक्ष कर्म होते हैं उन को कृष्णार्पण करने से उनके फलमागी भी इन्त्या ही होंने अर्थात् नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समपण् अपने लिन कराते हैं जो कुछ देह में मलमूत्रादि हैं वह भी गोसाई जी के अपूर्ण क्यों नहीं होता "क्या मीठा २ ग-रूप और कड़वा२ यू" और यह भी लिखा है कि गोसाई जी के अपूर्ण करना अन्य मतवाल के नहीं यह सब खार्थसिन्धुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त अन्य मतवाल के नहीं यह सब खार्थसिन्धुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त अन्य मतवाल के नहीं वह सब खार्थसिन्धुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त अन्य मतवाल के नहीं वह सब खार्थसिन्धुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त अन्य मतवाल करने की लीला रची है। देखो यह बल्लम का प्रयञ्च :--

श्रावयस्यामले पद्य एकाद्रयां महानिशि।
साखाद्रगवता प्रोक्तं नद्यरश उच्यते॥१॥
श्रससम्बन्धकर्षात्सर्वेषां देहजीवयोः।
सर्वदोषनिष्टित्तिर्हि दोषाः पञ्चविषाः स्मृताः॥१॥
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः।
संयोगजाः स्पर्शजारच न मन्तव्याः कदाचन॥१॥
श्रमपितवस्तृनां तस्माद्यर्जनमाचरेत्॥४॥
निवेदिभिः समर्प्यंव सर्व कुर्यादिति स्थितिः।
न मतं देवदेवस्य स्वामिमुक्तिसमर्प्यक्रम्॥५॥
तस्मादादौ सर्वकार्यं सर्ववस्तुसमर्प्यक्रम्॥५॥
दक्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः॥६॥
न ग्राष्ट्रमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम्।
सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिच्चति॥७॥

# तथा कार्य समर्थित सर्वेवां गंगात्वे गुबदोषायां गुबदोपादिवर्षनम् ॥ ८ ॥

इत्वादि रलोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहत्यादि अन्यों में लिखे हैं यही गोसाइयों के गत का गूल तत्त्व है। भना इन से कोई एके कि श्रीकृष्य के बेहाज हुए कुछ कम पांक आहर कर बीते वह बाहम से आवग गास की आधी सब को बैसे किस सके !।।१।। जो गोसाई का बेजा होता है और उस को सब पदार्थों का समर्प्यण करता है उस के शरीर और जीव के सब दोवों की निवृत्ति हो जाती है यहा बहाम का प्रपंच मूर्खों को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चेले चेलियों के सब दोष निष्टत हो-जार्बे तो रोग दारिधादि दुःस्तों से पीडित क्यों रहें ! श्रीर वे दोष पांच प्रकार के होते-हैं ॥ २ ॥ एक-सहज दोष जो कि म्वामिवक अर्थात् काम कोथादि से उत्पन्न होते-हैं। दूसरे--किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किये जायें। तीसरे - लोक में जिन को भक्याभक्त्य-कहते और बेदोक्त जो कि मिध्याभाषाणादि हैं। चौथे - संयोगज जो कि बुरे संग से ऋषीत चोरी, जारी, माता, भगिनी, कन्या, पुत्रबधु, गुरुपकी आदि ैसे संयोग करना । पांचवें -स्परीज अम्पर्शनीयों को स्पर्श करना । इन पांच दोवों को गोसिंह लोगों के मतवाले कभी न माने अर्थात यथेष्टाचार करे ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के तिये नहीं है विना गोसाईजी के मत के, इसलिये विना स मर्पण किथे पदार्थ को गोसाई जी के चेते न भागें इसीलिये इन के चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू और धनादि पदार्थों को भी समिपित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लों गोसाईजी की चरणसेवा में समर्पित न होवे तब लों उस का स्वामी स्वस्त्री को स्पर्श न करे।। ४ ॥ इस से गोसाइयों के चेले समर्पण करके पश्चात अपने र पदार्थ का भीग करें क्योंकि खांगी के भीग करे परचात समर्पण वहीं हो सकता ॥॥॥ इस से प्रथम सब कामों में सब वस्ताओं का समर्पना करें प्रथम गोसाई जी को आर्था-वि समर्पम करके परचात् अहण करें बेसे ही हरि की सम्पूर्ण पदार्थ समर्पम करके प्रहरा करें ॥ ६ ॥ मोसाई जी के मत से मिल सार्ग के बाह्यसम्बद्धाः की गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुने न प्रहरा करें यही उन के शिष्टों का ..................... मिसद है।। ७।। बैसे ही सब बस्तुकों का समर्पण करके सब के बीच में ब्रह्मचुद्धि करे उस के पश्चात वैसे बक्त में अन्य अस मिल कर गनारूप हो जाते हैं वैसे ही अपने यत

में गुण और दूसरे के मत में दोष हैं इसलिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥ = ॥ अब देशिये गोसाइयों का मत सब बतों से अधिक अध्या अयोजन सिद्ध करनेहारा है । भला, इन गोसाइयों को कोई पूछे कि तस का एक खक्ता भी तुम न-हीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को जहासम्बन्ध कैसे करा सकीगे! जो कही कि इस ही बढ़ा हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से सम्बन्ध हो जाता है सो तुम में बढ़ा के गुरा कर्म स्वभाव एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये सम बन कैटे हो ? । मला शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने साथ सप्रधित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुन्हारी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि असमर्पित रह जाने से अगुद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अगुद्ध मानते हो पुनः उन से उत्पन हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ! इसलिय तुम को भी उचित है कि अपनी स्त्री, कःया तथा पुत्रवधू त्र्यादि को अन्यं मतवालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कही कि नहीं २ तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थी को समर्पित करना कराना झोड देखो । मला अवलों जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपञ्चादि बुराइयों को छोड़ो और मुन्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपद्य में आ-कर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोत्त इस चतुष्टय कल को प्राप्त होकर आनन्द भोगो । और देखिये ! ये गोसाई लोग अपने संपदाय को "पृष्टि" मार्ग कहते हैं अर्थात् खाने,पीने, पृष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्टभोग विलास करने को पृष्टिमार्ग कहते हैं। परन्तु इन से पृक्रना चाहिये कि जब बड़े दु:सदायी मगं-दरादि रोगामस्त होकर ऐसे मार्कि २ गरते हैं कि जिस की ये ही जानते होंगे सब पुछो तो पृष्टिमार्ग नहीं किन्तु कृष्टिमार्ग है जैसे कुष्टी के शरीर की सब घातु पिघल र के निकल जाती हैं और बिलाप करता हुआ शरीर को इता है ऐसी ही लीला इन की भी दे-सने में आती है इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघीटत हो तकता है क्योंकि दुःस का नाम नरक और मुख का नाम खर्ग है। इसीमकार भिष्या जाल रचके विचारे मोले मा-ले मनुष्यों को जाल में फँसाबा और अपने आप को अक्टिप्स मान कर सब के लामा बनले हैं। यह फहते हैं कि जितने तैया जीव गोलाक से यहां आये हैं उन के उद्घार करने के लिये हम लीला परुवोत्तम जन्मे हैं जवलों हमारा उपदेश व ले लव लीं गोलोक की प्राप्ति नहीं होती वहां एक बीकृष्ण पुरुष और सब लियां हैं । बाह जी बाह ! भला तुम्हारा मत है !! गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपियां वन जावेंगी अव विचारिये

मसा जिस परुष के दो की होती हैं उस की बढ़ी दुर्दशा हो जाता है तो जहां एक कार कीर कोही की एक के पीड़े लगी हैं उस के द:ख का क्या पारावार है ? जो क-ही कि अकिया में बड़ा भारी सामध्ये है सब को प्रसन्न करते हैं तो जो उस की सी जिस को स्वामिनी जी कहते हैं उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा. क्वोंकि वह उन की झर्डांगी है जैसे वहां स्त्री परुष की कामचेष्टा तल्य अथवा परुष से स्त्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य न्त्रियों के साथ खामिनीजी का अत्यन्त लहाई बखेडा मचता होगा क्योंकि सपत्नीभाव बहुत बरा हो-ता है पनः गोलोक खर्ग की अपेक्षा नरकवत हो गया होगा. अधवा जैसे बहुत सी-गामी पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीटित रहते हैं बैसा ही गोलोक में भी होगा. छि ! ब्रि !! ब्रि !!! ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही विचारा भला है । देखो ! जैसे यहां गोसाई जी अपने को श्रीक्रप्ण मानते हैं और बहत क्षियों के साथ नीला करने से म-गन्दर तथा प्रमेहादि रोगों से पीडित होकर महादःख भोगते हैं। अब कहिये जिन का खरूप गोसाई पीडित होता है तो गोलोंक का स्वामी श्रीकृत्या इन रोगों से क्यों न होगा ? भौर जो नहीं है तो उनका खरूप गोसाई जी पीडित क्यों होते हैं ? । (मश्र) मर्त्वलोक में लीलाबतार धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं, क्योंकि बहां रोग दोष ही नहीं हैं। (उन्तर) "भोगे रोगभयन" जहां भोग है वहां रोग अवस्य होता है और श्रीक्रण्य के कोडानकोडिन्त्रयों से सन्तान होते हैं वा नहीं और जो होते हैं तो लडके ? होते हैं वा लडकी ? अथवा दोनों ? जो कही कि लडकियां ही लडकियां होती हैं तो उनका विवाह किन के साथ होता होगा ! क्योंकि वहां विना श्रीक्रप्य के दूसरा कोई पुरुष नहीं जो बुसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई जो कही कि लड़के ही लडके होते हैं तो भी यही दोष अान पड़ेगा कि उन का विवाह कहां और किन के साथ होता है ! अथवा घर के घर ही में गटपट कु लेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़कियां वा लड़के हैं तो है भी तुम्हारी अतिशा 'गीलोक में एक ही श्रीकृष्या परुष् नष्ट हो जायगी और जो कहा कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्य में न्यूंसकत्व और सियों में बन्ध्वापन दोष आवेगा। भला यह गोकुल क्या हुआ । जाने दिल्ली के बादशाह की निवियों की सेना हुई। अन जो गोसाई लोग शिप्त और शिप्ताओं का तन गर्न तथा बन अपने अपेख करा लेते हैं सो भी औक नहीं क्योंकि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के समर्पस हो जाता है कुन: मन भी दूसरे के समर्पस नहीं हो

मकता. क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बन सकता और जो करें तो त्याभिचारी कहावेंगे. अब रहा धन उस की यही लीला समझी व्यर्थात मन के विका कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता इन गोसाइयों का अभिमाय यह है कि कमार्वे तो चेला कीर बानन्द करें हम । जितने बल्लभसम्प्रदायी गोसाई लोग हैं वे अब लो तैलंगी जा-जाति में नहीं हैं श्रीर जो कोई इन को भूले भटके लड़की देता है वह भी जातिबाब हो कर अष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं । और देखिये ! जब कोई गोसाई जी की पथरावनी करता है तब उस के घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोखता न चा-लता. बिचारा बोले तो तब जो मूर्ख न होबे "मूर्खाणां बलं मीनम्" क्योंकि मूर्खी का बल मौन है जो बोले तो उस की पोज निकल जाय परन्त स्त्रियों की कोर खब ध्यान लगाकर ताकता रहता है। श्रीर जिसकी श्रीर गोसाईजी देखें तो जानी बढे ही भाग्य की बात है और उस का पति, भाई, बंध, माता, पिता, बंडे प्रसन्न होते हैं वहां सब स्त्रियां गोसाई जी के पग झूती हैं जिस पर गोसाई जी का मन लगे वा कृपा हो उस की अंगली पर से दबा देते हैं वह स्त्री और उस के पति आहि अपना धन्यभाग्य सम-भते हैं और उस स्त्री से पति आदि सब कहते हैं कि तू गोसाई जी की चरणसेवा में जा और जहां कहीं उस के पति आदि प्रसन नहीं होते वहां इती और कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं। सच पूछो तो ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उनके समीप बहुत से रहा करते हैं। अब इन की दिस्ताणा की लीला अर्थात इस प्रकार मां-गतेहैं लाम्रो मेट गोसाईजी की, बहु जी की, लाल जी की, बेटी जी की, मुखियाजी की, बाह-रिया जी की, गवैया जी की श्रीर ठाक्रजी की. इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं ज-ब कोई गोसाईजी का सेबक गरने लगता है तब उस की छाती में पग गोसाई जी धरते हैं भीर जो कुछ मिलता है उस को गोसाई जी "गड़क" कर जाते हैं क्या यह काम महाब्राह्मरा श्रीर कर्टिया वा मुख्येवली के समान नहीं है ? । कोई २ चेला विवाह में गुसाई जी को बुला कर उन ही से लड़के लड़की का पाणिमहण कराते हैं और कोई र सेवक जब केरारिया स्नान अर्थात गोसाई जी के रारीर पर स्त्री लोग केरार का उ पटना कर के फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोसाई जी को स्त्री पुरुष मिलके स्नान कराते हैं परन्तु विरोध स्त्रीजन स्नान कराती हैं पुनः अब गोसाईओ पीताम्बर पहिर और खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं फिर उस जल का व्याचमन उस के सेक्क करते हैं और अच्छे मसाला भरके पान बीडी

गोसाईजी को देते हैं वह चाव कर कुछ निगल जाते हैं रोष एक जांदी के कटोरे भें जिस को उन का सेनक मुखके आगे कर देता है उस में पीक उगल देते हैं उस की भी प्रसादी बँटती है जिस को ''खास'' प्रसादी कहते हैं । ऋब विचारिये कि ये लोग किसप्रकार के मनुष्य हैं जो मृदयन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत से समर्पण लेते हैं उन में से कितने ही बैप्एवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कि-तने ही बैप्लबों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़े लों भो लेते हैं परन्तु भाटा, गुड़, चीनी, घी छादि धाये से उनका स्पर्श बिगड जाता है क्या करें बिचारे जी इन की धोवें तो पदार्थ ही हाथ से खो बैठें । वे कहते हैं कि हम ठाकुर जी के रह, राग, भोग में बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वे रह राग भोग आप ही करते हैं और सच पूछे। तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात् होली के समय पिचकारियां मर कर क्षियों के अस्प-रीनीय अवयव अभीत जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविकय बाह्मस के लिये निषद्ध कर्म है उस को भी करते हैं । ( प्रश्न ) गुसाई जी रोटी, दाल, कडी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि की प्रत्यक्त हाट में बैठ के तो नहीं बेंचते किन्तु अपने नौकरों चाकरों को पत्तलें बांट देते हैं ने लोग नेंचते हैं गुसाई जी नहीं । ( उत्तर ) जो गोसाई जी उन को मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेवें ? गुसाई जी श्रपने नी-करों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले में बेंच देते हैं वे ले जाकर हाट बाजार में बेंचते हैं जो गुसाई जी खयं बाहर बेंचते तो नौकर जो बाह्यणादि हैं वे तो रसविकय दोष से बच जाते और अकेले गुसाई जी ही रसविकयरूपी पाप के भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप ड्वे फिर औरों को भी समेटा और कहीं २ नाथद्वारा आदि में गुसाई जी भी बैंचते हैं रसविकय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं ऐसे २ लोगों ने इस आर्यावर्त की अवागति कर दी ।।

( प्रश्न ) लामी नारायण का मत कैसा है ! ( उत्तर ) 'याहरी सितला देवी ताहरों काहनः लरः " जैसी गुसाई जी की धनहरणादि में विचित्र लीला है बैसी ही लामीनारायण की भी है। देलिये ! एक सहजानन्द नामक अयोध्या के समीप एक आम का जन्मा हुआ। भा वह ब्रह्मचारी हो कर गुजरात, काठियावाड़, कच्छभुत्र आदि देशों में फिरता था उस ने देला कि यह देश मूर्ल और मोला माला है चाहै जैसे इन को अपने मत में भुका लें वैसे ही वे लोग अक सकते हैं। वहां उसने दो चार शिष्य वनाये उन ने आपस में सम्मति कर मसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार

340

भीर बड़ा सिद्ध है भीर मक्तीं को चतुर्भुज मूर्चि धारण कर साद्मात् दर्शन भी वेता है एक वार काठिवाबाड में किसी काठी अशीत जिसका नाम "दादा लावर" गहड़े का मुनिया ( जिमीरार ) या उस को रिप्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नार।वस का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करें ! उस ने कहा बहुत अच्छी बात है वह भोला बादमी वा एक कोठरी में सहवानन्द ने शिर पर मुकूट धारण कर श्रीर संख चक अपने हाथ में उपर को भारता किया और एक दूसरा आदमी उस के पश्चि खड़ा रह कर गदा पदा अपने हाथ में ले कर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये दादाखाचर से उस के चेलों ने कहा कि एक बार आंख उठा देखके फिर आंख गीच लेना और अट इधर को चले आना जो बहुत देखोंगे तो नारायस कोप करेंगे अर्थात चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीचा न कर लेबे ! उस को लेगबे वह सहजानन्द कलावत् और चलकते हुए रेशम के कपड़े भा-रख कर रहा था श्रंधेरी कोटरी में खड़ा था उस के चेलों ने एक साथ लालटेन से को-ठरी के बोर ठजाला किया दादालाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर फाट दी-पक को आड़ में कर दिया वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी और चले आये और उसी समय बीच में बाते की कि तुम्हारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चेले हो-जाओ उस ने कहा बहुत अच्छी बात जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दू-सरे वस धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला तब चेलों ने कहा कि देखे। अब दूसरा खरूप धारण करके यहां विराजिशन हैं । वह दादाखाचर इन के जाल में फँस गया वहीं से उन के मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा मूमिया था वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर वृगता रहा, सब को उपदेश करता था, बहुतों की साधु भी बनाता था कभी २ किसी साधु की कराठ की नाड़ी को मल कर मूर्छित भी कर दे-ता था और सब से कहता था कि हमने इन की समाधि चढ़ादी है ऐसी २ धूर्चता में का-ठियावाड़ के भोलेभाले लोग उस के पेच में फँस गये जब वह मर गया तब उस के चे-लों ने बहुत सा पालगढ़ फैलाया इस में यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता कपड़ा गया था न्यायाधीश ने उस को नाक कान काट डालने का दंड किया जब उस की नाक काटी गई तब वह धूर्च नाचने गाने और इंसने लगा लोगों ने पूछा कि तृ क्यों इंसता है ? उस ने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ! लोगों ने पूछा ऐसी कीन सी बात है है उस ने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है हम ने ऐसी कभी नहीं देखी

लोगीने कहा कही, क्या बात है ! उसने कहा कि मेरे सामने चतुर्भुज नारायस खडे मैं देख कर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यबाद देता हूं कि मैं नारायण का सालात दर्शन कर रहा हूं। लोगों ने कहा हम को दरीन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक कटबा डालो तो नारायण दीले नहीं तो नहीं । उन में से किशी मूर्स ने चाहा कि नाक जाय तो बाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये, उस ने कहा कि मेरी भी नोक काटो नारायण को दिखलाओ, उस ने उस की नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा । उस ने भी सम-सा कि अब नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा ही कहना ठीक है तब तो वह भी वहां उसी के समान बाबने, कूदने, गाने, बजाने, इसने और कहने लगा कि मुक्त को भी नारायण दीस्तता है वैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का मुंड हो गया और बड़ा कोला-इल मचा और अवने संपदाय का नाम "नारायगादरीं" रनखा किसी मूर्ख राजा ने मुना उन को बुलाया तब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, इँसने लगे तब राजा ने पूझा कि यह क्या बात है ? उन्हों ने कहा कि सालात् नारा-यण हम को दीलता है। (राजा) हम को क्यों नहीं दीलता ? (नारायणदर्शी) जब तक नाक है तब तक नहीं दीखेगा और जब नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्त दींसेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा ने कहा ज्योतिषीजी मुहूर्त देखिये। ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया जो दुकम, अनदाता, दरामी के दिन प्रातःकाल आठ बजे ना-क करवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। बाह रे पोपजी! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे यह बात राजा के दीवान अबि कुन्न २ बुद्धिवालों को अच्न्नी न लगी राजा के एक चार पीढ़ी का बूड़ा २० वर्ष का दीवान था उस की जाकर उस के परपीते ने जो कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तब वृद्ध ने कहा कि वे घूर्त हैं तू मुक्त को राजा के प्राप्त ले चल । वह ले गया । बैठते समय राजा ने बड़े इर्षित होके उन नाककटों की बातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिवे महाराज ! ऐसी ग्रीजता न करनी चाहिये विना परीचा किये पश्चाताप होता है ! ( राजा ) क्या ये सहस्र पुरुष अपूठ बोलते होंगे ! ( दीवान ) अपूठ बोलो वा सच विना परीक्षा के सच अपूठ कैमे क-GA

### सत्वार्थश्रकाशः ॥

हं सकते हैं ? ( राजा ) परीन्ना किस नकार करनी चाहिये ? ( दीवान ) विधा स्टिकम प्रत्यकादि प्रमाणों से (राजा) जो पढ़ा न हो यह परीका कैसे करे ! (दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके। (राजा) जो विद्वान न मिले तो ! (दीवान) पुरुषार्थी को कोई बात दुलेंभ नहीं है (राजा) तो आप ही कहिये कैसा किया जा-य ! ( दीवान ) में बुद्दा और घर में बैठा रहता हूं और अब बोड़े दिन जीऊंगा मी इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेऊं तत्पश्चात जैसा उचित समर्के वैसा कीजियेगा । ( राजा ) बहुत अच्छी बात है । ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये मुहुर्त देखी ( ज्यो तिषी ) जो महाराज की आजा, यही शुकु पंचमी में १० बजे का मुहर्स अच्छा है जब पञ्चमी आई तब राजाजी के पास आठ बजे बुद्दढे दीवान जी ने राजा जी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना ले के चलना चाहिये। ( राजा ) वहां सेना का क्या काम है ! ( दीवान ) आप की राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा में कहता हूं वैसा कीजिये। (राजा) अच्छा जाओ माई सेना को तैयार करो, सांदे नी बजे सवारी कर के राजा सब को लेकर गया। उन को देख कर वे नाचने और गाने लगे जाकर बैठे उन के महन्त जिस ने यह संप्रदाय चलाया था जिस की प्रथम नाक कटी थी उस को बु-लाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी की नारायण का दर्शन कराओ. उस ने कहा श्चच्छा दश बजे का समय जब त्राया ता एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्ली उस ने पैना चक्कू ले नाफ काट थाली में डाल दी और दीवान जी की नाफ से रुधिर की धार छूटने लगी दीवानजी का मुख मलिन पड़ गया । फिर उस धूर्त ने दीवान जी के कान में मन्त्रोपदश किया कि आप भी हँम कर सब से कहिये कि मुम्ह को नारायण दीसता है अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कहोंगे तो तु-म्हारा बढ़ा ठट्टा होगा, सब लोग हैसी करेंगे, वह इतनां कह अलग हुआ और दी-वानजी ने अगोला हाथ में ले नाक की आहे में लगा दिया जब दीवान जी से राजा ने पुञ्जा कहिये नारायण दीखता है वा नहीं ! दीवान जी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दिखता वृथा इस धर्त ने सहसों को अष्ट किया राजा ने दी-बान से कहा अब क्या करना "चाहिथे ? दीवान ने कहा इन को पक्षंड के कठिन दर्गंड दैना चाहिये जब लो जीवें तब लों बन्दीं वर में रखना चाहिये और इस दृष्ट की कि जिसे ने इन सब को बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ी दुर्दशा के साथ मारना चाहिये जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्हों ने डरके भागने की तैबारी की

परनतु चारों क्योर फीज ने वेश दे रक्ता था न भाग सके राजा ने आज्ञा ही किंदू सब को पकड़ बेड़ियां डाल दो और इस दृष्ट का काला मुख कर गंध पर चढा इस के कहर में फड़े जूतों का हार पहिना सर्वत्र पुमा क्षोकरों से धूड़ राख इस पर उलवा चौक २ में जुतों से पिटवा कुछों से लुँजवा मरवा डाला जावे । जो ऐसा न होवे तो पुन: दू-सरे भी ऐसा काम करतं न हरेंगे जब ऐसा हुआ तब नाककट का संप्रदाय बंद हुआ । इसीपकार सब बेदबिरोधी दूसरों के धन हरने में बड़े चतुर हैं यह संपदायों की लीला है ये सामिनारायण मतवाले धनहरे ज्ञल कपटयुक्त काम करते हैं कितने ही मूर्लों के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को ले जाने के लिये त्राये हैं और नित्य इस मंदिर में एक बार ऋाया करते हैं जब मेला होता है तब मन्दिर के भीतर पूजारी रहते हैं श्रीर नीचे दुकान लगा रक्खी है मंदिर में से दुकान में जाने का किंद्र रखते हैं जो किसी ने नारियल चहाया वही दकान में फेंक दिया अर्थात् इसीपकार एक नारियल दिन में सहस्र वार विकता है ऐसे ही सब पदार्थों को बचते हैं जिस जाति का साधु हो उस से वैसा ही काम कराते हैं जैसे नापित हो उस से नापित का, कुन्हार से कुन्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का, शूद्र से शूद्र आदि का काम लेते हैं अपने बलों पर एक कर ( टिकस ) बांध रक्ला है लाखों कोडों रुपये ठगके एकत्र कर लिये हैं और करते जाते हैं जो गद्दी पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता है, श्राभुषयावि पहिनता है जहां कहीं पथरावनी होती है वहां गोकुलिये के समान गुसाई-जी बहुजी आदि के नाम से मेंट पूजा लेते हैं अपने की "सरसंगी" और दूसरे मत-बालों को "कुसंगी" कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कैसा ही उत्तम भामिक विद्वान पुरु-ष क्यों न हो परन्तु उस का मान्य श्रीर सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रासिद्धि में उन के साधु क्षी जनों का मुख नहीं देखते परं-न्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी इस की प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई है कहीं २ साधुओं की परस्रोगमनादि लीला प्रसिद्ध हो गई है और उन में जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुबे में फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज संबह बैकुएठ में गये सहजानन्दजी आके लेगये हमने बहुत पार्थना करी कि महाराज इन को न से जाइये क्योंकि इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा है सहजानन्दजी ने फहा कि नहीं भव इनकी वैकुएठ में बहुत आवश्यकता है इसलिये ले जाते हैं हमने

**X** 

## सत्यार्थमकाशः ॥

अपनी आंस से सहजान दजी को और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उन को विमान में बैठा दिया ऊपर को ले गये और पुष्पों की वर्षा करते गये और जब कोई साधु वीमार पड़ता है और उस के बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि में कल रात को वेकुएठ में जाऊंगा सुना है कि उस रात में जो उस के प्राण न कूटें और मूर्छित हो गया हो तो भी कुवे में फेंक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दे तो मूर्छ पड़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे। ऐसे ही जब गोकुलिया गुंसाई मरता है तब उन के बेले कहते हैं कि "मुसाई" जी लीला विस्तार कर गये" जो इन गुसाई साभी नारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है "श्रीकृष्ण: रारणं मन" इस का अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा रारण है अर्थात में श्रीकृष्ण के रारणागत हूं परन्तु इस का अर्थ श्रीकृष्ण मेरे रारण को प्राप्त अर्थात मेरे रारणागत हों ऐसा भी होसकता है। ये सब जितने मत हैं वे ऊटपटांग शास्त्रविरुद्ध बाक्यरचना करते हैं क्योंकि उन को विद्याहीन होने से विद्या के नियमों की जानकारी नहीं है।

(प्रश्न) मध्य मत तो श्रच्छा है ! (उत्तर) जैसे अन्य मतावलम्बी हैं बैसा ही मध्य भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इन में चक्रांकितों से इतना विशेष है कि रामानुजीय एक वार चक्रांकित होते हैं और मध्य वर्ष २ में फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं चक्रांकित कपाल में पीली रेखा श्रीर मध्य काली रेखा लगाते हैं एक मध्य पारिडत से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था। (महात्मा) तुम ने यह काली रेखा और चांदला (तिलक) क्यों लगाया ! (शास्त्री) इस के लगाने से हम वैकुण्ठ की जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर स्थाम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं। (महात्मा) जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हों तो सब मुख काला कर लेओ तो कहां जाश्रोगे ! क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जाश्रोगे ! और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीकृष्ण का साहश्य हो सक्ता है इसलिये यह भी पूर्वों के सहश है।।

(प्रश्न) लिझाहित का मत कैसा है? (उत्तर) जैसा चक्रांकित का, जैसे चक्रांकित चक्र से दांग जाते और नारायण के विना किसी को नहीं मानते वैसे लिंगांकित लिंगाकृति से दांगे जाते और विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते इन में विशेष यह है कि लिंगांकित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांडी में मदवा के गले में डाल रखते हैं •

जब पानी भी पीते हैं तब उस को दिखाके पीते हैं उन का भी मन्त्र रैंव के तुल्क रहता है।

# ब्राह्मसमाज ग्रीर प्रार्थनासमाज ॥

( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज श्रीर प्रार्थनासमाज तो श्रच्छा है वा नहीं 🗵 ( उत्तर ) कुङ्ग २ बाते घट्छी और बहुत सी बुरी हैं। ( प्रश्न ) ब्राबसमाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्वोंकि इस के नियम बहुत अच्छे हैं। ( उत्तर ) नियम सर्वांश में भच्छे नहीं क्योंकि वेद्विधाहीन लोगों की कल्पना सर्वशा सत्य क्यों कर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बनाये और कुछ २ पाषाणादि मूर्तिपूजा को हटाया अन्य जाल अन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं। परन्तु इन लोगों में स्वदेशमाकी ब हुत न्यून है ईसाइयों के आचरण बहुत से लिथे हैं खान पान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं। २--अपने देश की पशुंसा वा पूर्वर्जों की बड़ाई करनी तो दूर रही उस के स्थान में पेटभर निन्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेनों की प्रशंसा मर पेट करते हैं। ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि विना अंगरेजों के सृष्टि में आजर्यन्त कोई भी विद्वान नहीं हुआ आर्यावर्ती लोग सदा से मुर्ख चले अयि हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुई । ३-वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी पृथक् नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में "ईसा" "मूसा" "मुहम्मद" "नानक" और "चैतन्य" लिखे हैं किसी ऋषि महर्षि का नाम भी वहीं लिखा इस से जाना जाता है कि इन लोगों ने जिन का नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मतवाले हैं भला जब आय्यावर्त्त में उत्पन्न हए हैं भीर इसी देश का अञ्चल लाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक कुक जाना, बाबासमाजी भीर पार्थनासमाजियों का एतदेशस्य संस्कृतिवद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करना इंगलिश भाषा परके पारिडताभिमानी होकर माटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर हो सकता है ? ४--अंगरेज, यवन, अन्त्यजादि से भी लाने पीने का मेद नहीं रक्ली इन्हों ने यही सममा होगा कि लाने पीने और जाति मेद तांडने से हम और हमारा देश सुधर जायगा परन्तु ऐसी **3** 

बातों से सुधार तो कहां है उलटा बिगाड होता है । ५-( प्रश्न ) बातिनेव ईश्वरक्कड है क क्या कातिमेद है। ( प्रभा ) कीनसा ईश्वरकृत और कीनसा मनुष्यकृत ! ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पत्ती, वृद्ध, जल. जन्त श्रादि जातियां परमेश्वरकृत हैं जैसे पशुत्रों में गी, अश्व, हस्ति श्रादि जा-तियां, वृद्धों में पीपल, बट, श्राप्त श्रादि, पित्तयों में हंस, काक, बकादि, जलजन्तुओं में मत्त्य. मकरादि जातिमेद हैं वैसे मनुष्यों में त्राबरण, क्तत्रिय, वैश्य, शृद्ध, अन्त्यज जा-तिमेद हैं ईस्वरक्क हैं परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मशादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सा-मान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्व वर्गाश्रमव्यवस्था में लिख आये वैसे ही गुण कर्न स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है इस मनुष्यक्रतत्व उन के गुण कर्म स्बभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मणं, क्तिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परीक्तापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। भोजनमेत्र भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत है जैसे सिंह मांसाहारी और ऋणी भैंसा घासादि का आहार करते हैं यह ईश्वर-कृत और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्यकृत है। ( प्रश्न ) देखी यूरो-पियन् लोग मुगडे जूते, कोट, पतलून पहरते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसी-लिये अपनी बदती करते जाते हैं। ( उत्तर ) यह तुम्हारी मूल है क्योंकि मुसलमान अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उन की उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में बाल्यवस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या मुशिक्ता क-रना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ अवदिमयों का उपदेश नहीं होता, वे बि-द्वान होकर जिस किसी के पाखराड में नहीं फंसते जो कुन करते हैं वह सब परस्पर विचार श्रीर सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं त्रालम्य को छोड उद्योग किया करते हैं देखी ! अपने देश के बने हुए जूते को कार्य्यालय (आफ़िस) और कचहरी में जाने देते हैं इस दे-शी जूते को नहीं, इतने ही में समक्त लेखो कि अपने देश के नने ज़ुतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्य मनुष्यों का नहीं करते देखी ! कुछ सी वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपिनों को हुए और आज तक ये लोग मोटे क-पड़े त्रादि पहरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहिरते थे परनत उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में से बहुत से लोगों ने उन का अनुकरण कर लिया

इसी से तुम निर्वृद्धि और वे बुद्धिमान् ठहरते हैं अनुकरण का करना किसी बुद्धिमान् का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उस को यथीचित करता है आज्ञानुवर्ती। बरावर रहते हैं अपने देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों और अच्छे २ कर्मों से उन की उन्नति है मुख्डे जूते, कोट, पततून, होटल में खाने पीने श्रादि साधारण और नुरे कामों से नहीं बड़े हैं और इन में जातिभेद भी है देखे। ! जब कोई युरोपियन चाहै कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्यदेश अन्यम-तवालों की लड़की वा यूरेपिन की लड़की अन्य देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उस का निमन्त्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह आदि को अन्य लोग बन्द कर देते हैं यह जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम मोलेमालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिस में पुनः पश्चात्ताप करना न पड़े । देखो ! वैध श्रीर श्रीषध की श्रावरयकता रोगी के लिये है नीरोग के लिये नहीं विद्यावान नीरोग भीर विचारहित भविचारोग से प्रस्त रहता है उस रोग के लुड़ाने के लिये सत्यविचा और सत्योपदेश है उन को अविद्या से यह रोग है कि लाने पीने ही में धर्म रहता और जा-ता है जब किसी को लाने पीने में अनाचार करते देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धर्मश्रष्ट हो गया उस की बात न मुननी और न उस के पास बैठते न उस की अपने पास बैठने देते अब कहिये कि तुम्हारी विद्या खार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता जो कही कि वे नहीं लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना आ-चरण अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुम ने सहस्रों का उपकार नारा करके अपना ही मुख किया सो यह तुम को नड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना धर्म्म श्रीर परहानि करना अधर्म्म कहाता है इसलिये विद्वान को यथायोग्य व्यव-हार करके अज्ञानियों को दु:लसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये सर्वभा मुखों के सदश कर्म न करने चाहियें किन्तु जिस में उन की और अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वस कर्म करने उचित हैं। (प्रश्न ) हम कोई पुस्तक ईश्वरम्सीत वा सर्वीश सत्य नहीं मानते क्योंकि यनुष्यों की बुद्धि निर्ज्ञान्त नहीं होती इस से उन के बनाये प्र-न्य सब आन्त होते हैं इसलिये हम सब से सत्य शहरा करते और असत्य को छोड़ देते

हैं चाहे सत्य वेद में, बाइविल में वा कुरान में और अन्य किसी अन्य में हो इम को मास है असत्य किसी का नहीं। ( उत्तर । जिस बात से तुम त्यसमाही होना चाहते हो उसी नात से असत्यप्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य आन्तिरहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से आन्तिसहित हो जब आन्तिसहित के वचन सर्वीश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुन्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चा-हिये "चल तो चौबे जी छुटबेजी बनने को गांठ के दो स्रोकर दुबे जी बन गये" कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं कदाचित् अम से असत्य को महरण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इसलिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय इस अ स्पर्जों को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिखं आये हैं वैसा तुम को अवस्य ही मानना चाहिये नहीं तो ''यतो अष्टस्ततो अष्टः" होना है जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिन में असत्य कुछ भी नहीं तो उन के प्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी है इसी बात से तुम को आर्यावर्तीय लोग अपने नहीं समस्ते और तुम आर्यावर्त की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब घर के भिज्ञक उहरे हो तुमने समभा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे जैसे किसी के दो ही माता पिता सब सं-सार के लड़ कों का पालन करने लगें सब का पालन करना तो असंभव है किन्त उस बात से अपने लडकों को भी नष्ट कर बैठें वैसे ही आप लोगों की गति है भला बेदादि सत्यशाओं को माने विना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा और श्रायावर्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो जिस देश को रोग हुआ है उस की श्रो-षि तुन्हारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुन्हारी अपेचा नहीं करते और आर्यावर्तीय लोग तुम को अन्य मतियों के सदृश समभते हैं, अब भी समभ कर बेदादि के मान्य से देशोज ते करने लगा तो भी श्रच्छा है जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से अकारित होता है पुनः ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए कुँसत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? हां, यही कारण है कि तुम लोग केद नहीं पढ़े और न पहने की

इच्छा करते हो क्योंकर तुम को वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ? ६-दूसरा जगत् के उ-पादान कारण के बिना जगत की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा ईसाई और मुसलभान ब्रांदि मानते हैं इस का उत्तर सुप्ट्युरपत्ति ब्रीर जीवेश्वर की व्या ख्या में देख लीजिये कारण के विना कार्य का होना सर्वथा असम्भव और उत्पन्न वन्त का नारा न होना भी वैसा ही असन्भव है एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप भीर प्रार्थना से पापों की निकृति मानते हो इसी बात से जगत में बहुत से पाप बढ़ ग ये हैं क्योंकि पुराणी लोग तीर्यादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और ती-र्थादि से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान लोग "तोवाः" करने से पाप का वृट जाना बिना भीग के मानते हैं इस से पापों से भय न होकर पाए में प्रवृत्ति बहुत हो-गई है। इस बात में बाह्य और प्रार्थनासमाजी भी पुरानी आदि के समान हैं जो वेदों को सुनाते तो बिना भोग के पाप पुगय की निवृत्ति न होने से पापी से डरते श्रीर धर्म्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के विना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है । =-जी तुम जीव की अनन्त उनाते मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससीम जीव के मुण कर्म स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य है। ( प्रश्न) परमेश्वर दयालु है स सीम कम्मों का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाय, और सक्तमों की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोडे से भी सत्कर्म का अ-नन्त फल परमेश्वर दे देगा और परचात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों छूट जायंगे ऐसी बातों से धर्म की हानि और पाप कर्मों की बृद्धि होती है। ( प्रश्न ) हम स्वामाविक ज्ञान को बेद से भी बड़ा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पर पड़ा समभा समभा सकते इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वामाविक नहीं होता जो स्वामाविक है वह सहज जान होता है और न वर घट वर सकता उस से उन्नति कोई मां नहीं कर सकता क्योंकि जंगली मनुष्यों में भी स्वामाविक ज्ञान है तो भी वे अपनी उन्नति नहीं का सकते और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति का का-रता है | देखो ! तुम हम बाल्यावस्था में कर्तव्याऽकर्तव्य और धर्माऽबर्म कुछ भी ठीकर नहीं जानते थे जन हम विद्वानों से पट्टे तभी कर्तव्याऽकर्तव्य और धर्माऽधर्म को समभने

लोग इसलिये स्वामाविक ज्ञान को सर्वे।पिर मानना ठीक नहीं 🕂 १-१ छो। आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से लिया होगा इस का भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समभा लेना परन्तु इतना समभो कि जीव शाश्वत अर्थात् नित्य है और उस के कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म और कर्मवान का नित्य स-म्बन्ध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था ! वा रहेगा 🗲 श्रीर परमे-श्वर भी निकन्मा तुन्हारे कहने से होता है पूर्वापर जन्म न मानने से कृतहानि श्रीर अकृताम्यागम नैर्नुग्य और वैषम्य दोष भी ईश्वर में जाते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुरुष के फल भीग की हानि हो जाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे की सुख, दु:ख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा उस का फल विना ग्रारियारण किये नहीं होता द सरा पूर्वजन्म के पाप पुरुषों के विना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होवे नो पूर्वजन्म के पापपुरायानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी श्रीर विना भोग कि-थे नारा के समान कर्म का फल हो जावे इसलिये यह भी बात त्राप लोगों की अच्छी नहीं / १० - और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदार्थी और विद्वा-नों को भी देव मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता 4-११--एक अग्निहोत्रादि परोप-कारक कर्मी को कर्तव्य न सम्भाना अच्छा नहीं । १२---ऋषि महर्षियों के किये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे भुक पडना अच्छा नहीं । १२--- और विना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वेशा असन्भव है। १४ — और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ई-साइयों के सदश बन बैठना यह भी व्यर्थ है जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते हो और "तमगों" की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ वहा भार हो गया था ! । १५ - श्रीर ब्रह्मा से लेकर पीछे २ श्रार्घ्यावर्त्त में बहुत से विद्वाद हो गये हैं उन की मशंसा न कर के यूरोपियन ही की स्तुति में उत्तर पहना पद्मपात भौर खुशामद के विना क्या कहा जाय ! १६ 🕂 और बीजांकुर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना और उत्प न्न की नारा न मान पूर्वापर विरुद्ध है| जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ बस्तु न भा तो जीव कहां से आया/ और संयोग किन का हुआ जो इन दोनों को सनातन मा-नते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना दूसरे किसी तत्त्व की न मानना

यह आपका पत्त व्यर्थ हो जायगा इसलिये कि जबति करना चाहो तो "आर्यसमाज" के साथ निरंगिर उस के उदेश्यानुसार आवरक करना न्यीकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि इस और आप को अति उचित है कि जिस देश के पदार्थी से अपना शरीर ब-ना अब भी पालन होता है आगे होगा उस की उन्नति तन मन धन से सब जने मिल-कर भीति से करें इसलिये जैसा आर्यसमाज आर्यावर्त्त देश की उन्नति का कारण है वैंसा दूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज को यथावन सहायता देवें तो बहुत ऋच्छी बात है क्योंकि समाज का सौभाग्य बढाना समुदाय का काम है एक का नहीं। ( प्रश्न ) आप सब का लंडन करते ही आते हो परन्त अपनेर धर्भ में सब अच्छे हैं लंडन किसी का न फरना चाहिये जो फरते हो तो आप इन सं विशेष क्या बतलाते हो? जो बतलाते हो तो चया आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? और नहें ? ऐसा अभिमान करना आप को उचित नहीं क्योंकि परमात्मा की ख़िष्ट में एक २ से ऋधिक, तुल्य और न्यून बहुत हैं किसी को घमंड करना उचित नहीं ? ( उत्तर ) धर्म सब का एक होता है वा अनेक? जो कहा अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो कहा कि वि-रुद्ध होते हैं तो एक के विना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कही कि अविरुद्ध हैं तो प्रथक २ होना व्यर्थ है इसलिये धर्म और अधर्म एक ही है अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायों के उपदेशकों को कोई राजा इकद्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इन का मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जैनी भीर कुरानी चार ही हैं क्योंकि इन चारों में सब संमदाय त्रा जाते हैं कोई राजा उन की सभा करके जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पृष्टे हे महाराज ! मैंने आज तक कोई गुरु और न किसी धर्म का बहुए किया है कहिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म कि-स का है ? जिस को में बहुण करूं। ( वाममार्गा ) हमारा है। ( जिज्ञासु ) ये नौ सौ निन्न्यानवे कैसे हैं ? (वाममार्गी) सब भूठे और नरकगामी हैं क्यों कि "कीलात्परतरलाित्त" इस बचन के प्रमाण से इमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है । (जिज्ञास ) आप क्या धर्म है ? (वाममार्गी ) भगवती का मानना मद्य मांसादि, पंच मकारी का सेवत और रुद्ध्यायल आदि चौंसठ तन्त्रों का मानना, इत्यादि जो तृ मुक्ति की इस्छा करता है तो हमारा चेला हो जा। ( जिज्ञामु ) अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाछ आजंगा पश्चात जिस में मेरी श्रद्धा और पीति होगी उस

चेला हो जाऊंगा। (बाममर्गी) अरे क्यों आन्ति में पड़ा है! ये लोग तुमा को बहकाकर अपने जाल में फँसा देंगे किसी के पास मत जाने हमारे ही शरणागत हो-जा नहीं तो पळतावेगा । देख ! हमारे मत में भोग और मोद्ध दोनो हैं । ( जिज्ञास ) श्राच्छा देख तो भाऊं आगे चलकर शैव के पास बाके पृक्षा तो ऐसा ही उत्तर उस ने दिया इतना विशेष कहा कि विना शिव, रुद्रान्त, भस्मधारण ऋौर लिंगार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती । वह उस को छोड नवीन बेदान्तीजी के पास गया । (जिज्ञाम) कही महाराज ! त्राप का धर्म क्या है ? । ( वेदान्ती ) हम धर्मा प्रधर्म कुछ भी नहीं मानते हम सास्तात बड़ा हैं हम में धर्मा ऽधर्म कहां है ? यह जगत सब मिथ्या है और जो ज्ञानी शद्ध चेतन हुआ चाहै तो अपने को ब्रह्म मान जीवशान को छोड नित्यमक हो जायगा। ( जिज्ञामु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के गुरा कर्म स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? ब्रीर शरीर में क्यों बंधे हो ? ( वेदान्ती ) तुभा को शरीर दीखते हैं इसी से तु आन्त है हम को कुछ नहीं दीखता विना अधा के। (जिज्ञासु) तुम देखने वाले कीन और किस को देखते हो ? ( वेदान्ती ) देखनेवाला अस और अस को अस देखता है (जिज्ञाम) क्या दो ब्रह्म हैं ? (वेदान्ती) नहीं ऋपने आप को देखता है । (जिज्ञाम) क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की है (उसने अपने चल कर जैनियों के पास जाके पूछा उन्हों ने भी वैसा ही कहा परन्त इतना विशेष कहा कि "जिनधर्म" के विना सब धर्म खींटा जगत का कर्जी अनादि ईश्वर कोई नहीं जगत् अनादि काल से जैसा का बैसा बना है और बना रहेगा श्रा तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यक्त्वी अर्थात् सब प्रकार से अच्छे हैं. उत्तम बातों को मानते हैं जैन मार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं )। आगे चलके ईसाई से पूछा उस ने वाममार्गी के तुल्य सब जवाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया ''सत्र मनुष्य पापी हैं अपने सामर्थ्य से पाप नहीं कूटता विना ईसा पर विश्वास के प-वित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता ईसा ने सब के पायश्चित के लिये अपने पाए। देकर दया प्रकाशित की है तू हमारा ही चेला हो जा"। जिज्ञाम सुनकर मीलबी सा हव के पास गया उन से मी ऐसे ही जवाब सवाल हुए इतना विशेष कहा ''लाशरीक खुदा उस के पैगम्बर और कुरानशरीफ़ के विना माने कोई निजात नहीं पा सकता, जो इस मन्द्रव को नहीं मानता वह दोन्ख़ी और काफ़िर है वाजिबुस्कृत्ल है"। जिज्ञासु

मुनकर बैप्याब के पास गया वैसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि "हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है,, । जिज्ञामु ने मन में समभा कि जब मच्छर, मन्वसी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गए क्यों डरेंगे ! फिर आगे चला तो सब मतवालों ने अपने २ को सचा कहा कोई हमारा कबीर सचा, कोई नानक, कोई दादू, कोई बल्लम, सहजानन्द, कोई माधव आदि को बड़ा और अवतार बतलाते मुना सहलों से पूछ उन के परस्पर एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इन में कोई गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एक २ की भूठ में नी सी निन्न्यानवे गवाह हो गये जैसे भूठे दुकानदार वा वेश्या और महुआ आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐसा जान:—

तिक्रानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् । सुमित्पाबिः श्रोत्रियं व्रह्मानेष्ठम् ॥ १ ॥ तस्मै स विकानुपसमाय सम्यक् प्रशान्तिचिसाय शमान्विताय। येनाचरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तान्तत्त्वतो व्रह्मावियाम् ॥ २ ॥ सुरुष्ठकः १ । सं० २ । मं० १२। १३ ॥

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह सिमत्पाणि अर्थात हाथ जोड़ अरिक्त हस्त होकर वेदिवत अद्यानिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जाव इन पासिणिडयों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञामु विद्वान के पास जाब उस ग्रान्तिचित्त जितिन्द्रिय समिप पास जिज्ञामु को यथार्थ अद्याविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे और जिसर साधन से वह श्रोता धर्मार्थ काम मोन्त और परमात्मा को जान सके वैसी शिक्ता किया करे ॥ २ ॥ जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संमदायों के बसेडों से मेरा चित्त आन्त हो गया क्येंकि जो में इन में से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौ सौ निन्न्यानवे से विरोधी होना पड़ेगा जिस के नौ सौ निन्न्यानवे समुख कभी नहीं हो सकता इसलिये आप मुक्त को उन्यानवे हैं उस को मुख कभी नहीं हो सकता इसलिये आप मुक्त को उन्यानिरोधी हैं मूर्ख पामर और जंगली मनुष्य को बहकाकर अपने जाल में फँसा के अपना मयोजन सिद्ध करते हैं वे विचारे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित होकर अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ गमाते हैं। देख ! जिस बात में ये सहस्र एकमत हों वह वेद-

( जिज्ञामु ) इस की परीक्षा कैसे हो? ( आम ) तु जाकर इन२ बातों को पूछ सबकी एक सन्मति हो जायगी, तब वह उन सहसों की मंडली के बीच में खड़ा होकर बोला कि सुनी सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा निध्या में !(सब एकस्वर होकर बेले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्यभाषण में अधर्म है। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्म-चर्च करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग, पुरुवार्थ, सत्यव्यवहार आदि में धर्म भीर अविद्याग्रहण, ब्रह्मचर्च्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, छल. कपट. हिंसा, परहानि करने आदि कम्पों में सब ने एकमत होके कहा कि बिद्यादि के बहुए में धर्म और अविद्यादि के बहुए में अधर्म तब जिज्ञास ने सब से कहा कि तम इसी प्रकार सब जने एकमत हो सत्यर्थम की उन्नति और मिथ्यामार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो)! वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हम को कौन पृछे ! हमारे चेले हमारी श्राज्ञा में न रहें जीविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम श्रानन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि "रोटी खाइये शकर से और दुनियां ठिगये मकर से" ऐसी बात है देखी! संसार में सुधे सचे मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ डोंगबाजी और धर्तता करता है वही पदार्थ पाता है। (जिज्ञामु) जो तुम ऐसा पास्वरूड चलाकर अन्य मन्द्र्यों को उगते हो तुम को राजा दर्ड क्यों नहीं देता ! (मतवाले) हमने राजा को भी श्रपना चेला बना लिया है हम ने पका अबंध किया है ब्रुटेगा नहीं। (जिज्ञाम) जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उन की हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे ? और घोर नरक में पड़ोगे थोड़े जीवन के शिये इतना बड़ा आपराध करना क्यों नहीं छोड़ते? ( मतवाले ) जब जैसा होगा तब देखा जायगा तरक श्रीर प-रमेश्वर का दगड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं हम को पसलता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दगढ क्यों देवे ? ( जिल्लाम ) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उस को दगड मिलता है वैसे तम को क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि: -

आक्रो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ मनुश्यः २।१ स्तो ०। जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता और । कहाता है जो बुद्धिमान विद्वान है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फंसता है अञ्चानी लोग जो बालक के सहरा है उन की ठगने में तुम को राजदराड अवस्य होना बाहिये। (मतवाले) जब राजा प्रजा सन हमारे मत में हैं तो हम की दराड कीन देने नेवाला है ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे! (जिज्ञामु) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याम्यात कर गृहस्थों के ल-डके लड़कियों को पढ़ावो ो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाय। (मतवाले) जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के मुखों को छोड़ें वाल्यावस्था से गुवावस्थाप-व्यन्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्म मर परिश्रम करें हम को क्या प्रयोजन ? हम को ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चैन करते हैं उस की क्यों छोड़ें ? (जिज्ञामु) इस का परिणाम तो बुरा है देखो ! तुम को बड़े रोग होते हैं शीघ मर जाते हो बुद्धिमानों में निन्दित होते हो फिर भी क्यों नहीं समभते ! (मतवाले) अरे माई!

दका धर्मष्टका कर्म टका हि परमं पदम् । यस्य गृहे टका नास्ति हा ! टका टकटकायते ॥ १ ॥ स्थाना स्रंदाकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान् स्वयम् । स्थानस्तं सर्व इच्छन्ति रूप्यं हि गुखवक्तमम् ॥ २ ॥

त् लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के विना घर्म, टका के विना कर्म, टका के बिना परमपद नहीं होता जिस के घर में टका नहीं है वह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को में भोगता ॥ ? ॥ क्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त बहरय मगवान का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सोलह आने और पैसे कीड़ीक्ष्य अंग्र कलायुक्त जो रुपैया है वही सालात् भगवान् है इसीलिये सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ (जिज्ञासु) ठीक है तुम्हारी मीतर की लीला बाहर आ गई तुमने जितना यह पास्त्य खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है परन्तु इस में जगत् का नाश होता है क्योंकि जैसा सत्योपदेश से संसार को लाम पहुंचता है वैसी ही असत्योपदेश से हानि की है ॥ जब तुम को धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और ज्यापारादि कर्म करके अने को इकहा क्यों नहीं कर तेते हो ! ( मतवाले ) उस में परिश्रम अधिक और हानि

भी हो जाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है। देखी ! तुलसीदल डालके चरणायूत दे, कंडी बांध देते चेला मंडने से जन्म भर को पशक्त हो जाता है फिर चाहें जैसे चलावें चल सकता है। (जिज्ञाम ) ये लोग तम को बहुत सा धन किस लिये देते हैं । ( मतवाले ) धर्म खर्ग और मक्ति के क्षर्थ। ( जिज्ञाम ) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का खरूप वा साधन जा-नते हो तो तन्हारी सेना करनेवालों को क्या मिलेगा ? ( मतवाले ) क्या इस लोक में मिलता है ! नहीं किन्तु मर कर पश्चात परलोक में मिलता है जितना ये लोग हम को देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है। ( जिज्ञाम) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेनेवालों को क्या मिलेगा ! नरक बा अन्य कुञ्च ? ( मतवाले ) हम भजन करा करते हैं इस का मुख हमको मिलेगा । ( जिज्ञाम ) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है वे सब टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिएड को यहां पालते हो वह भी भरम होकर यहीं रह जायगा, जो तुम पर-मेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता । ( मतवाले ) क्या हम अशुद्ध हैं ? ( जिज्ञामु ) भीतर के बड़े मैले हो । ( गतवाले ) तुम ने कैसे जाना ? ( जिज्ञाम ) तम्हारे चाल चलन व्यवहार से । ( मतवाले ) महात्माओं का व्यवहार हा-थी के दांत के समान होता है जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं बैसे ही भीतर से हम पानित्र हैं और बाहर से लीलामात्र करते हैं। ( अज्ञास ) जी तम भीतर से शुद्ध होते तो तुन्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते इसलिये भीतर भी मैले हो। ( मलवाले ) हम चाहें जैसे हों परन्तु हशारे चेले तो अच्छे हैं। ( जिज्ञास ) जैसे नुम गुरु हो वैसे तुन्हारे चेले भी होंगे। ( मतवाले )एक मत कभी नहीं हो सकता क्यों कि मनप्यों के गुण कर्म स्वभाव भिन्न २ हैं। (जिज्ञास ) जो बाल्यावस्था में एक सी शिक्ता हो सत्यभाषणादि धर्म का महण और भिश्यामाषाणादि अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो जाय और दो मत अर्थान् धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं वे तो रहें परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख जब सब बिद्वान् एकसा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न हो। ( मतवाले ) त्राज कल कलियुग है सत्युग की बात मत चाहो । ( जिज्ञास ) कालियुग नाम काल का है काल निष्क्रिय होने से कुंछ धर्माऽधर्म के करने में साभक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कालियुग की मृर्तियां बन

रहे हो को मनुष्य ही स्वम्बन कि स्थान के हो से कोई भी संसार में अर्थारका नहीं होता के सब संग के गुण दोन हैं स्वामानिक नहीं इतना कह कर अग्रस के पास गया उन से कहा कि महाराज । तुम ने मेरा उद्धार किया नहीं तो में भी किसी के जाल में फॅस कर नष्ट अप्र हो जाता अन में भी इन पासंगिडयों का संडन और नेदोक्त सस्यमत का मंहन किया कर्मगा। (आप्त) यही सब मनुष्यों का निशेष निद्वान और संन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य का संडन परा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये।

( प्रश्न ) जो इक्षचारी, संस्वासी हैं वे तो ठीक हैं ! ( उत्तर ) ये आश्रम तो बीक हैं परन्तु भाज कल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है कितने दी नाम बक्सचारी रख-ते हैं और मूठ मूठ बटा बहाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चरणादि में फँसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस देत से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म श्रीत बेद पदने में पश्चिम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी बकरी के मले के स्तन के सप्तरा निर्श्वक हैं भीर जो देसे संस्थासी विवाहीन दगह कमगडल ले भिक्तामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की उसति नहीं करते छोटी अवस्था में सन्यास लेकर चुमा करते हैं और विद्याद्रभ्यास को छोड़ देते हैं ऐसे ब्रह्मचारी इधर उधर जल, स्थल, पाष्यादि मुर्तियों का दरीन पूजन करते फिरते, विधा जानकर भी मौन हो रहते, एका-न्त देश में अबेष्ट सा पी कर सीते पड़े रहते हैं और ईर्ज्या द्वेष में कॅसकर निन्दा क्रेड करके निर्वाह करते काषाय वस और दंगड महत्त्वमात्र से अपने की कृतक अं समझते और सर्वेत्ह्र जानकर उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी जगत में व्यर्थ बास करते हैं और जो सब जगत का हित साध है है वे ठीक हैं। ( प्रश्न ) विदि, पुरी, भारती भादि मुसाई लोग तो अच्छे हैं! क्योंकि मंडली बांब कर इधर उधर पुमते हैं सैकडों साधु में को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अद्वेत मत का उपदेश करते और कु-छ २ परते पहाते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे। ( उत्तर ) ये सब दस नाम पीळे से किन्यत किये हैं सनातन नहीं, उन की मरडलियां केवल मोजनार्थ हैं बहुत से साधु भोजन ही के लिये मंडलियों में रहते हैं दम्भी भी हैं क्योंकि एक की महन्त बना साय-काल में एक महत्त जो कि उन में मधान होता है वह गही पर कैठ जाता है सब बाहा स और साभू सब्दे होकर हाथ में पृष्य ले:--

# नारायसं पद्मभवं वसिष्ठं वार्तिः व तम्युक्षवराद्मारं व । स्थासं शुक्तं गौड़पदं सहात्तम् ॥

्इत्यादि श्लोक पढ़के हर हर बोल उन के ऊपर पुष्प नरसा कर साष्टांग नम-स्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उस को वहां रहना भी कठिन है यह दूरभ संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत में प्रतिष्ठा होकर माल सिले कितने ही मठभारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र करते हैं कुर्म कह नहीं संन्यास का वही कर्म है जो पांचवें समुल्लास में लिख आये हैं उस की न कर के व्यर्थ सम-य सोते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उस के भी विरोधी हैं कि हैं कहाँ वे लोग भरम, रुद्रान्त धारण करते और कोई ? शैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब कभी शासार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात शंकराचार्योक्त का स्थापन और चक्रांकित अहि के खरहन में पहल रहते हैं वेदमार्ग की उन्नति और यावत्पासंड मार्ग हैं तावत के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते ये संन्यासी लोग ऐसा सममते हैं कि हम को खगडन मरहन से क्या प्रयोजन ! हम तो महात्मा है ऐसे लोग भी संसार में भारकप है। जब ऐसे हैं तभी तो बेदमार्गविरोधी वाममार्गादि संपदायी, ईसाई, मुसलमान, जैनी आदि ब-ढ गये अब भी बढते जाते हैं और इन का नारा होता जाता है तो भी इन की आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ! जो कुछ उन के मन में परोपकार बुद्धि और कर्त्ताव्य कर्म करने में उत्साह होवे किन्तु वे लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अ-धिक कुछ भी नहीं समस्रते और संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुनः (सोक्रियणां) लोक में प्रतिष्ठा ( वित्तेषणा ) धन वटाने में तत्पर होकर विषयशोग ( पत्रैषणा ) पत्रवत् शिच्यों पर मोहित होना इन तीन एपणात्रों का त्याग करना उचित है जब एवंगा ही नहीं छूटी पुनः सन्यास क्योंकर हो सकता है ! अर्थात् पद्मपात रहित बेद-मार्गीपदेश से जगत् के कल्याण करने में अहर्निश पृष्टत रहना सन्यासियों का मुख्य काम है जब अपने २ अधिकार कर्मी को नहीं करते पुनः संयासादि नाम धराना व्यर्ध है नहीं तो जैसे गृहस्य व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम करते हैं उन से प्र-विक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें तभी सब आश्रम उन्नति पर रहें । देखो ! तुम्हारे सामने पासगढ मत बड़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होतें जाते हैं तिनिक भी तुम से अवने घर की रहा। और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता ?

\*

बंबे तो तब जब तुम करना चहा ! जब लो बर्चमान और मिक्यत में उन्नतिग्रील नहीं हीते तब लों आर्ट्यार्क्त और बन्यदेशस्य मन्त्यों की बृद्धि नहीं होती जब बृद्धि के का-रहा, वेदादि सत्य शासों का पठन पाठन बहाचर्र्यादि आश्रमों के यथावत अनुष्ठान सं-त्योषदेश होते हैं तभी देशोकति होती है । चेत रक्लो ! बहुत सी पालगड की बातें तम को सचमुच दीस पड़ती हैं जैसे कोई साधु इकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतलाता है तब उस के पास बहुत की आती हैं और हाथ जोड़ कर पुत्र मांगती हैं और बाबा जी सब को पुत्र होने का आशार्वाद देता है उन में से जिस जिस के पुत्र होता है वह र समझती है कि बाक की के वचन से हुआ जब उस से कोई पृत्रे कि सुअरी, कुती, गवी और कुकूटी आदि के करें किस बाबाजी के बचन से होते हैं ! तब कुछ भी उतर न दे सकेगी । जो कोई कहे कि मैं लंडके को जीता रख सकता हूं तो अप ही क्यें मर जाता है ! कितने ही वर्ष लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ बुद्धिनान भी धीखा स्वा जाते हैं जैसे धनसारी के ठम, ये लोग पांच सात मिलके दूरर देश में जाते हैं जो शरीर से डीलडाल में अच्छा होता है उस को सिद्ध बना लेते हैं जिस नगर वा प्राम में धनावन होते हैं उस के समीप जंगल में उस सिद्ध को बैडाते हैं उस के साथक नगर में जाके अजान बनके जिस किसी की पूजते हैं कि तुपने ऐसे महात्मा की यहां कहीं देखा वा नहीं ! वे ऐसा मुनकर पूजते हैं कि वह महाला कीन और कैसा है साधक कहता है वहा सिद्ध पुरुष है मन की बातें बतला देता है जो मुख से कहता है वह हो जाता है नड़ा योगीराज है उस के दर्शन के लिये हम अपने घरदार छे।डकर देंखते फिरते हैं मैंने किसी से सुना वा कि वे महात्मा इधर की ओर आवे हैं, गृहस्थ कहता है जब बह महात्मा तुम को मिले तो हम को भी कहना दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे इसीप्रकार दिन भर नगर में फिरते और पत्नेक की उस सिद्ध की नात रात्रिको इकड़े सिद्ध साधक खाते पीते और सो रहते हैं फिर भी पात:काल नगर श्राम में जाके उसीपकार दो तीन दिन कह कर फिर चारों साधक किसी एक धनाटम से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल गये तुम को दर्शन हो तो जलो वे जब यार होते हैं तब साथक उन से पूजते हैं कि तुन क्या बात पूछना चाहते हो हम से कहो कोई पुत्र की इच्छा करता, केई धन की, कोई रोगानिवास्या की और कोई एन के जीतन की, उन को के साधक ले जाते हैं सिद्ध साधकों ने जैसा सहत किया हाती है अर्थात् जिस की धन की इच्छा हो उस को दाहनी और, जिस को पुत्र की इच्छा 

हो उस को सन्मल, जिस को रेगिनिवारण की इच्छा हो उस को बांई कोर कीर बिछ की रात्र जीतने की इच्छा हो उस को पांछे से ले जा के सामनेवाली के बीच में बैठा लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध धपनी सिद्धाई की आरह से उच्च-स्वर से बोलता है " क्या वहां हमारे पास पुत्र रक्ले हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके काया है ! " इसी प्रकार भन की उच्छावाले से ''क्या यहां बैलियां शक्सीहैं जो भन की इच्छा करके आया ! फकीरों के पास धन कहां धरा है!" रोगवाले से अन्या हमा कैच हैं जो त रोग छड़ाने की इच्छा से भाषा ! हम वैद्य नहीं को तैसा रोग छुड़ार्ने जा किसी वैद्य के पास परन्तु जब उस का पिता रोगी हो तो उस का साथक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी, जो माई रोगी हो तो मध्यमा, औ स्त्री रोगी हो तो भनामिका. जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है। उस को देख कह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी की और तेरी कन्या रेगो है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं साधक लोग उन से क होते हैं देखी ! जैसा हम ने कहा था वैसे ही हैं वा नहीं ? गृहस्थ कहते हैं हां जैसा तम ने कहा था वैसे ही हैं तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया और इमारा भी बड़ा सम्योदय था जो ऐसे महात्मा भिले जिन के दर्शन करके हम इतार्थ हुए । साधक कहता है सनों भाई ! ये महात्मा मनागामा हैं यहां बहुत दिन रहनेवाले नहीं जो कुछ इन का आशीर्वाद लेना हो अपने २ सामध्ये के अनुकृत इन की तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि "सेवा से मेवा मिलती है" जो किसी पर प्रसुक हो गये तो जाने क्या वर दे दें "सन्तों की गति ऋपार है" गृहस्थ ऐसे लख्लो पत्तो की बातें मुनकर बड़े हुई से उन की प्रशंसा करते हुए घर की श्रोर जाते हैं साधक भी उन के साथ ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उन का पासंड स्त्रेल व देवे उन पंनावर्गे का जो कोई मित्र मिला उस से प्रशंसा करते हैं इसीपकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का हतान्त कह देते हैं जब नगर नगर में इल्ला मचता है कि अमक ठौर एक बड़े भारी सिद्ध आये हैं चलो उन के पास । जब मेला का मेला जाकर कह-त से लोग पूछने लगते हैं कि महाराज मेरे मन का धृतान्त कहिये तब तो ज्यवस्था के बिगड़ जाने से जुपनाप होकर मीन साथ जाता है और कहता है कि हम की बहुत मत सताओ तब तो फट उस के साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इन को बहुत सताश्रीमें तो चले जार्वेंगे श्रीर जो कोई बडा घनाट्य होता है वह साधक की अगल

मुक्ता है कि इयारे मन की कात कहता को तो हम सब मार्ग । आक्र में पूर्वा कि क्या नात है : क्या के उस से कह दी तक उस को उसी प्रकार के संकेत से ले जाके नैकाल हेता है उस सिक्ष ने समझ के माट कह दिवा तक तो सब मेलामर ने सुव-ली कि बही ! वहें ही सिक्ष पुरूष हैं कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रूपका, कोई अग्रफ़र्रें, कोई कपका और कार्स तीथा सामझी मेंट करता किर अवतक मानता नहुत सी रही सब-तक संबेध सुष्ट करते हैं और किन्हीं २ तो एक आंख के अंधे यांठ के पूरों को पुत्र होने का आश्रीका का राख उठाके दे देता है और उस से सहस रुपये लेकर कह देता है कि जो तेस संबंध अविक होगी तो पुत्र हो आयगा । इसमकार के बहुत से ठम होते हैं जिन की विद्वान ही परीच्या कर सक्त हैं और कोई नहीं इस लिये बेदादि विका का पदवा सत्संग करना होता है जिस से कोई उस को ठगाई में न फँसा सके औरों को भी बना-सके क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है विना विद्या शिक्षा के आन नहीं होता जो वाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वेही मनुष्य और विद्वान होते हैं जिन को कुसक है वे दुष्ट पापी महामूर्ल होकर वड़े दुःल पाते हैं इसीलिये जान को विशेष कहा है कि जो आनता है वहीं मानता है।।

न बेनि यो यस्य गुब्दमर्कं स तस्य निन्दां सततं करोति । यथा किराती करिकुम्भजाता सुकाः परित्यज्य विभित्तं गुञ्जाः॥ वृ० चा० चा० ११ । रक्षोक ०१२॥

जो जिस का गुण वहीं जानता वह उस की निन्दा निरन्तर करता है जैसे जंगली मील गजमुक्ताओं को छोड़ गुरूजा का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष बिद्वान, जानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितिन्द्रिय, मुशील होता है वही धर्मार्थ काम मोल को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा आनन्द में रहता है। वह आर्था वर्त्तिनवासी लोगों के मत विषय में संकेप से लिखा इस के आगे जो खोड़ासा आर्थ्य राजाओं का हतिहास मिला है इस को सब सज्जनों को जनाने के लिखे अकाशित किया जाता है।

अब आर्थावर्तदेशीय राजवंश कि जिस में श्रीमान् महाराज "युधिष्ठिर" से लेके महाराज "यशपाल" पर्यन्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं। और श्रीमान् महाराज "स्वायमय मनु" से ले के महाराज। "युधिष्ठिर" पर्यन्त का इतिहास महा भारतादि में लिसा ही है और इस से सक्रव लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमांन विकित है। वापि यह विषय विधार्थित विकार "इतिहाद किन्द्रका?" और "मोहन विदित्रका?" जो कि प्राक्षिक पत्र जीना था (के जास कपूताना देश मे कह राज उदब्रुक विदेश हैं यह में सब को विदित हैं ) उस से हमने अनुवाद किया है यदि ऐसे ही इसारे आर्थ-सज्जन लोग इतिहास और निवापुस्तकों का लोज कर मकाश करेंगे तो देश को नहा ही लाम पहुंचेगा।। उस पत्र के संपादक महाशय ने अपने मित्र से एक मानीन पुस्तक को कि विकास के संवत् १००२ (सत्रह सी क्यासी) का लिखा हुआ आ उस से महरा कर अपने संवत् १८२१ मार्गशिव युक्तप्त १८-२० किरण अर्थात् दो प्रसिक पत्रें में छापा है सो निम्न लिखे अमारो जानिये।

#### ग्रार्यावर्त्तदेशीयराजवंशावली।

हन्द्रमस्थ में आर्थलोगों ने श्रीमन्महाराज "यशपाल" पर्यन्त राज्य किया जिन में श्रीमन्मह राज "युधिष्ठिर" से महाराज "यशपाल" तक वंग्र अर्थात् पीढ़ी अनुमान १२४ ( एक सी चीचीस ) राजा वर्ष ४१५७ मास १ दिन १४ समय में हुए हैं इन का व्योराः—

| राजा शक वर्ष मास दिन                 | <b>भा</b> यराजा          | वर्ष भार    | न दिन        |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| आयराजा १२४ ४१५७ ९ १४                 | ७ चित्ररथ                | <b>૭</b> ૫  | <b>₹</b>     |
| श्रीमन्महाराजे युधिष्ठिरादि वंश अनु- | ८ दुष्टरील्य             | ખ્યું :     | 87 09        |
| मान पीढ़ी १० वर्ष १७७० मास ११ दिन    | र राजा उम्रसेन           | 9=          | ७ २१         |
| १० इन का विस्तारः                    | १० राजा शूरसेन           | 95          | 999          |
|                                      | ११ भुवनपाति              | 33          | X X          |
| अर्थराजा वर्ष मास दिन                | १२ रखजीत                 | <b>Q.K.</b> | \$ 0. B      |
| १ राजा युधिष्ठिर ३६ = २५             | १३ ऋत्क                  | · €8        | 8 '0         |
| २ राजा परीक्तित् ६० ० ०              | १४ मुसदेव                | 4.3         | 85 0         |
| ३ राजा जनमेजय =४ ७ २३                | १५ नरहरिदेव              | X 6         | 9 49         |
| ४ राजा अश्वमेष =२ = २२               | १६ सुभिरम                | 83          | <b>?</b> ? ? |
| ः भ्रः द्वितीयराम 🗆 🖛 🧘 🖘            | १७ शुरसेन (दूसरा         | ). X.= 1    | (e; =        |
| ं श्राह्मणाल = १११ २७                | १≈ प <del>र्वतसे</del> च | Y.K.        | E:           |

#### प्रावस्य स्टूल सामा ।।

| and the commence of the commen |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| भाग्यक्तातः वर्ष मास दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ्यार्थराजाः वर्षं मास विक           |
| र्रे में भावी ' ५२ १० : १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११ अमीपाल २२ ११ 🚈 २६                |
| र्दर सोनचीर १ ५० = चे २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२ दशरथ २५ ४ १२                     |
| रह मीमदेव ४७ र ः २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३ बीरसालः ११ 😑 ११                  |
| २२ तृहस्विव ः ४५ १२ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४ वीरसालसेन ४७ ० १४                |
| २३ पूर्वमल ४४ = ' ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रधान ने  |
| १४ करदवी ं ४४ १० ं =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मारकर राज्य किया वंश १६ वर्ष ४४५    |
| १५ ब्रालीमक ५०११ =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मास ५ दिन ३ इन का विस्तार:—         |
| १६ उदयपोल ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ग्रार्थराजा वर्ष मास दिन            |
| 🤻 ७ दुवनमल ४० १० २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १ राजावीरमहा ३५ १० 🗷                |
| १= दमात १२ ० ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २ श्रजितसिंह २७ ७ ११                |
| २ हं भीमपाल प्र⊏ प्र ⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३ सर्वदत्त २० १०                    |
| ३० दोमक ४⊏ ११ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४ भवनपति १५ ४ १०                    |
| राजा च्लेमक के प्रधान विश्रवा ने क्लेमक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५ वीरसेन २१ २ १३                    |
| सजा को मारकर राज्य किया पीड़ी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| १४ वर्ष ५०० मास ३ दिन १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| इन का विस्तारः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| त्रार्थराजा वर्ष मास दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = संघराज १७ २ १०                    |
| १ विश्रवा १७ ३ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र वेजपाल २= ११ १०                   |
| २ पुरसेनी ४२ = २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १० माणिकचन्द ३७ ७ २१                |
| १२ वीरसेनी ५२ १० ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११ कामसेनी ४२ ५ र                   |
| ४ <b>भन्</b> जरायी ४७ = २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १२ शत्रुमर्दनं = ११ '१३             |
| ५ हरिजित् १५ र १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२ जीवनलोक २८ १७                    |
| ६ परमसेनी ४४ २ २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४ हरिसव २६ १० २१                   |
| ७ मुखपाताल ३० २ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५ वीरसेन (दूसरा) ३५ २ २०           |
| = कडुत ४२ १ २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६ आदित्यकेतु २३ ११ १३              |
| र सज्ज ३२ २ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | राजा भादित्यकेतु मगध देश के राजा की |
| १० अमरचूड १७ ३ ः १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ''धन्धर'' नामक राजा प्रयाग के ने    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>%</b>                            |

#### सस्यार्भक्षाम् भ

| 1                                     |                  |       |            |            |
|---------------------------------------|------------------|-------|------------|------------|
| मारकार आज्ञम किया कंग्रावीड़ी दे अर्थ |                  |       |            |            |
| 4.9                                   | ¥४ मास ः ११.     | दिन   | २६ स       | न का       |
| बिस                                   | तारः             |       |            | •          |
|                                       | गर्यराजा         | वर्ष  | मास        | दिन        |
| ķ                                     | राजा धंधर        | 88    | •          | 38         |
| <b>' २</b>                            | महर्वी           | 8 6   | ?          | २१         |
|                                       | सन्रची           | 40    | <b>?•</b>  | 14         |
| 8                                     | महायुद्ध         | ই ০   | 4          | =          |
| <b>W</b> .                            | हुरवाथ           | २⊏    | y,         | <b>₹</b> ¥ |
| *                                     | जीवनराज          | 8 1/  | 3          | ¥,         |
| ø                                     | रुद्रसेन         | 80    | 8          | ₹=         |
| =                                     | <b>आरीलक</b>     | પ્રસ  | <b>? •</b> | =          |
| 9                                     | राजपाल           | 38    | 0          | 0          |
| राजा राजपाल को सामन्त महान्पाल ने     |                  |       |            |            |
| मार                                   | कर राज्य किया    | पीड़ी | -          | 8 8        |
| मास                                   | । <b>०</b> दिन ० | इन    | का         | वेस्तार    |
| न्हीं                                 | है।              | •     |            |            |
| राजा महान्पाल के राज्य पर राजा वि-    |                  |       |            |            |

राजा महान्पाल के राज्य पर राजा वि-कृमादित्य ने ''अवन्तिका'' ( उज्जैन ) ते चढ़ाई करके राजा महान्पाल को मारके राज्य किया पीदी १ वर्ष ९ ३ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है ।

राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पैठण के ने मार-कर राज्य किया पीढ़ी १६ वर्ष ३७२ सास ४ दिन २७ इन का विस्तार:-

|      | गर्थहाकाः  | वर्ष       |                | fee.        |
|------|------------|------------|----------------|-------------|
|      | •          |            |                | _           |
| *    | समुद्रपाल  | 8.8        | <b>8</b> .1.   | . 4.        |
| 4    | चन्द्रपाल  | 16         | *A.            | ~ 🕏         |
| . 8  | सहायपाल    | . !!       | * .            | . \$\$      |
| 8    | देवपाल     | २७         | <b>7-1</b> - 1 | \$ 14       |
| y,   | नरसिंहपाल  | <b>(</b> = |                | ₹,          |
| 1    | सामपाल     | ₹ '9       | $1_{j}$ :      | 80          |
| •    | रघुपाल -   | 77         | <b>3</b>       | 36          |
| 5    | गोविन्दपाल | 30         | <b>. 1</b> . , | 10          |
| ₹    | ञ्च मृतपाल | ३ ई        | 5              | 18          |
| ? 0  | बलीपाल     | ??         | <b>V</b>       | , <b>२७</b> |
| ? ?  | महीपाल     | 28         | 5              | . 8         |
| 13   | हरीपाल     | <b>{ 8</b> | <b>E</b> ,     | ä           |
| 13   | सीसपाल #   | * *        | ₹•             | 19          |
| \$ 8 | मदनपाल     | <b>१७</b>  | <b>?</b> o     | 3.5         |
| 1 x  | कर्मपाल    | 38         | 3              | 3           |
| ? €  | विक्रमपाल  | 98         | ? ?            | 94          |
|      |            |            |                |             |

राजा विक्रमपाल ने पश्चिमदिशा का राजा (मलुखचन्द बोहरा था ) उस पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की, इस ल-ड़ाई में मलुखचन्द ने विक्रमपाल की मार-कर इन्द्रपस्थ का राज्य किया पीदी १० वर्ष १८१ मास १ दिन १६ इन का वि-स्तार:—

सार्य्यराजा वर्ष मास दिन १ मनुसन्द ५४ २ १०

#िकसी इतिहास में भीमपाल भी लिखा है।

|            |                   |          | कादर    | (સમુજ્  |
|------------|-------------------|----------|---------|---------|
| 9          | विक्रमचन्द        | 17       | •       | ??      |
| Ą          | ग्रमीनचन्द्र      | 80       | •       | ¥.      |
| 8          | रामचन्द           | 13       | 7 9     | •       |
| ¥.         | हरीचन्द           | १४       | ŧ       | 88 "    |
| *          | कल्याग् चन्द      | 80       | у,      | 8       |
| •          | भीमचन्द           | 2.4      | ?       | ₹       |
| E          | लोवचन्द           | २६       | 3       | 77      |
| ξ          | गोक्दिषन्द        | * *      | Ċ.      | १२      |
| ? 0        | रानी पद्मावती     |          | •       | • :     |
|            | रानी पद्मावती     | मर गई    | इस के   | पुत्र : |
| भी         | कोई नहीं था इस    | ालिये स  | व मुत्स | ।हियों  |
|            | सलाह करके हरि     | _        | _       |         |
|            | बैठा के मुत्सदी र | _        | _       |         |
|            | वर्ष ५ • मास ०    |          |         |         |
|            | तारः              |          |         |         |
|            | ग्रार्थराजा       | वर्ष म   | ास :    | दिन     |
| 8          | हरिपेमु           | 9        | W.      | ? €     |
| 3          | गोविन्द्रभेम      | २०       | 7       | < !     |
| 3          | गोपालप्रेम        | ? 4.     | ·       | २ ⊏     |
| ¥          | <b>महाबाहु</b>    | ٤        | 5       | २१      |
|            | राजा महाबाहु      | राज्य को | ड के    | वन में  |
| तपः        | रचर्या करने गये   |          | •       |         |
|            | शिसेन ने सुन वे   |          |         |         |
|            | य राज्य करने लंग  |          |         | ,       |
|            | ११ दिन २ इ        | •        |         |         |
| <b>∗</b> ₹ | न का नाम कहीं म   | निकचन्द  | भी लिस  | बाहै।   |
| ক্ষ        | ह पद्मावती गोविन  | दचन्द की | रानी    | थी।     |
| R.         |                   |          |         | ,       |

भार्धराजा वर्ष मास दिन राजा आधीसेन १० ¥. 78 विलावलसेन 12 \$ केशवसेन 24 मा धसेन 79 मयुरसेन 35 70 ų, भीमसेन \$ कल्याग्रसेन 28 हरीसेन 83 34 चेमसेन 84 १० नारायणसेन २१ ११ लच्मीसेन १२ दामोदरसेन 1 8 3 8 राजा दामोदरसेन ने अपने उमराव

राजा दामादरसेन ने अपने उमराव को बहुत दुःख दिया इसलिये राजा के उमराव दीपसिंह ने सेना मिलाके राजा के साथ लड़ाई की उस लड़ाई में राजा को मारकर दीपसिंह आप राज्य करने लगे पीढ़ी ६ वर्ष १०७ मास ६ दिन २२ इन का विस्तार:—

श्रार्थराजा वर्ष मास दिन
१ दीपसिंह १७ १ २६
२ राजसिंह १४ ५ ०
३ रणसिंह १४ ० १५
४ नरसिंह ४५ ० १५
५ हरिसिंह १३ २ २६
६ जीवनसिंह = ० १

राज्य जीवनसिंह ने कुर्ज कारण के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा को मेज दी यह ज़बर पृथ्वीराज चौहाण वैराट के राजा मुनकर जीवनसिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये और लहाई में जीवनसिंह को मारकर इन्द्रमस्थ का राज्य किया पाटी ध वर्ष ६६ मास ० दिन २० इन का विस्तार:—

|   | ग्रार्थराजा | वर्ष | मास्र | र्दिन |
|---|-------------|------|-------|-------|
| 8 | पृथ्वीराज   | 99   | 7     | 3 ?   |
| 7 | श्रभयपाल    | \$8  | ¥,    | १७    |
| 3 | दुर्जनपाल   | 8 8  | 8.    | 8 8   |
| 8 | उद्यपाल     | 99   | છ     | 3     |
| ¥ | यरापाल      | ३६   | 8     | 20    |

राजा यशपाल के ऊपर मुलतान शहाबुद्दीन गोरी गढ़ गुज़नी से चढ़ाई करके आया और राजा यशपाल को प्रयाग के किले में संवत् १२४१ साल में पकड़ कर कैद किया परचात् इन्द्रभस्थ अर्थात् दिल्ली का राज्य आप ( मुलतान्नशहाबुद्दीन ) करने लगा पीढ़ी ५३ वर्ष ७५४ मास १ दिन १७ इन का विस्तार बहुत इतिहास पुस्त-कों में लिखा है इसलिये यहां नहीं लि-खा ॥ इस के आगे बौद्ध जैन मत विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्यानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमितं मत्यार्थेप्रकाशे सुभाषाविश्चाषितं श्रार्थावर्त्तीयमतस्वरहनमर्रहतः विषय एकादशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११ ॥

# इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि महाराज प्रध्वीराज के जपर मु-लतान शहाबुद्दीन गोरी चढ़कर आया और कई बार हारकर लीट गया अंत में संबत् १२४८ में आपस की फूट के कारण महाराज प्रध्वीराज को जीत अन्धा कर अपने देश को ले असा पश्चात दिल्ली (इन्द्रपस्त्र ) का राज्य आप करने लगा—मुसलमानों का राज्य पीढ़ी ४५ वर्ष ६१३ रहा ।

# ग्रतुमूमिका (२)॥

जब शार्क्यावर्तस्थ मनुष्यों में सत्याऽयत्य का यथावत निर्णय करानवाली वेदनिया लटकर अविद्या फैल के मतगतान्तर खडे हुए यही जैन आदि के विद्याविकद मतमचार का निमित्त हत्या क्योंकि बाल्मीकीय और महाबारतादि में जैनिया का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के प्रेशों में वाल्म कीय मीर भारत में कथित 'राम कृष्णादि'' स्त्री गाथा बड़े विस्तार पूर्वक लिखी हैं इस से यह सिद्ध होता है कि यह मत इन के पीछे चला अन्यों के जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो बाल्मीकीय आदि शंधों में उन की कथा अवश्य होती इसलिये जैनमत इन शंधों के पिछे चला है ) कोई कहे कि जैनियों के श्रंथों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि अंथ बने होंगे तो उन से पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे अंथों का नाम लेख भी क्यों नहीं ? श्रीर तुम्हीर ग्रंथों में क्यों है ? क्या पिता के जन्मका दर्शन पुत्र कर सक्ता है ! कभी नहीं के इस से यही सिद्ध होता है कि जैन बाद्ध मत शैव शा-कादि मतीं के बीक्षे चला है) अब इस १२ वाहस्वें समुल्लास में जो २ जैनियों के मत-विषय में लिखा गया है सी २ उन के मन्थें। के पते पूर्वक लिखा है/इस में जैनी लो-गों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हम ने इन के मतविषय में लिखा है वह कवत सत्याऽसत्य के निर्श्ववार्थ है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ ] (इस लेख की जब जैनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब को सत्याऽसत्य के निर्णय में विचार श्रीर लेख करने का समय मिलेगा श्रीर बोध भी होगा जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तनतक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता 🔭 जब विद्वान लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्ध-कार में पढ़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इसिलिये सत्य के जय और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है 🎠 यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो ) और यह बौद्ध जैन मत का निषय विना इन के अन्य मतवाली को अपूर्व लाम और बोध करानेवाला होगा क्योंकि थे लोग अपने पुस्तकों की किसी अन्य मतवाल को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं

देते) बड़े परिश्रम से मेरे और विशेष आर्य्यसमाज मुन्बई के मन्त्री "सेठ सेवकलाल कृष्णदास " के पुरुषार्थ से अन्ध पास हुए हैं तथा काशीर्थ " जैनप्रमाकर " यन्त्रालय में छपने और मुन्बई में " प्रकरणरलाकर " प्रन्थ छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। (भला यह किन बिद्धानों की बात है कि अपने मत के पुरुषक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना)! इसी से विदित होता है कि इन प्रन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका भी कि इन अन्धों में असंभव बातें हैं जो दूसरे मतवाले देखेंगे तो खएडन करेंगे और हमारे मतवाले दूसरों के अन्ध देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी। अस्तु जो हें/ परन्तु बहुत मनुष्य पेसे हैं कि जिन को अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युद्धक रहते हैं)। यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के परचात् दूसरे के दोषों में हिंषे निकालें। अब इन बीद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के सन्मुख बरता हूं जैसा है बेसा विचारें)।

किमोधिकलेखन बुडिमद्वर्थेषु ॥

# श्रथ द्वादशसमुद्धासारम्भः

## त्रय नास्तिकमतान्तर्गतचारवाक-बौद्ध-जैन-मतख-गडनमगडनविषयान् व्याख्यास्यामः॥

कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मी को भी नहीं मानता था। देखिये ! उस का मत: -

## यावज्जीवं सुखं जीवेशास्ति मृत्योरगोचरः। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः॥

कोई मनुष्यादि पाणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सब को मरना है इसलिये जबतक रारीर में जीव रहे तबतक मुख से रहे जो कोई कहे कि धर्म्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दु:ल पावे! उस को "चारवाक" उत्तर देताहै कि अरे भोले भाई! जो मरे के पश्चात् रारीर भस्म हो जाता है कि जिस ने लाया पिया है वह पुनः संसार में न आवेगा इसालिये जैसे होसके वैसे आनन्द में रहो, लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य को बढ़ाओं और उस से इच्छित भोग करो यही लोक समम्मी परलोक कुछ नहीं। देलो ! प्रियदी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह रारीर बना है इस में इन के योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य लाने पीने से मद ( नराा ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीन रारीर के साथ उत्पन्न होकर रारीर के नारा के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किस को पाप पुरुष का फल होगा ! ॥

्तवैतन्यविशिष्टदेह एव बात्मा देहातिरिक्त बात्सनि

प्रमाबाभावात्॥

.इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवाला उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के

साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे कोई मी जीव प्रत्यक्त नहीं होता हम एक प्रत्यक्त ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्त के विना अनुमानादि होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्त के सामने अनुमानादि गीया होने से उन का महण नहीं करते सुन्दर की के आलिंगन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है। (उत्तर) के प्रथिज्यादि भूत जड़ हैं उन से जेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती)। जैसे अब माता पिता के संयोग्य से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि गरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के विना कभी नहीं हो सकती)। मद के सामान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता क्योंकि भद चेतन को होता है जड़ को नहीं) पदार्थ नष्ट अर्थात् अदृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृष्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये।। जब जीवारमा सदेह होता है तभी उस की प्रकटता होती है अब शरीर को छोड़ देता है तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतन्युक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता)। यही बात बृददारएयक में कही है:

## शत पर्य नाई मोइं ब्रवीमि अनुचिक्तिधर्मायभात्मेति ॥

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयि! में मोह से बात नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है जिस के योग से शरीर चेष्टा करता है जब जीव शरीर से प्रथक् हो जाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से प्रथक् आत्मा न हो तो जिस के संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है वह देह से प्रथक् है जसे आंख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्त का करनेवाला अपने को ऐन्द्रि-य प्रत्यक्त नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है वैसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है। जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता है हश्य कभी नहीं होता जे से बिना आधार आध्य, कारण के विना कार्य्य, अवयवी के विना अवयव और कर्ता के बिना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्ता के बिना प्रत्यक्त कैसे हो सकता है । जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानोतो चिषक्रमुख और उस से दुःख भी होता है वह मी पुरुषार्थ ही का फल होगा। जब ऐसा है तो खर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा। जो कहो दुःख के छुड़ाने और सुख के बढ़ाने में यब करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसिलेंब वह पुरुषार्थ का फल नहीं। (वारवाक) जो दुःखसंयुक्त मुख का त्यान करते हैं के मूर्ख है जैसे फल नहीं। (वारवाक) जो दुःखसंयुक्त मुख का त्यान करते हैं के मूर्ख है जैसे

भान्यार्थी भान्य का प्रहण और बुस का त्याग करता है वैसे संसार में बुद्धिमान् मुस का ग्रहण और दुःस का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित मुस को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के मुस की इच्छा कर धूर्तकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उस की आगा करना मूर्खता का काम है (क्योंकि:—

## ग्रिनिहोत्रं त्रयो वेदासिद्यहं भूस्मगुरठनैश् । बुडिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः॥

बारवाकमतप्रचारक 'बृहस्पति" कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दंड और मस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थरहित पुरुषों ने जीविका बना ली है। किन्तु काँटे लगने आदि से उत्पन्न हुए बु:स का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर और देह का नाश होना मोत्त अन्य कुछ भी नहीं है। (उत्तर) विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषार्थ का फल मानकर विष्यदु:स्वनिवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्वता है अग्निहोत्रादि यहां से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उस से धर्म, अर्थ, काम और मोत्त की सिद्धि होती है उस को न जान कर वेद्ध ई-श्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना धृतों का काम है। जो त्रिदण्ड और अस्मधार ण का खण्डन है सो ठीक है। यदि कग्टकादि से उत्पन्न ही दु:स का नाम नरक हो तो उस से अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं)?। यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान और म-जापालन में समर्थ होने से अष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उस को भी परमेश्वरवत् मानते हो तो तुन्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं। शरीर का विच्छेद होनामात्र मोत्त है तो गदहे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा?। किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही। (चारवाक):—

ग्रिगरुष्यो जलं शातं शातस्पर्शस्तथाऽनिलः । केनेदं चित्रितं तस्मात्स्यभावास्तद्व्यवस्थितिः ॥ १ ॥ न स्थानीं नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः । नैव वर्षाभ्रमादीनां कियाश्व फलदायिकाः॥ २ ॥ पशुक्षीविद्याः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे ग्रमिष्यति ।

送

स्विपता यजमानेत तत्र कस्मान हिंस्यते॥ १॥ मृतानामपि जन्तूनां आदं चेत्तृतिकारणप्। गच्छतामिह जन्तुनां व्यर्थे पाथेयकल्पनम् ॥ ४ ॥ स्वर्गस्थिता यदा हर्ति गच्छेयुस्तव दानतः। प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मानं दीयते ॥ ५ ॥ यावज्जीवेत्स्रखं जीवेद्दं कृत्वा घृतं पिवेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुरागमनं कुतः॥६॥ यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेषं विनिर्गतः। कस्माङ्ग्यो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः॥ ७॥ ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मश्चीवहितस्त्वह । मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विचते क्विचत्॥ ८॥ वयो वेदस्य कर्तारो भगडधूर्ननिशाचराः। जर्फरी तुर्फरीत्यादि परिडतानां वचः स्मृतम्॥ ६॥ ग्रश्वस्पात्र हि शिक्षन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीत्तितम्। भगडेस्तबत्परं चैव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितम्॥ १०॥ मांसानां खादनं तडान्निशाचरसमीरितम् ॥ ११ ॥

चारवाक, श्राभाएक, बौद्ध श्रीर जैन भी जगत की उत्पत्ति स्वमाव से मानते हैं जो र स्वाभाविक गुए है उस र से द्रव्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत का कर्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक श्रीर जीवस्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं रोष इन तीनों का मत कोई र बात छोड़ के एकसा है । न कोई स्वर्ग, न कोई नरक श्रीर न कोई परलोक में जानेवाला आत्मा है श्रीर न वर्णाश्रम की किया फलदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो तो यजनान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को काता हो तो यजनान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को कहीं मेजता ? ॥ ३ ॥ जो मेरे हुए जीवों का श्राद्ध श्रीर तर्पण तृप्तिकारक होता है

तो परदेश में जोनवाले मार्ग में निर्वाहार्थ अन वस्त्र और धनादि को असी ले जाते हैं ! क्योंकि जैसे सूतक के नाम से अर्पण किया हुआ। पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है ती परदेश में जानेवांलों के लिये उन के सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अप्पेश करके देशान्तर में पहुंचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्योंकर पहुंच सकता है ! !! ४ !! जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वर्गशासी तप्त होते हैं तो जीने देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों महीं होता? । प्र ।। इसलिये सवतक जीवे तनतक मुख से जीवे जो घर में पदार्थ व हों तो ऋषा लेके आनन्द करे, ऋषा देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने स्वाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किस से कौन मांगेगा ! श्रीर कीन देवेगा ! ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि मृःयूसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बद्ध हो कर पुनः घर में क्यों नहीं आजाता ! ॥ ७ ॥ इसलिये यह सब बाइएों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दरागात्रादि मृतक किया करते हैं यह सब उन की जीविका की लीला है ॥ = ॥ वेद के बनानेहारे मांड, कुर्त और निराचर श्रभीत् राज्ञस थे तीन "जर्फरी" "तुर्फरी" इत्यादि पंडितों के धूर्वतायुक्त वचन हैं !! १।। देखों ! भूतों की रचना घोड़े के लिंग को स्त्री महण करे उस के साथ समागम यजमान की सी से कराना कन्या से ठट्टा आदि लिखना धूर्वों के बिना नहीं हो सक्ता 11 १०॥ श्रीर जो मांस का खाना लिखा है वह वेदभाग राज्यस का बनाया है ॥ ११ ॥

( उत्तर ) (विना बेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सके। जो स्वभाव से ही होते हों तो द्वितीय सूर्य्य चन्द्र पृथिवी और नस्त्र गृदि लोक आप से आप क्यों नहीं वन जाते हैं) ॥१॥ स्वर्म मुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कीन हो सके ! जैसे इस समय मुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे परजन्म में भी होता है क्या सत्यभाषण और परोपकारादि किया भी वर्णाश्रमियों की निष्फल होंगी ! कभी नहीं ॥ २ ॥ (पशु मारके होन करना वेदादि सत्यशाखों में कहीं नहीं लिखा) और मुतकों का श्राद्ध तर्प्यण करना कपोलकित्यत है) क्यों कि यह वेदादि सत्य-शास्त्रों के निक्क होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत है इसिलिये इस बात का सगड़न असगड़ की से भागवतादि पुराणमतवालों का मत है इसिलिये इस बात का सगड़न असगड़ की हो। २ ॥ १ ॥ १ ॥ जो वस्तु है उस का अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान श्रीय का अभाव नहीं हो सक्ता, देह मस्म हो जाता है जीव नहीं,

जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋ खादि कर निराने पदार्थी से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में दु:सक्स्पी नरक मोगते हैं इस में कड़ भी संदेह नहीं है। है।। देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को पाप्त होता है और उस को पूर्व जन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आ सकता)॥ ७॥ (हां ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्त वेदोक्त न होने से खंडनीय है। = 11 अब क-हिये जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सूने वा पडे होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते कि वेद भांड धर्त और निशाचरवत पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा बचन क भी न निकालते हां मांड धूर्त निशाचरवत् महीधरादि टीकाकार हुए हैं उन की धूर्तता है बेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभागाक, बौद्ध और जैनियों पर कि इन्हों ने मूल चारवेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा और न किसी विद्वान से पढ़ा इसीलिये नष्ट अष्ट बुद्धि होकर) कट पटांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वाममार्गि-यों की प्रमाण शुन्य कपोल काल्पत अष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्यारूपी अगाध समृद्र में जा गिरे)।। र H भला विचारना चाहिये कि स्त्री से अस्व के लिक्न का प्रहण कराके उस से समागम कराना और यजमान की कन्या से हांसी ठ-हा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है विनाइन म-हापापी वाममार्गियों के अष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कीन करता ? अत्यन्त शोक तो इन चारवाक श्रादि पर है जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर सत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते । क्या करें विचारे उन में इतना विद्या ही नहीं थी जो सत्याऽसत्य का विचार कर सत्य का मगडन और असत्य का खगडन करते । १० । (त्रीर जो मांस खाना है यह भी उन्हीं बामामार्गी टीकाकारों की लीला है इसलिये उन को राज्ञस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को और जिन्हों ने बेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की है नि:संदेह उन को लगेगा (सच तो यह है कि जिन्हों ने बेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवस्य भविद्यारूपी अन्धकार में पढ़ के मुख के बदले दारुण दुःख जितना पार्वे उतना ही न्यून है)। इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलन समुचित है)।। ११ ॥ जो वामगार्गियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध

करना अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्तीगमन करने आदि बुष्ट कार्से की प्रवृत्ति होने के अर्थ नेदों को कलक लगाया इन्हीं नातों को देखकर चारवाक, नीद्ध-तथा जैन लोग नेदों की निन्दा करने लगे (और पृथंक् एक नेदिनिरुद्ध अनीय सम्बद्धी अर्थात् नास्तिक मत चला लिया)। जो चारवाकादि नेदों का मूलार्थ निचारते तो भूठी टीकाओं को देखकर सत्य नेदोक्त मन से नयों हाथ धो बैठते)? नयू। करें विचारे "विनाशकाले निपरीत बुद्धिः" जन नष्ट अष्ट होने का समय आता है मनुष्य की उलटी बुद्धि हो जाती है।।

अब जो चारव कादिकों में भेद हैं सो लिखते हैं । ये चारवाकादि बहुत सी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस के नारा के साथ ही जीव का भी नारा मानता है । पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता एक मत्यक्त प्रमाख के विना अनुमानादि प्रमाखों को भी नहीं मानता । चारवाक राज्य का अर्थ "जो बोलने में प्रमत्म और विशेषार्थ वैतिष्टिक होता है" । और बौक् बौक बौक मिमानते हैं हतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु (नास्तिकता, येद ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष छः यतना (आगे कहे छः कर्म) और जगत् का कर्ता कोई नहीं इत्यादि वारों में सब एक ही हैं)। यह चारवाक का मत संन्तेप से दशी दिया ॥

### अव बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं: — कार्य्यकारसभाषाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्। अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनात्॥

कार्यकारणभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से का ब र्यादि का साज्ञात्कार प्रत्यन्त से शेष में अनुमान होता है इस के बिना प्राणियों के सं-पूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्त्णों से अनुमान को अधिक मानकर चार-वाक से मिन शाला बौद्धों की हुई है, बौद्ध चार प्रकार के हैं:--

एक "माध्यमिक" दूसरा 'योगाचार" तीसरा "सौत्रांतिक" और बीथा "वैभाषिक" "बुद्धा निर्वर्त्तते स बीद्ध:,, जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात् जो २ बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं माने । इन में से पहिला "माध्यमिक,, सर्व शून्य मानता है अर्थात् जिसने पदार्थ हैं ने सब शून्य अर्थात्

श्रादि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते मध्य में जो पतीत होता है वह भी पतीत समय में है पश्चात शुन्य हो जाता है जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था मध्वंस के पश्चात् नहीं रहता और घट ज्ञान समय में भासता और पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से घटजान नहीं रहता इसलिये शुन्य ही एक तत्त्व है। दूसरा "योगाचार" जो बाह्यशून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटजान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है। तीस रा "सौत्रांतिक" जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर कोई पदार्थ साक्रो-पाक प्रत्यक्त नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्त होने से शेष में अनुमान किया जाता है इस का ऐसा मत है। चौथा "वैभाषिक" है उस का मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्त होता है भीतर नहीं जैसे "अयं नीलो घटः" इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती वह ऐसा मानता है। यद्यपि इन का आचार्य्य बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार की शास्ता हो गई हैं जैसे सूर्यास्त होने में जार पुरुष परस्रीगमन भीर विद्वान सत्यभाषणादि श्रेप्ठ कर्म करते हैं समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार मिक्न २ चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारो में "माध्यमिक" सब को चाणिक मानता है अर्थात क्तरा २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वश्वण में ज्ञात वस्तु था बैसा ही दूसरे जारा में नहीं रहता इसलिये सब को लागिक मानना चाहिये ऐसे मानता है। दूसरा "योगा चार" जो प्रवृत्ति है सो सब दु:खरूप है क्योंकि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा "सौत्रान्तिक" सब पदार्थ अपने अपने लक्ताओं से लिक्ति होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़ों के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे सत्त्र ए लह्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है। चौथा "वैभाषिक" शून्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्यमिक सब को शून्य मानता था उसी का पत्त वैमाषिक का भी है इत्यादि बाँद्धों में बहुत से विवाद पत्त हैं.इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं। (उत्तर) जो सब शून्य हो तो शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं हो सकता और जो सब न शून्य होबे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं श्रीर जो योगाचार बाह्य शुन्यत्व मानता है तो पर्वत इस के भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उस के हृदय में पर्वत के समान अवकारा कहां है इसलिये नाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आला में रहता है।

सीत्रान्तिक किसी पदार्थ को पत्यन्त नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उस का वचन मी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्त नहीं जो प्रत्यक्त न हो तो "अयं घटः" यह प्रयोग मी न होना चाहिये किन्तु "अयं घटकदेशः,, यह घट का एक देश है और एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है " यह घट है,, यह प्रत्यक्त है अ-नुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है उस के प्रत्यक्त होने से सब घट के श्रवयव भी प्रत्यन्त होते हैं अर्थात् सावयव घट प्रत्यन्त होता है । जीथा वैभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यन्त मानता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि नहां ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्त होता है यद्यपि प्रत्यक्त का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है बैसे जो चाणिक पदार्थ और उस का ज्ञान चाणिक हो तो "पत्यभिज्ञा, अ-र्थात् मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वदृष्ट श्रुत का स्मरण होता है इसलिये स्तिगढ़वाद भी ठीक नहीं जो सब दु:स ही है। स्रीर मुख कुछ मी न हो तो मुख की अपेद्धा के विना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता जैसे रात्रि की अपेद्धा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं, जो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैते घट का रूप घट के रूप का लक्षण चत्रु लच्य से भिन्न है और गन्ध पृथिवी से अभिन्न है इसीप्रकार भिनामिन लक्य लक्षण मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात् शृन्य का जाननेवाला शून्य से भिन्न होता है।

## सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थंकरसंमतम्॥

(जिन को बौद्ध तीर्थंकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं)इसीलिथ ने दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावनाचतुष्टय अर्थात् चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवृत्ति से शून्यकर निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों को योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के बचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है उन में से प्रथम स्कंध :—

#### रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः॥

( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय प्रहरा किया जाता है वह "रूपस्कंध" (दूसरा) आलयविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को "विज्ञानस्कंध" ( तीसरा ) रूपस्कंध और विज्ञानस्कंध से उत्पन्न हुआ मुख दुःख आदि प्रतीतिरूप व्यवहार को "वेदनास्कंध" ( चौथा ) गौ आदि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप की ''संज्ञास्कंध'' ( पांचवां ) वेदनास्कंध से राग द्वेषादि क्लेश और ज्ञाधा तृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मरूप ज्यवहार को ''संस्कारस्कन्ध" मानते हैं । सब संसार में दु:खरूप दु:ख का घर दु:ख का साधनरूप भावना करके संसार से कूटन। चारवाकों में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ।।

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः ।
प्रियन्ते षष्ठ्या लोके उपायैर्वद्वभिः किल॥ १॥
गम्भीरोत्तानभेदेन कचिच्चोभयलच्या ।
भिन्ना हि देशना भिन्ना शून्यताद्वयलच्याः ॥ २॥
ग्राथानुपार्व्य बहुशो द्वादशायतनानि वै।
परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितै :॥ ३॥
ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च।
मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४॥

अर्थात् जो ज्ञानी, विरक्त, जीवन्मुक्त, लोकों के नाथ बुद्धआदि तीर्थकरों के पदा-यों के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि मिल २ पदार्थों का उपदेशक है, जिस को ब-हुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥ बड़े गम्भीर और मसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिल २ गुरुओं के उपदेश जो कि न्यून लक्ष्मणयुक्त पूर्व कह आये उन को मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा है वहीं मो-क्त करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को माप्त हो के द्वाद-गायतन अर्थात् बारह प्रकार के स्थानविशेष बनाके सब प्रकार से पूजा करनी चा-हिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन १ ॥ ३ ॥ इन की द्वादशायतन पूजा यह है:— पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, त्वक्, चल्चु, जिह्ना और नासिका, पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात् वाक्, हस्त, पाद, गुह्न और उपस्थ थे १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि, इन ही का सत्कार अर्थात् इन को आनन्द में प्रवृत्त रखना इंत्यंदि बौद्ध का मत है ॥ ४ ॥ ( उत्तर ) जो सब संसार दु:सक्सप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी

चाहिये संसार में जीवों की पद्यति पत्यत्व दीखती है इसलिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सक्ता किन्तु इस में मुख दुःख दोनों हैं। श्रीर जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धा-न्त मानते हैं तो खान पानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररज्ञ-या करने में प्रवृत्त होकर मुख क्यों मानते हैं ? जो कहैं कि हम प्रवृत्त तो होते हैं पर-न्त इस की दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्योंकि जीव मुख जान कर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता है। संसार में धर्म किया विद्या सत्संगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब मुखकारक हैं इन को कोई भी विद्वान् दुःस का लिंग नहीं मान स कता विना बौद्धों के। जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे ऐसे स्क-न्ध विचारने लगें तो एक एक के अनेक मेद हो सकते हैं। जिन तीर्थकरों को उपदे-शक श्रीर लोकनाथ मानते हैं श्रीर अनादि जो नाशों का भी नाथ परमात्मा है उस को नहीं मानते तो उन तीर्थंकरों ने उपदेश किस से पाया ? जो कहैं कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के विना कार्य्य नहीं हो सकता। श्रयवा उन के कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उन में विना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये श्रीर ज्ञानियों के सत्सक्त किये विना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते ? जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मृत भीर युक्तिशून्य सन्निपातरोगअस्त मनुष्य के बर्झाने के समान है। जो शून्यरूप ही बद्दैत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान बस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकता हां सूचम कारणरूप तो हो जाता है इसलिये यह भी कथन अमरूपी है। जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतन पूजा मोक्त का साधन मानते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ! जब इन्द्रिय और अन्तः करण की पूजा भी मोक्तपद है तो इन बौद्धों और विषयी जनों में क्या भेद रहा ! जो उन से यह बीद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी बातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम ? क्या ही इन्हों ने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका सादृश्य इन के विना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इन को वेद ईश्वर से विरोध क-रने का यही फल मिला । पूर्व तो सब संसार की दुःखरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतन पूजा लगा दी,क्या इन की द्वादशायतन पूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की देनेहारी हो सके तो भला कभी आंख मीचके कोई रस दुंढा चाहै वा दूंदे कभी माप्त हो सकता है ! ऐसी ही इन की लीला बेद ईश्वर को न मानने से हुई

J.

ग्रव भी मुख चाहें तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें । विवेक-विलास प्रन्थ में बौद्धों का इस प्रकार का गत लिखा है:—

बौदानां सुगतो देवो विश्वं च चबभंगुरम्। ग्रार्घ्यसत्त्वाख्ययातत्त्वचतुष्ट्यमिदं कमात् ॥ १॥ दुःखमायतनं चैव ततः समुद्यो मतः। मार्गश्चेत्वस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः॥२॥ दुःखसंसारिषः स्कन्धास्ते च पश्च प्रकीर्तिताः। विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च॥३॥ पंचेंन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पत्र्च मानसम्। धर्मायतनमेतानि हादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ रागादीनां गयो यः स्यात्समुदेति ख्यां हृदि । **ब्रात्मात्मीयस्वभावारूयः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥** चिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा। स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोच्चोऽभिधीयते ॥ ६॥ प्रत्यचानुमानं व नमार्च वितयं तथा। चतुःपस्थानिका बौद्धाः रूपाता बैभाषिकाद्यः॥ ७॥ अथो ज्ञानान्वितो वैभाविकेश बहु मन्यते। सौत्रान्तिकेन प्रत्यच ग्राह्योऽधौं न बहिर्मतः ॥ ८ ॥ ग्राकारसहिता बुडियोंगाचारस्य संमता। केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ६ ॥ रागादिज्ञानसन्तानवासना छोदसंभवा। चतुर्कामपि बौदानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ १० ॥ कृत्तिः कमगडलुर्मीयञ्चं चीरं पूर्वाहत्वभोजनम्।

## संघो रक्ताम्बरत्वं च दिशिश्रये बौबिभिधुमिः॥ ११ ॥

बौद्धों का मुगतदेव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत् ऋणभंगुर भार्य्य पुरुष और शास्त्री ही तथा तत्वीं की शास्त्रा भंजादि प्रसिद्धि ये चार तत्व बौद्धों में मन्तव्य यदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व को दःख का घर जाने तदनन्तर समदय अर्थात उत्पति होती है और इन की व्याख्या कम से सबी ॥ २ ॥ संसार में दुःख ही है जो पंच स्कं-ध पर्व कह आये हैं उन को जानना ।। १ ॥ पंच ज्ञानेन्द्रिय उन के शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये द्वादरा हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समृह की उत्पत्ति होती है वह समृद्य और जो आत्मा २ के स-न्वन्धी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षितिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मार्ग है और वही शुन्य तत्त्व शु-न्यस्य हो जाना मोक्त है ।। है ।। बौद्ध लोग प्रत्यक्त और अनुमान दो ही प्रमाश मा-वते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक ।। ७ ।। इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंिक जो ज्ञान में नहीं है उस का होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । श्रीर सीत्रान्तिक भीतर को प्रत्यन्त पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ = ॥ योगाचार त्र्याकारसहित विज्ञानयुक्त बृद्धि को मानता है। और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थी का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ १ ॥ श्रीर रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नारा से उत्पन हुई मुक्ति नारों नौद्धों की है ॥ १० ॥ सृगादि का नमड़ा, कमएडलु, मुराड मु-ष्टाये, वलकल वस्त, पूर्वाह अर्थात् १ बजे से पूर्व भोजन, अकेला न रहे, रक्त वस्त का Aपारण यह बौदों के साधुमों का वेश है ॥ ११ ॥ (उत्तर ) जो बौदों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उस का गुरु कीन था ! और जो विश्व स्वामंग हो तो चिरहष्ट पदार्थ का बह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो चरणभंग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्परण किसका होवे जो चास्किकबाद ही बौद्धों का मार्ग है तो इन का मोचा भी स्रामम होगा जो बान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जह द्रव्य में भी बाब होना चा-हिये और वह चालनादि किया किस पर करता है ! भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है ! जो त्राकाश से सहित बुद्धि होने तमे हस्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होने बाह्य पदार्थों को केवल ज्ञान ही माना जाय तो

क्रेय पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो बासनाच्छेद ही मुक्ति है तो प्रयुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये प्रेसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है। इत्यादि बातें संदोपतः बौद्धमतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं श्रव बुद्धिमान् विचार-ग्रील पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे कि इन की कैसी विद्या श्रीर कैसा मत है। इस को जैन लोग भी मानते हैं॥

#### यहां से आगे जैनमत का वर्णन हैं -

प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचकसार में निम्नालेखित बातें लिखी हैं:--बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) त्राकाश. (२) काल. (३) जीव. ( ४ ) पृद्गल, ये चार द्रव्य मानते हैं और/जैनी लोग धर्मारितकाय अधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, पुरुगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल इन छ: द्रव्यों को मानते हैं। इन में काल को त्रास्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से इत्य है बस्ततः नहीं उन में से "धर्मान्तिकाय" जो गतिपरिशामीपन से परिशाम को पास हुआ जीव और पुद्गुल इस की गति के समीक से स्तन्भन करने का हेत है। वह धर्म्मास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्याप्रक है। दूसरा "अधर्मास्तिकाय" यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गुल की स्थिति के आश्रय का हेत है। तीसरा " आकाशास्त्रकाय " उस को कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का श्राधार जिस में अवगाइन प्रवेश निर्गम श्रादि किया करनेवाले जीव तथा पुरुगलों को अवगाहन का हेनु और सर्वव्यापी है चौथा ''पुरुगलास्तिकाय" यह है कि जो कारगहरूप सुद्दम, नित्य, एकरस, वर्ण, गन्ध, स्पर्श कार्ध्य का लिक्क पूरने और गलने के खभाववाला होता है। पांचवां "जीवास्तिकाय" जो चेतना लक्तरा" ज्ञान दरीन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कर्चा भोकता है। भीर छठा 'काल' यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरस्व नवीन प्राचीनता का चिन्हरूप प्रसिद्ध वर्त्तमानरूप पर्यायों से युक्त है वह काल कहता है। ( समीक्तक ) जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन नवीन माने हैं वे सुठे हैं क्योंकि त्राकार, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुरारो कभी नहीं होसक्ते क्योंकि ये अनादि और कारणका से अविनाशी हैं पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है अ श्रीर जैनियों का मानना मी ठीक नहीं क्योंकि धर्मा अर्थ दुव्य नहीं किन्तु

मुस् हैं ये लोनों जीमास्तिकाय में आधाति हैं इसलिये आकारा, परमागा, जीय और बाल मानते तो ठीक था)और जो नव द्रव्य वैरोषिक में माने हैं वे ही छीफ हैं क्योंकि प्रशिव्यादि पांच तत्त्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव प्रथक् २ पदार्थ निश्चित हैं एक जीव को चेतन मान कर ईश्वर को न सामना यह जैन बौदों की मिथ्या पक्तपात की बात है।

अब को बोद और जैनी लोग समयकी और स्थाद्वाव आवते हैं सो यह है कि "सन् षटः" इस को प्रथम मंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी वर्तमानता से युक्त अश्रीत् वहा है इस ने अभाव का विरोध किया है । दूसरा मंग " असन् घटः " घटा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घट़े के असद्भाव से दूसरा मंग है । तीसरा मंग यह है कि "सन्नसन्न घटः" अर्थात् यह घटा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से प्रथक् हो गया । चौथा मंग "घटोऽघटः" जैसे "अघटः पटः" दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है युगपन् उस की दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है । पांचवां मंग यह है कि घट को पट कहना अयोग्य अर्थात् उस में घटपन कक्त्य है और पटपन अवक्तव्य है । छठा मंग यह है कि जो घट नहीं है कहने योग्य भी नहीं और जो है यह है और कहने योग्य भी है । और सातवां मंग यह है कि जो कहने को इप है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तममंग कहाता है इसी प्रकार: —

स्याद्क्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥ १ ॥ स्यानास्ति जीको बितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्याद्वक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३ ॥ स्याद्क्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥ ४ ॥ स्यात् अस्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥ ५ ॥ स्यानास्ति अवकंव्यो जीवः षष्टो भंगः ॥ ६ ॥ स्यात् अस्ति नास्ति अवकव्यो जीव इति सत्तमो भंगः ॥ ७ ॥

शर्आत्—है जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थी का जीव में श्रभावरूप मंग प्रथम कहाता है। दूसरा मंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा क-थन भी होता है इस से यह दूसरा मंग कहाता है। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा अंगः। अवः जीव स्रशिकारण करता है तक असिक्ष और जब शरीर से प्रथम होता है तब अमिस रहता है ऐसा कथन होवे उस को चतुर्कमंग कहते हैं। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उस को पंत्रम मंग कहते हैं। जीव मिस्स प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चतुः मत्यक्त नहीं है ऐसा व्यवहार है उस को खंडा मंग कहते हैं। एक काल में जीव का अनुमान से होना और अहरयपन में न होना और एकसा न रहना किन्तु च्ला २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होने और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होने यह सातवां मंग कहाता है।

इसी प्रकार नित्यत्व ससंभगी और अनित्यत्व ससंभगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्यायों की प्रत्येक वस्तु में ससभंगी होती है वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव आरे पर्यायों के अनन्त होने से ससमंगी भी अनन्त होती है ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद और ससमंगी न्याय कहाता है। (समीक्षक) (यह कथन एक अन्योऽन्या-भाव में साधर्म्य और वैधर्म्य में चरितार्थ हो सकता है। इस सरल प्रकरण को खोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फँसाने के लिये होता है)। देसो ! जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वर्त-भाव होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात् जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इस से गुण कर्म स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म्म के विचार से सब इन का ससमंगी और स्याद्वाद सहजता से समक्त में आता है फिर इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का है)। (इस में बौद्ध और जैनों का एक मत है। बोड़ा सा ही प्रवक् २ होने से भिक्नमाव मी हो जाता है।।

(अब इस के आगे केवल जैनमतिवषय में लिखा जाता है:)-

चिद्चिद्वे परे तत्वे विवेकस्ताविवेचनम् । उपादेयसुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ १ ॥ हेयं हि कुर्त्रागादि तत् कार्य्यमधिकेकः । उपादेयं परं ज्योतिकपयोगैकलचकम् ॥ २ ॥

बन लोग "चित्" और "अजित्" अर्थात् चेतन और जर दो ही एस्तत्व मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ प्रहण के बोल है उस २ का प्रहसा और जो २

ल्याग करने थोल्य है उसर के त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जनक का कर्षा और अमादि तथा ईश्वर के जयत किया है इस अविवेदी पर का त्याम और यो-व से लक्षित परमञ्जोतिसका को बीव है उस का अहए करना उत्तम है ॥ २ ॥ अ-र्थात जीव के विना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते कोई मी अनादि सिक्ट ई-रकर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं | इस में राजा शिवपसाद जी "इतिहासितिम-रनाशक" अन्य में लिखते हैं कि इन के दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध से प-बांबनची शब्द हैं परन्तु बाद्धों में वाममार्गी मद्यमांसाहारी बीद हैं उन के साथ जैनियाँ का विरोध परन्त जो सहस्वार भीर बीतम गराधर हैं उन का नाम बीदों ने बुद्ध र-क्ला है और जैनियों ने गग्राधर और जिनवर इस में जिन की परंपरा जैन मत है उन राजा शिवप्रसाद जी ने अपने "इतिहासितिमरनाग्रक" ग्रन्थ के तीसरे खरड में लिखा है कि "खामी शंकराचार्स्य" से पहिले जिन को हुए कल हजार वर्ष के लग भग गुज़रे हैं सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधर्म फैला हुआ श इस पर नोट:-''बौद्ध कहने से हमारा आराय उस मत से है जो महाबीर के गणधर गीतम स्वामी के समय से रांकर-स्वामी के समय तक वेदविरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिस को अशोक भौर संप्रति महाराज ने माना उस से जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते।(बिन किस से कैन निकसा और नुद्ध जिस से बौद्ध निकसा दोनों वर्यामवानी सन्द हैं/कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और सीक्स को दोनों मानते हैं वनी दीपवंश इत्यादि पुराने नीद मन्थें में राक्यमुनि गौतम बुद्ध को अकसर महाबीर ही के नाम से लिखा है पस उस के समय में एक ही उन का मत रहा होगा हम ने जो जैन न लिख कर गौतमं के मत वालों को बौद्ध लिखा उस-का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उन को दूसरे देश वा-लों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है" ।। ऐसा ही अमरकोश में भी लिखा है :--

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः।
समन्तभूद्रो भगवान्मारिज्ञिक्षोकिजिक्षनः॥१॥
घडिमको द्वावजोऽत्रयवादी विनायकः।
सुनीन्द्रः श्रीधनः चास्ता सुनिः चाक्यसुनिस्तु यः।
स चाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्धकौदोदनिश्च सः।
गौतमश्चार्ववन्युश्च मायदिवीसुतश्च सः॥१६॥
क्षत्रक्षेत्रा का०१। वर्ग १। स्रोक द से १० तकः॥

(श्रव देखों! बुद्ध जिन श्रोर बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं! वस्म "श्रमर्रासह" भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल-गण है! जो अविद्वान जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का केवल हठ मात्र से बड़ीया करते हैं परन्तु जो जैनी में विद्वान हैं वे सब भानते हैं कि "बुद्ध" और "जिन" तथा "बौद्ध" और "जैन" पर्य्यायवाची हैं इस में कुछ सन्देह नहीं । जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो- आता है वे जो अपने तीर्थकरों ही को केवजी मुक्तिमाझ और परमेश्वर मानते हैं अनादि परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, वीतराग, श्रह्म, केवली, तीर्थक्स, जिन, ये छः चास्ति कों के देवताओं के नाम है ) श्रादिदेव का सक्य चन्द्रमूरि ने "आप्तिश्वयालंकार" अन्य में लिखा है )—

सर्वज्ञो वीतरागादिदोषक्रीकोक्यपूजितः। यथास्थितार्थवादी च देवोऽईन् परमेश्वरः॥१॥

वैसे ही ''तौतातिसों'' ने भी लिखा है कि :-

सर्वज्ञो दृश्यते तावनेदानीमस्मदादिभिः।
दृष्टो न चैकदेशोऽस्तिः तिङ्गं वा योऽनुमापयेत्॥२॥
न चागमविधिः कश्चिन्नित्यसर्वज्ञचोधकः।
न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते॥३॥
न चान्यार्थप्रधानस्तिस्तद्स्तित्वं विधीयते।
न चानुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यैरबोधितः॥४॥

जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय, यथावत् पदार्थों का वक्ता सर्वज्ञ अर्हन् देव है वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिसालिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसालिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यद्ध नहीं जब ईश्वर में प्रत्यद्ध अमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एकदेश प्रत्यद्ध के बिना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यद्ध अनुमान नहीं तो आगम अर्थात् नित्य

श्रनादि सर्वज्ञ परमास्मा का बोधक शुक्द प्रमाण भी नहीं हो सकता जब सीनों ध्रमाण वहीं तो अर्थवाद अर्थात् स्तुति विनदा परकृति अर्थात् पराये चरित्र का वर्धन और पुन ग्रकल्प अर्थात इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थप्रधान अर्थात् बहुवीहि समास के तुल्य परोक्ष पर्मात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो स कता पनः ईश्वर के उपदेशाओं से सने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ? ॥ ४ ॥ ( इस का प्रत्याख्यान अर्थात खरडन ) जो अनादि ईश्वर न होता तो अर्हन्" देव के माता पिता जादि के शरीर का सांचा कीन बनाता)? विना संयोगकर्ता के यथायोग्य. सर्वाऽवयवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपगुक्त शरीर बन ही नहीं सकता श्रीर जिन पदाओं से शरीर बना है उन के जड होने से खयं इसप्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं। श्रीर(को रागादि दोशों से सिंहत होकर पश्चात दोषरहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता) क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से गुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उस का कार्य्य मुक्ति भी अनित्य होगी/जो अरूप और अरूपज्ञ है वह सर्वन्यापक श्रीर सर्वेद्ध कभी नहीं हो सकता)क्योंकि जीव का लक्ष्य एकदेशी और परिभित गुण कर्म्म समाववाला होता है वह सब विद्यामों में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारे तिथिकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष प-दार्थ हैं उन्हीं को मानते हो अपत्यक्त को नहीं जैसे कान से रूप और चन्न से राज्द का बहुए नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तः करणा, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्त देखता है जैसे विना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास श्रीर विज्ञान के विना परमात्मा भी नहीं दील पड़ता जैसे भूमि के रूपादि गुण ही की देख जानके गुर्खी से अव्यवहित सम्बन्ध से पृथिवी प्रत्यन्त होती है वैसे इस साष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिक्न दे स्त के परमात्मा प्रत्यक्त होता है और जो पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा उ त्पन होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की अने से है इस से भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है/।(अनुमान के होने में क्या संदेह तो सकता है)। २ ॥ और प्रत्यक्त तथा अनुमान के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का नोक्क होता है इसलिय शब्द प्रमाश भी ईश्वर में है) जब तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीब जान सकता है तब

अर्थवाद अर्थात् परमेश्वर के गुर्खों की प्रशंसा करना भी वशार्थ घटता है क्योंकि (जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुर्ख, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं) उन की प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिवंधक नहीं।। में से मनुष्यों में कर्षों के विना कोई भी कार्य्य नहीं होता केसे ही इस महत्कार्य्य का कर्षों के बिना होना सर्वया असंभव है । जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मृद को भी संदेह नहीं हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से मुनेंगे पश्चात् उस का अनुवाद करना भी सरल है ।।

इस से जैनों के प्रत्यत्तादि प्रमाणों से ईश्वर का संडन करना आदि व्यवहार अनुचित है।

( प्रश्न ):--

खंनादेरागमस्यार्थों न च सर्वज्ञ खादिमान्। कृत्रिमेख त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥ खथ तक्षचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते । मकल्पेत कथं सिडिरन्योऽन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥ सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तद्स्तिता । कथं तदुभयं सिध्येत् सिद्धमूलान्तराहते ॥ ३ ॥

बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए असत्य बचन से उस का प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ।। १ ॥ और जो परमेश्वर ही के बचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास की सिद्ध अनादि शास से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष आता है ॥ २ ॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह केदवाक्य सत्य और उसी वेदवचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास और परमेश्वर की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा ॥ १ ॥ (उन्तर) (हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म लमाव को अनादि मानते हैं अनादि नित्य पदार्थों में अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है कार्य्य में कारण का समाव और कारण में कार्य का समाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विधादि गुण नित्य होने से ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता। ॥ १ । २ । ३ ॥ और तुभ तीर्श्वकरीं

को परमेश्वर कारते है। यह कारी नहीं कर सकता क्योंकि विना माता विता के उन का गरीर ही नहीं होता तो के तपरचर्या, ज्ञान और मुक्त को कैसे या सकते हैं वैसे ही संयोग का आदि अवस्य होता है क्योंकि विना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये कानिद स्विष्कर्ता परमालग को मानो विद्या ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से वहीं जान सकता जब सिद्ध जीव मुपुति दशा में जाता है तब उस को कुछ भी भान नहीं रहता जब जीव दुःस को प्राप्त होता है तब उस का ज्ञान भी न्यून हो जाता है ऐसे पशिष्कृत सामर्थ्य वाले एकदेश में रहने वाले को ईश्वर मानना विना आन्ति-वृद्धियुक्त कैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता) जो तुम कहो कि वे तीर्यकर अपने माता पिता कीन से हुए तो वे किन से और उन के माता पिता किन से ! किर उन के भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए। इत्यादि अनवस्था आवेगी ।

## (चास्तिक चौर नास्तिक का संवाद ॥)

इस के आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नीतर यहां लिखते हैं जिस को बड़े २ जैनियों ने अपनी सन्मति के साथ माना और मुनर्का में छुपवाया है। (नास्तिक) ईरबर की इच्छा से कुछ नहीं होता को कुछ होता
है वह कर्म से। (आस्तिक) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किस से होता है!
जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव कर्म करता है
वे किब से हुए ? जो कहो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का
छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा। जो कहो कि मागमावबत अनादि सान्त हैं तो विना यत्न के सब के कर्म निवृत्त हो जावेंगे (यदि ईरबर
फलअदाता न हो तो पाप के फल दु:स्व को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा
जैसे चोर अभिद चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से
भोगते हैं वैसे ही परमेशवर के भुगाने से जीव पाप और पुराय के फलों को मोगते हैं।
अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे। (नास्तिक) ईस्वर अकिय है क्योंकि जो कर्म काता होता तो कर्म का फल भी भोगने पड़ता इस
लिय जैसे हम केवली मास मुक्तों को अकिय यानते हैं वैसे तुम भी मानो। (आस्वक ) ईरकर अकिय बारी का प्रत दुक्तों को अकिय यानते हैं वैसे तुम भी मानो।। (आ-

जो कत्ती है तो वह किया से पृथक कभी नहीं हो सकता जैसा तम क्रांत्रिम, बनाबर के **ईश्वर तीर्थकर को जीव से बने हुए मानते हो इसमकार के ध्रवर को कोई. भी वि** द्भान नहीं मान सकता क्योंकि जो निभित्त से ईश्वर बने तो अनित्य श्रीर पराधीन हो जाय क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चात् किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड सकता क्योंकि अनन्त काल मे जीव है श्रीर श्रनन्त काल तक रहेगा इसलिवे इस श्रनादि स्वतःसिद्ध र्द्धश्वर को मानना योग्य है। देखी ! जैसे वर्तमान समय में जीव पाप परास कर्जा. सल दु:ल भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता जो ईरवर कियावान न होता तो इस जगत को कैसे बना सकता ?(जो कर्मों को प्राग्माववत अनादि सान्त मानते हो तो कमें समदाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके अ-नित्य होता हैं जो मुक्ति में किया ही न मानते हो ता ने मुक्त जीव ज्ञान बाले होते हैं वा नहीं? जो कही होते हैं तो अन्तः किया वाले हुए, क्या मुक्ति में पाषाणवत अब हो जाते एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार ऋौर बन्धन में पड़ गये। ( नास्तिक ) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होतीं है और ब्राह्मण, च्हित्रय, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था वयों हुई ? क्योंकि सब में ईश्वर एकसा व्याप्त है तो छुटाई बड़ाई न होनी चाहिये। ( आस्तिक ) व्याप्य श्रीर व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी और व्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घट सब व्याप्य एकदेशी हैं जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत एक नहीं, कैसे सब घट पटादि में आकारा व्यापक है और घट पटादि आकारा नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता जैसे विद्वान् अविद्वान् और धर्मात्मा अधर्मात्मा बरावर नहीं होते विद्यादि सद्गुण श्रीर सत्यभाषणादि कर्म मुशीलतादि स्वभाव के न्युनाऽधिक होने से बाबण, सत्रिय, वैश्य शूद्र, श्रीर अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं वर्षी की व्याख्या जैसी ''चतुर्थसमुल्लास" में लिख आये हैं वहां देख लो । (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना से छष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? ( आस्तिक ) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्ता है जैवी सृष्टि का नहीं जो जीवों के कर्त्तस्य कर्म हैं छन को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे वृक्ष, फल, ओषि, अ-नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उस की लेकर मनुष्य न पीसें, न कूटें, न रोटी आदि

पदार्थ बनावें और न लावें तो क्या ईश्वर उस के बदले इन कामें। की कभी करेगा और जो न करें तो जीव का जीवन भी न हो सके इसलिय अदि सप्ति में जीत के श्रीरों और सांचे को बनाना ईश्वराधीन पश्चात उन से पुत्रादि की उत्पति करना बीव का कर्तव्य काम है)। ( नास्तिक) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, विदानन्बज्ञानस्वरूप है तो जगत के प्रपंत और दृश्व में क्यों पड़ा ? आनन्द छोड़ दृश्व का अहरा ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया है। आस्तिक ) परमा-त्मा किसी प्रपंच और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द की छोड़ता है क्योंकि प्रयंत्र और कुल में मिरना जो एकदेशी हो उस का हो सकता है सर्वदेशी का नहीं जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानखरूप परमात्मा जगत को न बनावे तो अन्य कीन बना सके अजिगत् बनाने का जीव में सामध्य नहीं और जड में खयं बनने का भी सामध्ये नहीं इस से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत की बनाता और सदा आनन्द में रहता है जैसे परमात्मा परमाणुर्खे। से सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का मबन्ध नियम उसी ने किया है। ( नास्तिक ) ईश्वर मुक्तिरूप मुख की छोड़ जगत् की संष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखेडे में क्यों पडा ? (आस्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्धव रों के समान एक देश में रहने हारे वन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गृण् क में स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचिन्मात्र जगत् की बनाता धरता श्रीर प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पडता क्योंकि बन्ध श्रीर मोज सापेज्ञता से हैं जैसे मुक्ति की अपेता से बन्ध और बन्ध की अपेता से मुक्ति होती है जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा जा सकता हैं ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्धा और मुक्त सदा हुआ करते हैं अनुन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक में जैसे कि तुम्हारे तीर्थकर हैं कभी नहीं पडता । इसलिये वह परमात्मा सदैव मु-क्त कहाता है। ( नास्तिक ) जीव कमों के फल ऐसे ही भीग सकते हैं जैसे मांग पीने के मदं को खयमेव भोगता है इस में ईश्वर का काम नहीं। ( आस्तिक ) जैसे बिना राजा के डाकू लपट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायन्यवस्थानुसार बलात्कार से पश्चड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है इसीप्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायध्यवस्था से स्व २ कर्मी-नुसार यथाबीम्य दंड देता है वयोंकि कोई भी जीव अपने दृष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं

चाहता इसलिये भवश्य परमात्मा न्यायाधीरा होना चाहिये । ( नास्तिक ) अवतः बें एक ईरवर नहीं फिन्त जिसमे मुक्त जीव हैं वे सब ईरवर हैं। ( श्रास्तिक ) यह कथन स-वैधा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवस्य पढ़े क्यों कि वे स्वाधाविक सदैय पक्त नहीं जैसे तम्हार चौबीस तीर्थकर पहिले बद्ध के पनः मकत हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुत से ईश्वर हैं तो ! जैसे जीव अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे!। ( नास्तिक ) हें मद ! जमत का कर्ता कोई नहीं किन्तु जगत खयं सिद्ध है। ( आस्तिक ) बह जै-नियों की कितनी बड़ी भल है भला विना कर्ता के कोई कर्म, कर्म के विना कोई कार्य जगत में होता दिखता है !यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान रोटी बन के जैनियों के पेट में चली जाती हो ! कपास मृत कपड़ा अक्ररखा दुपहा भी-सी पगडी आदि बनके कभी नहीं त्राते! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्त्ता के बिना यह विविध जगत और नानाप्रकार की रचनाविशेष कैसे बन सकती ? जो हठ धर्म से स्वयं सिद्ध जगत को मानो तो खब सिद्ध उपरोक्त वस्तादिकों को कर्ता के विना प्रत्यक्त कर दिखलाँ श्री जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन को कौन बुद्धिमान मान सकता है ! । ( नाम्तिक ) । ईश्वर शिखा है वा मोहित ! जो विरक्त है तो जगत के अपने में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत के बनाने को समर्थ वहीं हो संकेगा। ( श्रास्तिक ) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो स र्वज्यापक है वह किस को छोड़े श्रीर किस को प्रहण करे ईरवर से उत्तम वा उस को अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं। ( नास्तिक ) जो ईश्वर की जगत का कर्ता और जीवों के फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपंची होकर दुःखी होजायगा । (भारितक) भला भनेकविध कर्मों का कर्ता श्रीर प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फँसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामध्ये वाला प्रपंची श्रीर षु:सी क्योंकर होगा ? हां तुम श्रपने श्रीर श्रपने सीर्थकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से सममते हो सो तुम्हारी अविद्या की लीला है और अ विकादि दीयों से ज़रना चाही तो वेशादि सत्वशासों का आअव लेको करों अन में पढे परे डोकरें साने के ?)।।

अब जैन लोग जगत् को जैसः मानते हैं वैसा इन के सूत्रों के अनुसार विसलाते

\*

ग्रीर संक्षेतः मूलर्ष के किने पश्चात् सत्य क्रूठ की समीचा करके दिललाते हैं: — मूल सामित्रकाह ग्रामन्ते च नूगह संसार घोरकान्तरे ! मोहाह कम्मगुरु ठिइ विवास वसनुभमहजीव रो । प्रकरणरत्ना कर भाग दूसरा २ वष्टीचानक ६० सूत्र २ ॥

यह रत्नसारभाग नामक अन्य के सु<u>न्यक्त्वप्रकारा</u> प्रकरण में गौतम श्रीर महावीर का संवाद है ॥

इस का संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कभी इस की उत्पत्ति हुई न कमी विनाश होता है अर्थात् किसी का बनाया जगत् नहीं सी ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूद ! जगत् का कर्ता कोई नहीं न कभी बना श्रीर न कभी नारा होता । (समीक्तक ) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और श्रनन्त कभी नहीं हो सकता। त्रीर उत्पत्ति तथा विनाश हुए विना कर्म नहीं रहता ज-गत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं पुनः जगत् उत्पन्न श्रीर विनागवाला क्यों नहीं है इसलिये तुम्हारे तीर्वकरों को सम्यभूकोष् 'नहीं था जो उन को सम्यग्ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्यें लिखते 🇷 जैसे तु-म्हारे गुरु हैं वसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो-सकता भला जो प्रत्यन्त संयुक्त पदार्थ दीखता है उस की उत्पत्ति और विनाश क्यों कर नहीं मानते अर्थात् इन के आचार्य वा जैनियों को भूगोल लगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब यह विद्या इन में है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भन बातें क्योंकर मानते और कहते ! देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात पृथिवी भी जीव का शरीर है श्रीर जलकायादि जीव भी मानते हैं इस को कोई मी नहीं मान सकता ) श्रीर भी देखो ! इन की मिथ्या बातें जिन तीर्थंकरों को जैन लोग सम्यग्जानी और परमेश्वर मा-नते हैं उन की मिध्या बातों के ये नमूने हैं)। "रत्नसारभाग" ( इस प्रन्य को जैनलोग मानते हैं और यह ईसबी सन् १८७६ अप्रैल ता॰ २८ में बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानक चंद जती ने खपवा कर प्रसिद्ध किया है ) के १४५ प्रष्ठ में काल की इसम्बकार व्याख्या की है अर्थात समय का नाम मूच्मकाल है। और असंख्यात समयों को 'आ विल" कहते हैं। एक कोड ससँठ लाख सचर सहस्र दो सौ सोल्ह व्यावतियों का एक "मु-हुर्त" होता है वैसे तीस मुहुर्ती का एक "दिवस" वैसे वन्द्रह दिवसी का एक 'पहा"

वैसे दो पन्नों का एक ''मास'' बैसे बारह महीनों का एक ''वर्ष'' होता है, बैसे सत्तर लाख कोड़ खप्पन सहस्र कोड़ वर्षों का एक "पूर्व" होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक "पल्योपम" काल कहते हैं। असंख्यात इस को कहते हैं कि एक चार कोश का चौरस और उतना ही गहरा कुआ खोदकर उस को जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निर् म्नलिस्तित बालों के टुकड़ों से भरना अर्थात् वर्त्तमान मनुप्य के बाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हज़ार छानवें भाग मृद्म होता है जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र ज्ञानवें वालों को इकड़ा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगुलिये मृतुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के सात बार आठ २ टुकड़े करने से २०१७१५२ अर्थात् बीस लाख सत्तानवें सहस्र एक सौ बावन दुकड़े होते हैं ऐसे टु-कड़ों से पूर्वीक्त कुछा को भरना उस में सौ वर्ष के अन्तर एक २ दुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जावें और कुन्ना खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काल है और जब उन में से एक २ टुकड़े के असंख्यात दुकड़े करके उन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा उस के भरना कि उस के ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाय तो भी न दबे उन दुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे एक दुकड़ा निकाले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उस में असंख्यात पूर्व पहें तब एक २ पल्योपम काल होता है। नह पल्योपम काल कुत्रा के दृष्टान्त से जानना, जब दश कोड़ान कोड़ पल्योपम काल बीतें तब एक "सागरोपम" काल होता है, जब दश कोड़ान् कोड़ सागरोपम काल बीत जाय तब एक "उत्सर्पणी,, काल होता है, और जब एक उत्सर्पणी और एक अपसर्पणी काल बीत जाय तब एक ''कालचक,, होता है जब अनन्त कालचक बीत जावें तब एक "पुर्गलपरावृत्त,, होता है, अब अनन्त काल किस की कहते हैं ज़ो सिद्धान्त पुस्तकों में नय दृष्टान्तों से काल की संख्या की है उस से उपरान्त " अनी न्त काल" कहाता है, बैसे अनन्त पुर्गुल पराष्ट्रत काल जीव को अमते हुए बीते हैं इत्यादि । मुनो भाई गांशितविद्यावाले लोगो ! जैनियों के प्रन्थों की कालसंख्या कर सकोगे वा नहीं ? श्रीर तुम इस को सच भी मान सकोगे वा नहीं ? देखे ! इन तीर्थ 🗣 करों ने ऐसी गिरातिविद्या पड़ी थी ऐसे २ तो इन के मत में गुरु और शिष्य हैं जिन की अविद्या का कुछ पारावार नहीं) श्रीर भी इन का अन्धर सुनी रत्नसारभाग पु०१३३ से लेके जो कुछ बूटाबोल अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त झन्य जो कि उन के तीर्थकर अर्थात ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त चौबीस हुए हैं उन के बचनों का

्सारसम्बद्ध है ऐसा रक्सारभाग पू० १४≈ में लिखा है कि पृथिवीकाय के जीव मही पा-वासादि प्रथिवी के भेद जानना, उन में रहनेवाले जीवों के शरीर का परिमास एक अं-गल का असंस्थातवां समझना अर्थात अतीव सहम डोते हैं उन का आयुमान अर्थात् वे अधिक से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं) ( रहा० पृ० १४१ ) बुनस्पति के एक शरीर में अनुस्त अबि होते हैं वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख श्रीर अनन्तकायप्रमुख होते हैं उन को साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहियें उन का आयुमान अन्तमृह्त्रे होता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इन का मृहूर्त समभाना चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अभीत स्पर्श इन्द्रिय इन में है और उस में एक जीव रहता है उस को प्रत्येक बनस्पति कहते हैं उस का देहमान एक सहस्र योजन अर्थात प्रुराणियों का योजन ४ कोग्र का परन्तु जैनियों का योजन १०००० दश सहस की-शों का होता है ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है उस का आयुमान अधिक से श्रिधिक दश सहस्र वर्ष का होता है। अब दो इन्द्रियवाले जीव अर्थान् एक उन का शः रीर और एक मुख जो रांस कौड़ी और नं आदि होते हैं उन का देहनान अधिक से त्रिभिक अड़तालीस कारा का स्थूल शरीर होता है। और उन का आयुगान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है यहां बहुत ही भूल गया क्योंकि इतने वड़ शरीर का आय अधिक लिखता और महतालीस कोश की स्थूल नू जैनियों के शरीर में पहती होगी श्रीर उन्हीं ने देखी भी होगी श्रीर का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी वडी नं को देखे !!! ( रत्नसार भा ॰ पू॰ १५० ) श्रीर देखी! इन का अन्धापुन्ध बीजू, बगाई, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इन का अश्यमान अधिक से अधिक छ: मद्भीने का है। देखो भाई! चार २ कोश का बीकू अन्य किसी ने देखा न होगा जो त्राठ मील तक का शरीरवाला बीकू और मक्ली भी जैनियों के मत में होती है ऐसे बीकू श्रीर सक्ली उन्हीं के बर में रहते होंगे और उन्हीं ने देले होंगे अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीलू किसी जैनी को कार्टे तो उस का क्या होता होगा ! ज-लुक्त मच्छी अदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अर्थात् १०००० कोश के योजन के हिसान से १०००००० एक क्रोड कोश का शरीर होता है और एक क-रोड़ पूर्व बर्धों का इन का आयु होता है वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुज्याद हाथी आदि का देहमान दो क्रोश से नव कोश-पर्यन्त और श्रायुमान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जैनी

लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता । ( रससार मा० प्र० १५१) जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्क्रप्ट एक सहस्र बोजन अर्थात् १००० २००० एक कोन कोने का कोर कानुमान एक कोन पूर्व को का है इतने बड़े शरीर और आयुवाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने खप्त में देखे होंगे। क्या यह महास्कृठ बात नहीं कि जिस का कदापि सन्भव न हो सके ! ॥

(अब मुनिये भूमि के परिमाण को)। ( रबसार भा० प्र० १५२ ) इस तिरक्षे लोक में असल्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाख अर्थात् जो अ-दाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस प्रथि-बी में "जम्बुद्धीप,, प्रथम सब द्वीप्रों के बीच में है इस का प्रमाख एक लाख योजन अ-शीत एक अरब कोरा का है और इस के चारों ओर लवण समुद्र है उस का प्रमाख दी लाख योजन काश को है अर्थात् दो अरब कोश का । इस जम्बूद्वीप के चारों भीर जो ''भातकीलगड'' नाम द्वीप है उस का चार लाख योजन अर्थात् चार अरव कोश का म मारा है और उस के पीछे "कालोदिधि,, समुद्र है उस का आठ लाख अर्थात् आठ भरव कोश का प्रमाण है उस के पीछे " पुष्करावर्त ,, द्वीप है उस का प्रमास सोलह कोश का है उस द्वीप के मीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य वसते हैं और उस के उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन में तिर्यग् योनि के जीव रहते हैं। (र-लसार भा ् प्र० १५३ ) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरएडवन्त, एक हरिबर्ष, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः होत्र हैं ॥ ( समीह्नक ) सुने। माई ! भूगोल विद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वा जैन ! जो जैन भूल गये हों तो तुम उन को समकाओ और जो तुम भूले हो तो उन से समक ले को श्लोडासा विचार कर देखे। तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य्य और शिज्यों क भूगोल लगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े होते तो महाअसम्भव ग पोंडा क्यों भारते ! भला ऐसे अविद्वान पुरुष जगत् को अकर्तृक और ईश्वर को न मार्ने इस में क्या आश्चर्य है ?! इसलिये जिनी लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं विद्वान अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिन को ये लोग प्रामाशिक तिथैकरों के बनाये हुए सि-द्धान्त अथ मानते हैं उन में इसीमकार की अवियायुक्त बातें मरी पड़ी हैं इसालिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इन के विना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि र-खता होंगा वह कदापि इस गपोडाञ्याय को सत्य नहीं मान सकेगा वह सन प्रपञ्च

\*

जैनियों ने जगत को अनादि मानने के लिने सड़ा किया है परन्तु यह निरा भूठ है हों जगत का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाण आदि तत्वसक्ष अकर्तक है पे रन्तु उन में नियमपूर्वक बनने वा विगड़ने का सामर्थ्व कुछ मी नहीं क्योंकि जब एक परमासा द्रव्य किसी का नाम है और स्वमाव से प्रथक २ रूप और जह हैं वे अपने भाप यथायोग्यु नहीं दन सकते इसलिये इन का बनानेवाला नेतन अवस्य है और वह बनानेबाला ज्ञानस्वरूप है। देखा ! पृथिबी सूर्यादि सब लोकों को वियम में रखना अ नन्त अमादि चेतन परमात्मा का काम है जिस में संयोग रचनाविशेष दीखता है वह स्थूल जगत अनादि कभी नहीं हो सकता जो कार्य जगत को नित्य मानागे तो उस की कारण कोई न होगा किन्तु बही कार्यकारणरूप हो जायमा जो ऐसा कहोगे तो अवना कार्य भीर कारण आप ही होने से अन्योऽन्याश्रय और आत्माश्रय दोव आविगा, जैसे अपने कन्धे पर आप चढ्ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इसलिये जग-त् का कर्ता अवस्य ही मानना है। ( प्रश्न ) जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते ही तो ईरवर का कर्च कौन है ? ( उत्तर ) कर्ता का कर्ता और कारण का काई भी नहीं हो सकता क्योंकि पथम कत्ती न्त्रीर कारण के होने से ही कार्य होता है जिस में संयोग वियोग नहीं होता, जो अथम संयोग वियोग का कारण है उस का कर्सा का कारण किसी पकार नहीं हो सकता इस की विशेष व्याख्या आउवें समुल्लास में सृष्टि की ज्याख्या में लिखी है देख लेना (इन जैन लोगों को स्थूल बात कर भी बंधावत ज्ञान नहीं तो परममुक्त्म सृष्टिविद्या का बोध कैसे हो सकता है 🍞 इसलिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्यपर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुरा प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकर-ग्रारनाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात करी नहीं घट सकती क्योंकि जिन का अन्त अर्थात् मर्यादा होती है उने के सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अ नन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेचा में यह बात घट स-कती है परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्व्यकारण सामर्थ्य को श्रविमाग पर्य्यायों से श्रनन्त सामर्थ्य मानना केन्ल श्रविद्या की बात है जब एक परमासु द्रव्य की सीमा है तो उस में अनन्त विभागरूप पर्याय कैसे रह सकते हैं! हेसे ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त: प्र-

र्थ्यायों को भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बात है क्यों कि जिस के अधिकरण का अन्त है तो उस में रहनेबालों का अन्त क्यों नहीं ! ऐसी ही लम्बी चौड़ी मि-ध्या बातें लिखी हैं अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का नि-रचय ऐसा है:—

> चेतनासच्चो जीवः स्यादजीवस्तद्न्यकः। सत्कर्षपुर्गसाः पुरुषं पापं तस्य विपर्ययः॥

यह जिनदत्तमीर का बचन है:---श्रीर यही प्रकरण्यत्नाकर भाग पहिले में नबच-कसार में भी लिखा है कि चेतनालचाए जीव और चेतनारहित ऋजीव अर्थात जड है। सरकर्मरूप पुद्रगल पुरंय और पापकर्मरूप पुद्रगल पाप कहाते हैं 1 (समीख्नक ) जीव कीर जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जड़रूप पुरुगल हैं वे पापपुरवयुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुरुष करने का स्वभाव चेतन में होता है देखी ! ये जितने बाह पदार्थ हैं वे सब पाप पुराय से रहित हैं जो जीवों को अनादि भानते हैं वह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना अठ है क्योंकि जो अरूप और अरूपज्ञ है उस का सामध्ये भी सर्वदा ससीम रहेगा। जैनी स्रोग जग-त. जीव, जीव के कर्म और बन्ध अनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के सीर्थकर भूख सके हैं क्योंकि संयुक्त जगत् का कार्यकारण, प्रवाह से कार्य, और जीव के कर्म, बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का छूटना क्यों मा-क्ते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता । जो अनादि का भी नारा मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थी के नारा का प्रसंग होगा और जब अ-नादि को नित्य मानोगे तो कर्म श्री बन्ध भी नित्य होगा। और जब सब कर्मी के ना-श का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कमें और बन्ध भी नित्यं होगा और अब सब कर्मों के लूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कर्मों का इटनारूप मुक्ति का निमित्त हुत्रा तब नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कर्म कर्ता का नित्य सम्बन्ध होते से कर्म भी कभी न खूटेंगे पुनः अब तुम ने अपनी मुक्ति और तिर्थिकरों की मुक्ति नित्य मानी है.सो नहीं बन सकेगी ? ( प्रश्म ) जैसे धान्य का जिलका उतारने वा ऋग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता इसीप्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममर्ग्यू संसार में नहीं आता 1 ( उत्तर ) जीव श्रीर कर्म का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं है किन्तु

इब का समवाब सम्बन्ध है, इस से अनादि काल से जीव और उस में कर्म और कर्ज़-त्वराकि का सम्बन्ध है जो उस में कर्म करने की शक्ति का भी अभाव मानीने तो सब जीव वासवाबत हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा जैसे अनावि काल का कर्मक्रधन क्रटकर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी क्रटकर बन्धन में पड़ेगा क्योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूट कर जीव का मुक्त होना मानते हो नैसे ही नित्य मुक्ति से भी कूटके बन्धन में पड़ेगा साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानोगे तो क मीं के विना ही बन्ध पास हो सकेगा । जैसे वस्त्रों में मैल लगता भीर धोने से छट जाता है पुनः मैल लग जाता है बैसे मिध्यात्वादि हेतु श्रों से रागद्वेषादि के आश्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यक्जान दर्शन चारित्र से निर्मल होता है भीर मल लगाने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव संसारी भीर संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्येंकि जैसे निमित्तों से मलिनता क्टती है बैसे निमित्तों से मलिनता लग भी जायगी इसलिये जीव को बन्ध भीर मुक्ति मबाह रूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं। ( प्रश्न ) जीव निर्मल कशी नहीं था किन्तु मलसहित है। ( उत्तर ) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कुमी नहीं हो सकेगा जैसे राद बस में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं उस के स्वामाविक श्वेत वर्ण को नहीं लूडा सकते मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है इसी म-कार मुक्त में भी लगेगा । ( पक्ष ) जीव पूर्वीपार्जित कर्म ही से शरीर धारख कर ले-. .ता है ईश्वर का मानना व्यर्थ है। ( उत्तर ) जो केवल कर्म ही शरीरधारण में निमि-च हो ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उस को भा-रण कमी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे। जो कहो कि कमें प्रतिबन्धक है, तो भी जैसे चोर आप से आके बन्धीगृह में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी नहीं साता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने और उस के कर्मा-नुसार फल देनेवाले परमेश्वर को तुम भी मानोः। ( प्रश्न ) मद ( नशा ) के समान कर्म स्वयं पाप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करनेवालों को मद कम चढ़ता अनम्यासी को बहुत चढ़ता है वैसे नित्य बहुत पाप पुराब करनेवालों को न्यून और कपी र ओड़ा २ पाप पुराय करनेवालों को अधिक फल होना चाहिये और ब्रोटे कर्मवालों को अधिक फल होने।

( मक्ष ) जिस का जैसा स्वभाव होता है उस को वैसा ही फन हुआ करता है। (उत्तर) जो स्वयाव से है तो उस का कटना वा फिलना नहीं हो सकता हां जैसे गुरु वस में निमित्तों से मल लगता है उस के जुड़ाने के निमित्तों से जूट भी जाता है ऐसा भागना ठीक है। ( प्रश्न ) संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता इसीपकार जीव और कर्म के योग से परिणाम होता है। ( उत्तर ) जैसे दही और खटाई का मिलानेवाला तीसरा होता बैसेही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये क्योंकि जड पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी श्राल्पज़ होने से स्वयं अपने कर्मफत को पाप नहीं हो सकते, इस से यह सिद्ध हुआ कि विना ईश्वरस्थापित सृष्टि-कम के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती। (शक्ष) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईरवर कहाता है। ( उत्तर) जा अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं तो उन से जीव मुक्त कभी नहीं हो सर्केंगे। (प्रश्न ) कर्म का बंध सादि है। (उत्तर ) जो सादि है तो कर्नका योग अनादि नहीं और संयोगकी आदि में जीव निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मक्तों को भी लग जायगा और कर्म करती का समबाब अर्थात् नित्य संबन्ध होता है यह कभी नहीं छुटता, इसनिये जैसा र वें समुल्तास में लिख आये हैं वैशा ही मानना ठीक है। जीव बाहैं जैसा अपना ज्ञान और सामध्ये बढ़ावें तो भी उस में परिभितज्ञान और ससीम सामर्थ्य रहेगा ईश्वर के कभी नहीं हो सकता । हां जितना सामर्थ्य बदना उधित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो (जैनियां में आईत लोग देह परिमाण से जीव का भी परिमारा मानते हैं उन से पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में श्रीर कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा ! यह भी एक मूर्खता की बात है क्योंकि जीव एक मद्म पदार्थ है जो कि एक परमाण में भी रह सकता है परन्तु उस की शक्तियां शरीर में प्राण विजली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उ-न से सब शरीर का वर्त्तमान जानता है अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा हो जाता है। अब जैन लोग धर्म इसप्रकार का मानते हैं:

मूल-रे जीव भवदुहाई इकं चिय हरइ जिसमयं घर्म । इयरामं पर्म तो सुहक्ष्ये मृहमुसि स्रोसि ॥ अकरमारताकर भाग २ । पडी दातक ६ ० । सूत्राक रे ॥ यरे जीव ! एक ही जिनमत श्री बीतरागभाषित वर्म संसार सम्बन्धी जन्म जरा-मरणादि दुःसों का हरण कर्ता है इसीमकार मुदेव और सुगुरु भी जैनमतवाले की जानना इतर जो बीतराम श्राह्मध्येक से के के बहाबीर प्रवन्त बीतराम देवों से भिन्न कान्य हरि हर अवादि कुवेच हैं उन की अपने करवाणार्थ जो जीन पूजा करते हैं है सब मनुष्य उसाये वसे हैं । इस का यह भावार्थ है कि जैनमत के मुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छों ह के अन्य कुवेव तथा कुधर्म को सेवने से कुझ भी कल्याण नहीं होता ॥ (समीक्षक) अब विद्वानों को विजारना चाहिये कि कैसे निन्दायुक्त इन के धर्म के पुस्तक हैं !॥

मूल-ग्रिहं देवो सुगुरु सुद्धं धम्मं च पंच नवकारो । धुनुषुं क्युच्छालुं निरन्तरं वसह हिययम्मि ॥

प्रकार भारता प्रशिष्टि । सूर १॥

जो अरिहन देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान शाकों का उपदेष्टा शुद्ध क्षाय मलरिहत सम्यक्त विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वही दुर्गित में पड़नेवाले माशियों का उद्धार करने वाला है। और अन्य हरिहसिद का धर्म संसार से उद्धार करनेवाला नहीं और पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उन को नमस्कार ये बार पदार्थ धन्म हैं अर्थात् श्रेष्ठ हैं अर्थात् दया, ज्ञान, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और बारित्र यह जैनों का धर्म है।। (समीक्षक) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अन्धेर और चारित्र के बदले भूखे मरना कीन सी अच्छी बात है (जैनमत के धर्म की मरासा)—

मूल-जइन कुणसि तव चरणं न पदासे न गुणोसि देसि नो दाणम् । ता इतियं न सिकसिजं देवो इक अरिइन्तो ॥ ११) प्रकरणः भाग् २ । षष्ठी सृण्य ॥

हे मनुष्य ! जो त् तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, क प्रकर-समिद का विकार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं से सकता तो भी जो त् देवता एक प्ररिद्दन्त दी हमारे आराधना के बोम्य सुगुरु सुधर्म जैन मत में श्रद्धा रसना सर्वेचिम कार और इद्धार का कारण है ॥ ( समीचक ) क्यपि दया और खमा अच्छी

\*

वस्त है तआपि यस्तपात में फंसने से दया अदया और समा असमा हो जाती है इस का प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सर्वधा संभव नहीं हो स-कती क्योंकि दहों को दरह देना भी तका में गरानीय है, जो एक दृष्ट को दरह न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इसलिये वह दया अदया और स्नमा असमा हो जाय. यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के द:खनाश और सख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहाती है। केवल जल लान के पीना, लुद्र जन्तुओं को बचाना ही दया नहीं कहाती किन्तु इसम कार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्योंकि वैसा वर्त्तते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्यों न हो दया करके उस का अन्नपाना-दि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ! जो इन की सची दया होती तो ''विवेकसार'' के पृष्ठ २२ श में देखो ! क्या लिखा है "एक परमती की स्तुति" अर्थात् उन का गुणकी तेन कभी न करना। दूसरा "उन को नमस्कार" अर्थात बंदना भी कभी न करनी तीसरा "आलापन" अर्थात अन्य मतवालों के साथ थोड़ा बोलना। चौथा " संलपन " अर्थात् उन से बार२ न बोलना। पांचवां "उन को अक्ष बसादि दान" अर्थात् उन को लाने पीने की वस्तु भी न देनी । छःठा "गन्धपु-प्पादि दान., अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंध पुष्पादि भी न देना । ये छः यतना श्रधीत इन छः प्रकार के कम्मों को जैन लोग कभी न करें। (समीक्तक) श्रव बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन (जैनी लोगों की अन्य मतवाले मनुप्यों पर कितनी भदमा, कुदृष्टि श्रीर द्वेष है। जब अन्य मतस्थ मन्त्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दयाहीन कहना संभव है क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना बिरोषं धर्म नहीं कहाता उन के मत के मनुष्य उन के घरके समान हैं इसलिये उन की सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर उन को दयावार कौन बुद्धिमान कह सक-ता है ! । विवेक ॰ पृष्ठ १०० में लिखा है कि मथुरा के ग्राजा के नमुचि नामक दीवा-न को जैनमतियों ने ऋपना विरोधी समग्र कर मार डाला और कालोबसा ( प्राथिश्व ) करके सद्ध हो गये। क्या यह भी दया और समा का नाशक कर्म नहीं है ! जब अन्य मतवाला पर प्राप्त लेने पर्यन्त बैरबुद्धि रखते हैं तो इन को द्याल के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अब सम्यक्त दर्शनादि के लक्क आहेत प्रवचन संबंह परमागमनसार में कथित है सम्यक श्रद्धान, सन्बक दर्शन, ज्ञान और चारित्र

W.

ये चार मोक्तमार्थ के साधन हैं इन की ज्वारुश बायदेव ने की है जिस रूप से जीवादि इन्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिन्मतिपादित मन्यानुसार विपरीत अभिनिवेशादि रहित जो अद्धा अर्थात् बिन नत में मीति है सो सन्यक् बद्धान और सन्यक् दर्शन है।

रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक्श्रदानमुच्यते ।

जिनोक तस्त्वों में सम्बक् श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात् अन्यत्र कहीं नहीं ।।

यथार्वस्थिततत्त्वानां संचेपादिस्तरेखना । यो बोषस्तमत्राहः सम्यग्ज्ञानं मनीषिकः॥

जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उन का संदोप वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सम्धग्ज्ञान बुद्धिमान् कहते हैं ॥

> सूर्वधाऽनवचयोगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते । कीर्तितं तद्दिसादि व्रतभेदेन पञ्चथा ॥ स्राहेंसासूचतास्तेयव्रह्मचर्यापरिग्रहाः ।

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और अहिंसादि भेद से पांच प्रकार का तत है। एक ( अहिंसा ) किसी प्राणिमात्र को न मारना। दू-सरा ( मृतृता ) प्रिय वाणी नेलना। तीसरा (अस्तेय) चोरी न करना चौथा (असचर्य) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । और पांचवां ( अपरिग्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना (अपरिग्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना की वाल अपरिग्रह का वाल है परन्तु थे सब अन्यमत की निन्दा करने जादि हो बोलों सब अव्याग का वाल वाल है परन्तु थे सब अन्यमत की निन्दा करने जादि हो बोलों सब अव्याग करने वाल है वाल को वाल है वाल वाल है वाल वाल है वाल वाल है उस को बुरा कहना/ और अपने महा असंग्रह जैस्स कि पूर्व लिख आवे वेसी वालों के करनेवाल अपने तीर्थंकरों की स्तुति करना केवल हठ की वाल है अला जो जैनी कुछ चारित्र न कर सके, न पड़ सके, न दान तेने का साम-पर्य हो तो भी कैनमत सखा है क्या इतना कहने ही से वह उसम हो जाय ! जीर अन्य मतवाले के हा भी अभेह हो जायें ! चेसे कथन करने वाल सकुनों को आनत जीर वालबुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ! इस में यही निदित होता है कि इस के आचार्य की

स्मांथीं ये पूर्व विद्वान नहीं क्योंकि जो सब की निन्दा न करते तो ऐसी मुठी बालों में कोई न फँसता न उन का प्रयोजन सिद्ध होता। देखे। ! यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत दुवाने काला और केदमत सब का उद्धार करने हारा ही हराविकेद सुनेष और इन के अप्रकादेवादि सक कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही उन को बुरा न लगेगा। और भी इन के आवार्य्य और मानने वालों की भूल देख लो:—

मूल-जिग्रवर आगा भंगं उमग्गं उस्सुत्तले सदेसगाउ। आणा भंगे पावंता जिग्रमय दुकरं घम्मम् ॥ प्रकर०भाग० २। वर्धीदा० ६। सू० ११॥

उन्मार्ग उत्मुत्र के लेश दिम्बाने से जो जिनवर अर्थात् वीतराग तीर्थंकरों की श्राज्ञा का भग होता है वह दुःल का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्त्वादि धर्म महर्ण क-रना बड़ा कठिन है इसलिये जिसम्बार जिन आजा का मह नहीं वैसा करना चाहिये। (समीदाक ) जो अपने ही मुख से अपनी मशंसा और अपने ही धर्म की बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि मशंसा उसी की ठीक है जिस की दूसरे विद्वान करें अपने मुख से अपनी मंशसा तो चोर भी करते हैं तो क्या व

मृत्व-षहुगुषविज्ञा नित्वया जस्तुत्तभासी तहा विम्रुत्तन्वो ।
(5) जहवरमाधिज्ञतो विद्वांबन्धकरो विसहरो लोए॥

प्रकरण भागर। पष्टी । स्व १८॥

मशंसनीय हो सकते हैं ? इसीयकार की इन की बातें हैं ॥

जैसे विषधर सर्प में मिए त्यागने योग्य है वैसे (जो जैनमत में नहीं वह चाहे कित-, ना बड़ा धार्मिक परिडत हो उस को त्याग देना ही जैनियों को उचित है)। (समीक्षक) वेलिये ! कितनी भूल की बात है जो इन के चेले और आचार्य बिद्धान होते तो बिद्धा- नों से केम करते जब इन के तीर्धकरसाहित अविद्वान हैं तो बिद्धानों का मान्य क्यों करें ! क्या सुवर्श की मल या चूल में पड़े को कोई त्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि विना जैनियों के वैसे दूसरे कीन पत्तपाती हठी दुरामही विद्याहीन होंगे ! ।।

मूल-ग्रह सर्वेषा विषया मीधिम ग्रपन्ने सूनी विषायरया। न चलित सुद्धममा घन्ना किविपावपन्नेसु॥ प्रकर् भा०२। पष्ठी० सू०२६॥

**100** 

\*

बानकार कुलिनी अर्थात् कैनमस्तिको उन का वर्शन भी कैनी सोमः न नरें ॥ (समीसक) बुद्धिमान लोग विचार लेंगे कि वह कितनी प्रमरपन की बात है सच तो वह है कि जिस का मत सत्य है जस को किसी से डर नहीं होता इन के आवार्य जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को मुनावेंगे तो खरडन हो जायगा इसलिये सब की निन्दा करो और मूर्ल जनों को फँसाओ ॥

सूल-नामं पित्तस्यं मुहं जेर्बोनिविठाइं मिच्छंपव्वाइ। जेसि अनुसंगा उधम्मीत्वविहोह पार्वमई॥ प्रक॰ भा॰ २। बष्ठी० ६ सू० २७॥

जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये किसी के अन्य धर्म को न मानकर जैनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ (समीक्तक) इस से यह सिद्ध होता है कि सब से वैर, विरोध, निन्दा. ईर्ष्या आदि दृष्ट कर्मरूप सागर में डुवाने वाला जैनमार्ग है(जैसे जैनी लोग सब के निन्दक हैं वैसा कोई भी दृसर मतवाला महानिन्दक और अधर्मी न होगा। क्या एक ओर से सब की निन्दा और अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बात नहीं हैं) विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के हाँ उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ॥

मृल-हाहा गुरुं भुत्र करके सामीनह अभिकंकस्त पुरुकरिमो । कृह जिला वयस कह मृगुर्क सावधा कहरूप अकर्क ॥ मकर भार २। बद्धीर स्र ३५॥ १ (६)

सर्वज्ञभाषित जिन वचन, जैन के मुगुरु और जैनधर्म कहां और उन से निरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात् हमारे सुगुरु मुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ।। ( समीक्षक ) यह बात बेर बेंचनेहारी कूंजडी के समान हैं जैसे
वह अपने खट्टे बेरों को मीठा और दूसरी के मीठों को खट्टा और निकम्मे बतलाती
है। इसीप्रकार जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत से भिन्न मतवालों की सेवा में
बड़ा अकार्य्य अर्थात् पाप गिनते हैं।।

सूल-सच्चो इसं मरणं कुगुरु अर्थता इदेइ मरकाइ। तोबरिसच्चं गहियुं मा कुगुरुसेवर्श्व भदम्॥ प्रकृत भाव २। सूरु ३७॥० जैसे प्रथम लिल आये कि सर्प में मिए का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य मार्गियों में अष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उस से भी विशेष निन्दा अन्य मत बालों की करते हैं जैनमत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात् वे सर्प से भी बुरे हैं उन का दर्शन सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि सर्प्प के सक्त से एक बार मरण होता है और अन्यमार्गी कुगुरुओं के सक्त से अनेक बार जन्म मरण में गिरना प्रकृता है इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ (समीक्तक) दे- (खिये जैनियों के समान, कठोर, आन्त, हेबी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे मतवाले कोई भी अ होंगे)इन्हों ने मन से यह विचारा है कि जो हम अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उन के दौर्माग्य की है क्योंकि जवतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तवतक इन को यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की माप्ति कभी न होगी इसलिये जैनियों को जेनत है कि अपनी विद्यानिकद्व मिध्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का महण करें तो उन के लिये बड़े कर्क्याख की बात है।

मूल-किं भिषामों किं करिमो तासहयासास धिठदुठासं । जे देंसि जस किंगं सिवंति नरयस्मि मुद्रजसं ॥ प्रकः भाः । षष्ठीः सः ४०॥ '

जिस की कल्याण की त्राशा नष्ट हो गई, धीठ, बुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ! और क्या करना क्योंकि जो उस का उपकार करो तो उलटा उस का नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख खोलने को जाय तो बह उसी को खा लेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात् अन्यमार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात् उन से सदा अलग ही रहना ॥ ( समीक्षक ) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मतवाले भी विचार तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो ! और उन का कोई किसीप्रकार का उपकार न करे तो उन के बहुत से काम नष्ट होकर कितना द्वास पास हो ! वैसा अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ! ॥

मूल-जहजहतुद्दर धम्मो जहजह दुठाखहोय <u>भारतदु</u> । समदिठिजियाच तह तह उल्लसईस मर्स ॥ प्रकृष्ट भारत्य । बच्छीर सुरु ४२॥ • के के क्रिक्ट निरुक्त पान्छ ता असमा, तथा कुसीलियादिक कीर कान्य दर्शनी, विद्याडी, परिवाजक तथा विपादिक दुए लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजा-दिक होने केसे २ सम्यगृहष्टी जीवों का सम्यक्त विशेष प्रकाशित होने यह बढ़ा आप अर्थ है।। ( समीक्षक ) अब देखा ! क्या इन जैनों से अधिक ईप्यां, द्रेष, वैरबुदि युक्त दूसरा कोई होगा ! हां दूसरे मत में भी ईप्यां द्रेष है परन्तु जितनी इन जैनियें। में दे उत्तवी किसी में नहीं और द्रेष ही पाप का मूल है इसालिये जैनियों में पापाचार क्यों न ही !।

### मूल — संगो विजाल 'ग्राहिंडिते सिंधम्माइ' जेपकुष्वन्ति । सुतृख चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥ प्रकः भाः २ ! षष्ठीः सुः ७५ ॥

इस का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मृद जन चोर के संग से नासिका-छेदादि दएड से भय नहीं करते नैसे जैन मत से श्वित कोर धर्मों में स्थित जन अपने अकस्यास से भय नहीं करते ।। (समीक्तक) जो जैसा मनुष्य होता है वह पायः अपने ही सहरा दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सक चोरमत और जैन का साह्कार मत है ! जब तक मनुष्य में अतिअज्ञान और कुसंग से अष्ट बुद्धि होती है तबतक दूसरों के साथ अतिईष्यों द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैनमत पराया द्वेषीं है ऐसा अन्य कोई नहीं ।।

## मूल जिन्होपसुमहिसंसरका पट्टेंशोमन्ति पार्वन वमीए। पूजान्तितिप सद्दाहा ही लावी परीयस्स ॥ १क॰ भा॰ २। पष्टी सु॰ ७६॥

पूर्व सूत्र में जो मिथ्याती अर्थात् जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्बकृत्वी अर्थात् अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुर्यात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वी के
धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ ( समिल्क ) जैसे अन्य के स्थानों में चामुरहा,
कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनीमी अर्थात् हुर्गानीमी तिथि अर्थि सब बुरे हैं
वैसे क्या तुम्हारे पजूसरा आदि वत बुरे नहीं हैं जिन से महाकष्ट होता है ? यहां
वाममार्गियों की लीला का सरहन तो ठीक है परन्तु जो शासन देशी और सरत देवी

अमिदि को मानते हैं उन का भी खरडन करते तो अच्छा था जो कहैं कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इन का कहना मिथ्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा ककरे की आंखें निकाल ली थीं पुनः वह राह्मसी और दुर्गा कालिका की सगी। बहिन क्यों नहीं श्रीर अपने यश्चलाए आदि नतों को अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि को दुष्ट कहना मूदता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्दा और अपने उपवासों की स्तुति करना मूर्खता की बात है हां जो सत्यभाषणादि त्रत थारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है।

# मृल-चुसाखवंदियाणय माह्याडुं वार्याजर कसिरकाणम्। भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दृरेणं॥ पक्षः भाः २। षष्टी । मृत्र ५२॥

इस का मुख्य अमेश्वन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों. आक्षण, यस्, गणेशादिक मिथ्यादृष्टी देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इन के माननेवाले हैं वे सब बुबाने और इवनेवाले हैं क्योंकि उन्हों के पास वे सब वस्तुयें मानते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ (समीक्षक) अन्य मागियों के देवताओं को सहुठ कहना और अपने देवताओं को सक् कहना केवल पत्तपात की बात है और अन्य वाममागियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो आदि दिनकृत्य के पृष्ठ ४६ में लिखा है कि शासन देवी ने राजि में भोजन करने के कारण एक बुह्य के अपेश्व आसा उस की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ! रजसागर भाग १ पृ० ६ भ में देखो क्या लिखा है महत देवी पथिकों को पत्थर की मृति होकर सहाय करती थी इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ! ।।

मूल-किंसोपि जवानि जात्रों जात्रों जन्मिन इंकि त्रुगोविद्धि। जइमिन्करत्रों जात्रों गुने स्तमन्करं यहहूं॥ प्रकर्भार २। वर्षी मुर्ग पर्शा

जो जैनमत विरोधी मिध्यात्वी अर्थात् मिश्या धर्मवाले हैं वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे तो बने क्यों ! अर्थात् शीवृही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता ।। (समीक्षक)

देखो ! इन के बीतरागमापित दया धर्म दूसरे मतवालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल इस का दया धर्म कथनमात्र है और जो है सो चुद्र जीवों और पशुत्रों के लिये है जैनमित्र मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल-शुद्धे मग्गे जाया सुहेश मुच्छत्ति सुडिमग्गमि । जे पुश्वसम्मन्ताया मग्गे गच्छति तं सुप्पं ॥ प्रकृष्ट भाग् २ । षष्ठी० सु० ८३॥

इस का कुल्म प्रकोबन वह है कि जो जैनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को बाय तो कुछ आश्चर्य नहीं परन्तु जैनीभन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को प्राप्त हो इस में बड़ा आश्चर्य है इस का फिलितार्थ यह है कि जैनमतवाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का अहगा नहीं करते ने नरकगामी हैं॥ (समीलक) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सन ही मुक्ति में जाते हैं श्रीर अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है ! विना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कीन मान सकता है !

मूल-तिच्छरागं पूजासंमत्तगुगाणकारिणी भणिया। सावियमिच्छत्तयरी जिथा समये देसिया पूजा॥ प्रक्रा भाग २। पष्ठी० सु० ६०॥

एक जिनमूर्तियों की पूजा सार भीर इस से भिन्नमार्गियों की मूर्तिपूजा असार है जो जिनमार्ग की माजा मालता है वह तत्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्वज्ञानी नहीं ॥ (समीलक) वाह जी ! क्या कहना !! क्या तुम्हारी मूर्ति पाषाणादि जड़ पदार्थों की नहीं जैसी कि वैद्याबादिकों की हैं ! जैसी तुम्हारी मूर्तिपूजा मिथ्या है वैसी ही मूर्तिपूजा वैद्यावादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्वज्ञानी बनते हो भीर अन्यों को अतत्वज्ञानी बनते हो इस से विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्वज्ञान नहीं है ॥

भूल-जिया श्रामा प्रथमो श्रामा रहि श्राम फुडं श्रह्मुसि । इयमुक्ति ऊक्ष युत्रसंजिम श्रामाए कुमह धरमं ॥ प्रकल्माम २ । बच्छी । सूर्व ६२॥

को जिन देव की आका देवा क्यादिक्य की है उस से क्याद सब आका जनमें हैं।। (समीक्षक) यह कितने बड़े कन्याय की बात है क्या जैनमत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ! क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये ! हां जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख, जिहा चमड़े की न होती और अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी इस से अपने ही मत के मन्य बचन साधु आदि की ऐसी बड़ाई की है कि अपने अस्टों के बड़े बाई ही जैन लोग बन रहे हैं।।

मूल-वर्ग्रेमिनारया उचिजिसिन्दुरकाइ सम्भरंतासम्। भन्यास जसह हरिहरौरीदि समिदी विज्होसं॥ प्रकल्माग २। वर्ष्ठी० सु० ६५॥

इस का मुस्य सार्त्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक का हेतु है उस को देख के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे राजाज्ञा मंग करते से मनुष्य मरणतक दुःस पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञामंग से क्यों व अन्म मरण- हुःस पावेगा ? ॥ (समीत्तक) देखिये ! जैनियों के आचार्य्य आदि की मानसी दृति अर्थात् ऊपर के कपट और ढोंग की लीला अन तो इन के भीतर की भी खुल गई हिरहरादि और उन के उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उन के रोमांच इसलिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई । बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इन का सब ऐश्वर्य हम को मिल जाय और ये दिख़ हो जायें तो अच्छा और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े खुशामदी सुद्दे और डरपुकने हैं क्या सूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये ? जो ईप्यांद्रेषी हो तो जैनियों स क्वके दूसरा कोई भी म होगा ॥

मूल-जो देइशुद्धममं सो परमप्या जयम्मि नहु चुन्नो ।
, किं कप्पदुम्म सरिसो इयरतरू होइकइयावि ॥
प्रक० भा०२। षष्ठी० सू० १०१॥

वे मूर्ल लोग हैं जो जैनक्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभावित वर्मोपदेश साधु वा गृहस्थ अथवा अवकर्ता हैं वे तीर्वकरों के तुल्य हैं उन के तुल्य कोई भी नहीं॥ (समीक्षक) क्यों न हो ! जो जैनी लोग छोकरकुद्धि न होते तो ऐसी बार्ते क्यों मान वैठते । वैसे वेश्या विका अपने के दूसरी की स्तुति वहीं करती वैसे ही वह जात जी

मूल-जे बागुंबि बागुंब दोवांते कह ब्रावृहासहुन्तिमकच्छा।

• बहुते विहुम कच्छांता विसंद्रामि ब्रावं तुल्लकं॥

शक्र मा॰ १। वच्ठी० तु० १०२॥

जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमा के अपदेहाओं का त्याम करना जैनियों को अधिक वहीं है।। (समीक्षक ) यह जैनियों का हठ पक्षपत और अविद्या का फल नहीं तो क्या है ! किन्तु जैनियों की कोड़ी सी आत छोड़ के अन्य तम त्यक्तव्य हैं जिस की कुछ कोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तवन्य और उपदे- हाओं को देसे मुने विचारे तो उसीसमय निःसंदेह छोड़ देगा ।।

स्ल-वयसे विसुग्रजिसवल्लहस्सके सिन उल्लस इसम्मं। चहकहित्स मसितेयं उलुक्रीसहरह अन्यनः॥ प्रकृष्टि भाग्या । प्रकृष्टि ।।

जो जिनवनन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अ-पूज्य हैं जैनगुरुओं को मानना अर्थात् अन्यमार्थियों को न मानना ॥ (समीलक) म-लाजो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत् चेले करके न बांधते तो उन के जाल में से छुट कर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते मला जो कोई तुम को कुमार्गी, कुगुक, मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कहैं तो तुम को कितना दु:स्व लगे ? बेसे ही जो तुम दूसरे को दु:सब्दानक हो इसीलिये तुम्हारे मत में असार बातें बहुतसी गरी हैं॥

सूल-तिहुसुब जगं मरतं दृह्यं निम्नन्तिजेन भ्राप्यासं । विरमंतिन पावा अद्विदी भिठत्तवं तासम् ॥ प्रकृष्ट भाष्ट । षष्ठीष्ट सृष्ट १०६ ॥

जो सुनुपर्यान्त दुःस हो तो भी कृषि व्यापारादि कर्म जैनी लोग न को वर्षोक ये कर्म नरक के के व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ! इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ! और जो छोड़ देओं तो तुन्हारे शरीर का पालन पोषण भी न हो सके और जो तुन्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खा के जीओंगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है क्या करें विचारे विका सस्तंत्र के विना ओ यन में आवा सो चक्क दिया।

# मूल-तइया हमास अहमा कारण रहिया अनाण गट्येण। जेजंपन्ति उशुन्तं तेसिदिदिकूपिम्म् ॥

प्रक. भा र । पष्ठी र सूर् १२१॥ 🖽 🤌

जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अधमाऽधम हैं चाहें कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करदें ॥ (समीक्षक) तुम्हारे मूल पुरुष से लेके आज तक जितने हो गये और होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गालिमदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेंगे भला जहां २ जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी चेले बन जाते हैं ऐसी मिध्या लम्बी बौड़ी बातों के हांकने में तिनक भी लजा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

# मृल-जम्बीर जिण्यस्सजिख्रो मिरई उस्सुनले सदेसगाध्रो ।

#### श . सागर कोड़ा कोड़िंहिं मुझ श्रह भी भवर्षे ॥ पक भार २। षष्टी सुर १२२॥ / ८ .

जो कोई ऐसा कहे कि जैनसाधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य कोड़ानकोड़ वर्ष तफ नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता है।। ( स-मीक्तक ) वाह रे ! वाह !! विद्या के शत्रुओ तुम ने यही विचारा होगा कि हमारे भि ध्या वचनों का कोई लएडन न करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिखा है सो असम्भव है अब कहां तक तुम की समभावें तुमने तो मूठ निन्दा और अन्य मतों से बैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध हो कर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनमाग के समान समभ लिया है।।

मृत-दूरे करणं दूरिम साहुनं तह्युभावनां दूरे । जिन्नामम सददानं पितिर कंदुरकाइनिठ्वइ॥ प्रकल्मा॰ २। पष्टी॰ सुरू १२७॥ विस मनुष्य से वैस्पर्य का कुछ भी अनुष्ठाम म हो सके तो भी जो जैनक्ष्म संभा है अन्य कोई नहीं इतनी अद्धामात्र ही ते दुःस ते तर बाता है ॥ ( समीक्षक ) मला इस से अधिक भूतों को अपने मतजाल में फँसाने की कौनसी बात होगी ! क्यों- कि कुछ कमें करना न पड़े और मुक्ति हो ही जाब ऐसा भूद मत कीनसा होगा !॥

पूज —कह्या होशी दिवसो जह्या सुगुरुष पायमूलिमा। इस्सुर्ज सविसंखर्वर हिलेखोनिसुबे सुजिब्धममं॥ वकः भाः २ वष्ठीः सुः १२८॥/:

जो अनुष्य हूं तो जिनागम वार्यात नैनों के साखों को मुन्ना उत्सूत्र वार्यात कान मत के अन्मों को कभी न मुन्ना इतनी इच्छा करे यह इतनी इच्छाभात्र ही से दुःख-र्सानर तो कर नात है।। (समीवाक) यह भी नात मोने मनुष्यों को फँसाने के लिने है नयोंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्वजन्म के भी संवित वार्यों के दुःखसभी फल भोगे निना नहीं कूट सकता। जो ऐसी २ भूठ अभीत विवावित्य नात न लिखते तो इन के अनिवासप अन्यों को नेवादि साख देख सुन सत्वाध्यत्य वासकर इन के बोकल अन्यों को छोड़ देने परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अनिदानों को बाँधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान सत्संगी चाहे कूट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन है।।

भूत — जझजेबं हिंमबियं मुयववहारं विसोहियंतस्स ।
, जायह विमुद्ध बोही जिब्बाखा राह गलाओ ॥
भक्त आ॰ १। बच्ठी० सू० १२८॥ /: )

को कियानारों ने कहे पूत्र निरुक्ति कृति अपन्यपूर्ण नानते हैं ने ही कुम व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने ते नारित्रयुक्त होकर मुखों को प्राप्त होते हैं अन्यवह के प्रन्थ देखने से नहीं ॥ (समीक्षक) क्या आत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने को नारित्र कहीं हैं जो भूखा प्याप्ता मरना आदि ही चारित्र हैं तो बहुत से बनुष्य आकाल वा जिन को अध्यक्ति बड़ी निसर्ते भूखे करते हैं ने शुद्ध होकर हुम कहीं को प्राप्त होने चाहियें सो न ने शुद्ध होनें और न तुम किन्तु विचादि के प्रक्रोण से रोगी होकर मुख के बदले कु ल को मास होते हैं वर्म तो न्यायाचरण जहामध्ये सत्यभाषणादि है भीर असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है और एवं से मीतिपूर्वक परोपकारार्थ वर्तना शुभ चरित्र कहाता है क्रेक्सतरकों का भूता ध्यासा स्ट्रेना आदि वर्तन नहीं हुन सूत्रादि को मानने से थोड़ा सा सत्य और अधिक भूठ को मास होकर दुःस्सामर में कुमते हैं।

मूल--जइजायसि जिपनाहो सोयांया,राविपरकंएंग्र्सो । तातंतं मसं तो कहमन्नसि सोच सायारं॥ यक० भा० २ वर्ष्टा० स० १४८॥

जो उत्तन बारकथवान मनुष्य होते हैं वे ही जिनभर्म का महरा असते हैं अर्थात् जो जिन्धम्मे का महत्त्व नहीं करते उन का मारव्य नष्ट है ॥ ( समीक्षक ) क्या वह नास भूस की और भूठ नहीं है ? क्या अन्यमत में श्रेष्ठ पारवधी और जैनमत में नष्ट पारकी कोई भी नहीं है ? त्रीर जो यह कहा कि सधर्मी अर्थात् जैनधर्मवाले आपस में केरा न करें किन्तु पीतिपूर्वक वर्ते इस से यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इन की बात अयुक्त है क्येंग्लेक स-उजनपरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दृष्टों को शिक्ता देकर मुशिचित करते हैं और जे **का लिखा कि जाहा**ए, जिद्युही, परिवाजका वार्व अर्थात् संन्यासी और तापसादि अर्था-त बैरागी आदि सब जैनमत के राज हैं। अब देखिये कि सब को राजुगाव से देखते श्रीर निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया श्रीर ज्ञामारूप धर्म कहां रहा क्येंकि जब दू-सरे पर द्वेष रखना दवा क्तमा का नाश और इस के समान कोई दूसरा हिसारूप दोष् नहीं जैसे द्वेषमूर्तियां जैनिलोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही होंगे। आप्ताप्त देव से लेक महावीर पर्यन्त २४ तीर्थकरों को रागी देषी मिथ्यात्वी कहें और जैनमत माननेसलों को सन्नि पातज्वर से फॅसे हुए मार्ने और उन का धर्म नरक और विष के समान सममें तो जै-नियों को कितना बुरा लगेगा ! इसलिये जैनी श्लोगं निन्दा और परमतद्वेशस्य नरक में डूबकर महाकेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥

सूल-एगो अंगर एमी विसाव गोचे इत्राधि विवहाबि।

तच्छयंजं जिसद्द्वं प्रत्यरमां म विकासि ॥ मकः भाः २। वष्टीः स्०१५०॥ सर आवरों का वेक्पुरुवर्ग एक है जैतावन्दन अर्थात निमनिक्षिण पूर्णिवेवलं अर्थित किमनिक्षिण पूर्णिवेवलं अर्थित किमनिक्षिण पूर्णिवेवलं अर्थित किमनिक्ष किमनिक्य किमनिक्ष किमनिक्य

नवकारेख विवोहो ॥ १ ॥ अनुसरणं सावउ ॥ २ ॥ वयाई इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्द्गगो ॥ ४ ॥ यदरसार्ग तु विहि पुच्छवं ॥ ६ ॥

इत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा नवकार जपे पीछे में आवक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अगुनतादि हमारे कितने हैं ॥ ३ ॥ बीबे द्वारे चार वर्ग में अग्रगामी मोक्त है उस कारण ज्ञानादिक है सो बोग उस का सब अतीचार निर्मत करने से छः आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग कहाता है सो काग कहेंगे ॥४॥ पांचवें वैत्यवन्द अर्थान् मृत्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहें गे ॥ ५ ॥ इंडा प्रत्यान्यान द्वार नवकारसीयमुख विधिपृर्वक कहूंगा इत्यादि ॥ ६॥ और इसी प्रन्थ में आगे २ बहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात् संध्या के भी-जन समय में जिनिविन्य अर्थान् तीर्थिकरों की मूर्ति पूजना और द्वार पूजना और द्वारपुत्रा में बड़े २ बखेड़े हैं । मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरों को बनवाने कौर सुधारने से मुक्ति हो जाती है मन्दिर में इसप्रकार जाकर बैठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे "नमो जिनेन्द्रेभ्यः" इत्यादि मन्त्रीं से स्नानादि कराना । और " जलचन्दनपुष्प-धृपदीपनै:" इत्यादि से गन्धादि चहार्वे । रत्नसार भाग के १२ वें प्रष्ठ में अंचिंपूजा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके । (समी-न्तक ) वे बातें सब कपोलकाल्पत हैं क्यों के बहुत से जैन पुंतास्यों को संजादि रे। बते हैं। रत्नसार ॰ पृष्ठ ३ में लिख़ा है मूर्तिपूजा से राग पीड़ा और महादोष कूट जाने हैं एक(किसी ने ५ कोड़ी का फूल च्यावा उस ने १८ देश का राज पाया उस का नाम ्रियारपाल तुत्रा था)इत्यादि सब बार्ते मुंटी श्रीर मूर्ली को तुनाने की हैं क्वेंसिक जानेक जैमी लोग कुना करते २ रोगी रहते हैं और एक अपे का भी राज्य वासायाधि मृतिपूजा से नहीं मिसका ! और जो पांच कोड़ी का फूल चनाने से सं<sup>उध</sup> मिले को पांच कोड़ी के फूल बढ़ाके सब भूगोल का राज्य क्यों नहीं कर होते ? और राजर्दंड क्यों भोगते

हैं ? और (जो वृश्विप्ता करके अवसागर से तर जाते हो तो जान सम्बर्धि और पारिक क्यों करते हो)! रबसागर भाग प्रष्ठ १३ में लिखा है कि गोतम के अंगूठे में अमृत और उस के स्मरण से मनवांछित फल पाता है। (समीक्षक) को ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जाने चाहियें सो नहीं होते इस से बह इन की केवल मूर्खों के बहकाने की बात है दूसरे इस से यह इस में कुछ भी तत्त्व नहीं इन की पूजा करने का श्लोक रबसार भाट प्रष्ठ ५२ में:—

#### जलचन्द्रम्पनैरथ दीपाचतकैनैवेद्यवस्त्रैः। उपचारवरैजिनेसान् कचिरैरण यजामहे ॥

् इम जल, चन्दन, चानल, पुष्प, धुष, दीप, नैवेख, क्ख भीर अतिश्रेष्ठ उपचारी से जिनन्द्र अर्थात् तीर्थकरों की पूजा करें ! इसी से हम कहते हैं कि मुर्लिपूजा जैनियाँ से चली है। ( विवेकसार पृष्ठ २१ ) जिनमान्दिर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारनेवाला है। ( विवे ६सार प्रष्ठ ५१ से ५२ ) मूर्श्वपूक्त से मुक्ति होती है और जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण अति हैं जो जल बन्दनादि से तीर्थकरों की) पूजा करे वह नरक से छट स्वर्ग को जाय । (विवेकसार प्रष्ठ ५५) जिनमन्दिर में ऋवभदेशादि की मूर्तियों के पूजने से धर्म, अर्थ काम और मोत्त की सिद्धि होती है । विवेकसार प्रष्ठ ६१ ) जिनमृत्तियों की पूजा करे तो सन जगत के केश ब्रूट जारें। (सर्गीक्क) अन देखी ! इन की अविद्यापुक्त असंभव बातें जो इसप्रकार से पापादि बुरे कर्म कूट जायें, मोह न ग्रावें, भवसागर से पार उत्तर जायें. सऱ्गुख श्रा जाये, नरक को छोड़ भर्ग में जायें धर्म, अर्थ, काम, मोक्त को प्राप्त हार्वे और सब क्लेश हूट जायें तो सब जैनी लोग मुखी और सब पदार्थी की सिद्धि को प्राप्त-क्कों नहीं होते ! | इसी विवेक्तार के ३ प्रष्ठ में लिखा है कि जिन्हों ने जिनशर्ति का स्थापन किया है उन्हों ने अपनी और अपने कुट्म्य की जीविका खड़ी की है । ( वि-बेकसार प्रष्ठ २२५ ) शिद, विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है श्रार्थात् नरक का साधन है। ( समीक्षक ) मला जब शिवादि की मृधियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की मूर्तियां क्वा वैसी नहीं ! वो कहें कि इसारी वृतियां त्यामी, शान्त और शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति बेसी नहीं इसलिये मुरी हैं तो इन से कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्णियां तो लाखों रूपमों के मंदिर में

रहती हैं और चल्दन के सादि बढ़ता है चुनः लागी केती ? और शिवादि, की मूर्चियां तो बिना जाया के भी रहती हैं वे त्यागी क्यों नहीं ! भीर जो ग्रान्त कही तो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से शान्त है सब मतों की यूर्चियूजा व्यर्थ है। ( ११४ ) हमारी मूर्चियां वस्त आयुष्णादि धारण नहीं करतीं इसलिये अच्छी हैं। ( उत्तर ) सब के सामने केशी भूषियों का रहना और रलना पस्तवत लीला है। ( पश्च ) जैसे की का चित्र वा मूर्ति देखने से कामोत्याचि होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्चियों को देखने से गुम गुण प्राप्त होते हैं। ( उत्तर ) जो पापाणादि मूर्चियों के देखने से गुम ब-रिणाम मानते हो तो उस के जड़तादि गुण भी तुम्हारे में आजार्थेंगे। जब जड़ बुद्धि होने तो सर्वथा नष्ट हो आओगे दूसरे जो उच्चम विद्वान्य हैं उन के संग सेवा से कृटने से मुख्ता भी अधिक होगी और जो २ दोष ग्यारहवें समुख्तास में लिखे हैं वे सब पाथा-णादि मूर्तियूजा करनेवालों को लगते हैं। इसलिये जैसा अनियों ने क्रियूजा में अहुरा कोलाहल बलाया है वैसे इन के मन्त्रों में भी बहुत सी असंभव बाते लिखी हैं यह इन का मंत्र है। रत्तसार भाग प्रष्ट । में :—

नमी चरिहन्तामं नमी सिदामं नमी चायरियामं नमी उवज्ञायामं नमी लोए स्वासाह्यं एसी पत्र्व नमुकारी सञ्च पावण्यमासको मङ्गलाचरमं च सन्वे सिपदमं हवह मङ्गलम् ॥ १॥

इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिला है भीर सब जैनियों का यह मुरुमंत्र है। इस का ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है, श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३:----

नसुकार तजपढे ॥ ६ जडकव्वं । मन्ताबमन्तो परमो इसुत्ति घेपावधेयं परमं इसुत्ति तत्ताबततां परमं पवितां संसारसत्ताबदुहाह्याबम् ॥ १०॥ ताब श्रमन्तु नो श्रत्तिय । जीवाबं भव सायरे । बुह्हं ताबं इमं शुत्तुं । न सुकारंसुपोयपम् ॥ ११ ॥ कव्वं । श्रवेगजमंतरसं विवास । दुहाबंसारीरिश्रमाणुसाबसाबं कत्तीय अव्यासभिवजनासी न जावपत्ती नवकारमन्ती ॥ १२॥

जो यह मंत्र है पवित्र और परममंत्र है वह ध्यान के बोग्य में परमध्येय है, तत्त्वों में परमतत्त्व है, द:खों से पोडित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैसी समद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो यह नवकार मंत्र है वह नौका के स-मान है जो इस को छोड़ देते हैं वे मवसागर में डूबते हैं और जो इस का भहरा क-रते हैं वे दुःस्वों से तर जाते हैं जीवों को दुःखों से प्रथक रखनेवाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक इस मंत्र के विना दूसरा कोई नहीं ।। ११ ।। अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीरसम्बन्धी दुःख भन्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जब-तक नबकार मंत्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह ऋर्थभूत्र में कहा है और जो अग्नि प्रमुख अष्टमहाभयों में सहाय एक नक्कार मंत्र को छोड़ कर बुसरा कोई नहीं जैसे महारत्न वैदूर्य नामक मिए प्रहुश करने में आवे अथवा शत्रुभय में अमीप रास्न के महरा करने में चाने वैसे श्रुनत केवली का महरा करे और सब द्वा-दशांगी का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का ऋथ यह है। ( नमो ऋरिहन्ताएं ) सब तीर्वेकरों को नमस्कार (नमोसिद्धार्ण ) जैनमत के सब सिद्धों को नमस्कार। (नमो आय-रिवाणं) जैनमत के सत्र श्राचार्यों को नमस्कार। (नमोउवज्ञावाणं ) जैनमस के सब उपा ध्यायों को नमस्कार। (नमो लोय सब्ब साहूगां) जितने जैनमत के साधु इस लोक में हैं उन सब को नमस्कार है। यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक अन्थों में विना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये यही अर्थ ठीक है।(तत्त्वविवेक पृष्ठ१६१) जो मनुष्य लकडी पत्थर को देवबृद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को माप्त होता है। (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब कोई दरीन करके मुखरूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते ? (रत्नसारभाग प्रष्ठ १०) पार्श्वनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं करुपभाष्य प्रष्ठ५१ में लिखा है कि सवालाख मन्दिरों का जीसींद्वार किया इ-त्यादि मूर्तिपूजाबिषय में इनका बहुतसा लेख है इसी से समका जाता है कि मूर्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है। अब इन जैनियों के साधुओं की लीला देशिये ( विवेकसार पृष्ठ २२=) एक जैनमत का साधू कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात् त्यांगी होकर खर्ग लोक को गया । ( विवेकसार प्रष्ठ १० ) अर्शक्रमुनि चारित्र से चुक कर कई वर्ष पर्य्य-न्त दत्त सेठ के घर में विषयभीग करके पश्चात देवलोफ की गया श्रीक्रप्ण के पुत्र दर्वण गुनि की स्थालियां उठा ले गया प्रधात् देक्ता हुन्या । ( विवेकसार प्रश्न रूप् र ) जैनगर का साथ जिस्पारी अर्थात वेशवारी गत्र हो हो भी उस का सत्वार आवक जीन करें नाहें साधु शुद्ध नरित्र हों नाहें अशुद्ध नरित्र सब पूजनीय हैं । ( विवेकसार प्रष्ठ १६ = ) जैमबत का साधु बरिबंहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है । (विवेकसार प्रष्ठ १७१) आषक लोग जैनमत के सार्वुओं को चरित्ररहित अहानारी देखें तो भी उन की सेवा करनी चाहिये। (विवेकसार पृष्ठ २१६) एक चोर ने पांच मूठी लोंच कर चरित्र प्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चाताप किया छः ठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिक के गया। ( स्मीत्तक ) अब देखिये इन के साधू और गृहस्थों की लीला इन के मत में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु मी सद्गति की गया और ( विवेकसार पृष्ठ १०६) में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक मैं भवा। (विवेकसार पृष्ठ १४५) में लिखा है कि धन्वन्तिर नरक में गया । (विवेंकसार पृष्ठ ४=) में जोगी, जंगम, काजी, मुझा, कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं। (रलसारभा० पृष्ठ १७१) में लिखा है कि नव वामुदेव अर्थात् त्रिष्टछ वामुदेव, द्विष्टछ वामुदेव, स्वयंभू वामुदेव, पुरुषोत्तम बामुदेव, सिंहपुरुष वामुदेव, पुरुष पुगडरीक वामुदेव, दत्त बासुदेव, लक्ष्मण वामुदेव भीर श्रीकृत्ण वामुदेव, ये सब म्याहरवें, बारहवें, बीदहवें, पन्द्रहवें, अठारहवें, बीसर्वे और बाईसर्वे तीर्थकरें। के समय में नरक को गये और नव प्रतिवासवेद श्रकीत अश्वश्रीवमतिवासदेव. तारकमतिवासदेव. मोरकप्रतिवासदेव. मघुप्रतिवासदेव. निशम्भप्रति**वासुदेवः** बलीप्रतिवासुदेव. प्रहलादप्रतिवासदेव, रावएाप्रतिवासदेव और जरासिंध पतिवासुदेव, ये भी सब नरक की गये। और कल्पमाप्य में लिखा है कि ऋवभदेव से लेके महावीर पर्य्यन्त २४ तीर्थंकर सब मोक्त को आप हुए । ( स-मीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान पुरुष विचारे कि इन के साधु गृहस्य और तीर्वकर जिन में बहुत से बेरयानामी; परसीगानी; चोर आदि सब जैनमतस्य सर्ग और वृक्ति की नेचे कोर श्रीक्षण्यादि वहामार्थिक नहारमा संव तरक को गये वह किरानी वही वही जात है मस्मृत विकार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना वा उनकी हेसका औ क्ता के क्योंकि जी इन का संग करे तो ऐसी ही मूठी २ वार्त उस के भी हृदय में स्थित हो अर्थेगी क्योंकि इन महाहठी, दुरामही मनुष्यों के सक्त से सिवाय बुराइयों के श्रान्य कुछ भी पक्के न पहेंगा। हां ! जो जैनियों में उत्तम जन \* हैं उन से सत्संसादि

Q

करने में कुछ भी दोष नहीं। (विनेकसार श्रेष्ठ ४४) में लिखा है की मंगादि तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों के सेवन से कुछ भी परणार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने विकास गुरुशियां और आपने विकास विकास और आपने विकास की विचारना चाहिये कि जैसे रीन बैच्छानादि के तीर्थ और क्षेत्र जल स्थस जड़सारप हैं वैसे जैनियों के भी हैं इन में से एक की निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है "

### जैनों की संकि का वर्जन ॥

( रत्नसार भा० प्रष्ठ २३ ) महावीर तीर्थकर गोतमजी से कहते हैं कि जर्द्धव लो-क में एक सिद्धशिला स्थान है खर्गपुरी के ऊपर पैतालीस साख योजन संबी और उ-तनी ही पोली है, तथा = योजन मोटी है जैसे मोती का श्वेत हार वा गोदुम्ब है उस से भी उजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है वह सिक-शिला १४ चीदहवें लोक की शिला पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिक्पर भाम उस में भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्ममरखादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पुन: जन्ममरण में नहीं आते सब कमीं से छूट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति है। ( समीक्तक ) विचारना चाहिये कि जैसे अन्यमत में वैक्यठ, कैलास, गोलो-क, श्रीपुर आदि पुराग्री । चौथे त्रासमान में ईसाई सातवें आसमान में मुसलमानों के भत में मुक्ति स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिद्धिखा और शिवपुर भी है । क्यों-कि जिस को जैनी लोग ऊँचा मानते हैं वही नीचेवाले जो कि हम से भुगोल के नीचे रहते हैं उन की श्रमेक्ता में नीचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पवार्थ नहीं है | जो श्रा-दर्शावर्त्तवासी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नीचा सानते हैं और सा-र्व्यावर्त्तवासी जिस को नीचा मानते हैं उसी को अमेरिकाबाले ऊंचा मानते हैं बाहे वह रिखा पैतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की होती तो भी वे मुक्क बंधकार हैं क्यांकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उन की मुक्ति छूट जाती होगी-न कीर सदा उस में रहने की प्रीति और उस से बाहर जाने में अप्रीति भी होगी जहां बटकाव प्रीति और अप्रीति है उस को मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं 🤔 मुक्ति तो जैसी नवर्षे समुक्तास में वर्णन कर अपये हैं वैसी माननी ठीक है और यह मैनियों की अस्ति भी एक प्रकार का वंधन है जैनी भी युक्तिविषय में अब से कैंसे हैं। बह सम है कि

निमा चेटों के समार्थ कार्यपोध के मुक्ति के सक्त को कभी नहीं जान सकते हैं।

अब और थोड़ी सी असम्भव बातें इन की मुनो (विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ लाख कवारों से बहाबीर को बन्मसमय में रनान कराया । (विवेक ० पष्ट १३१) दशायी राजा महावीर के दर्शन को गया वहां कुछ अभिमान किया उस के निवारण के लिये १६,७७,७२,१६०० व्हतने इन्द्र के स्वरूप और १२,३७,०४,७२,८०,०००००० इतनी इन्द्रायी वहां आई थीं देख कर राजा आश्चर्य होगया । ( समीस-क) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल चाहियें। श्राद्धदिनकृत्य आत्मिनन्दाभावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बाबदी, कुआ श्रीर तालाव न कावाना चाहिये। (समीक्षक) भला जो सब पनुष्य जै-नमत में हो जायें और कुआ, तालाव, बावडी आदि कोई भी न बनवावें तो सब लोग जल कहां से पिमें ! ( मश्न ) तालाव आदि बनवाने से जीव पडते हैं उस से बनवाने वाले को पाप लगता है इसलिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्योंकि जैसे लुद्ध २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पश श्रीर मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापूर्य होगा उस को क्यों नहीं गिनते ? ( तत्त्वविवेक पृष्ठ १८६ ) इस नगरी में एक नंद-मिंगिकार सेठ ने बावड़ी बनवाई उस से धर्मश्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावडी में मेडका हुन्ना, महाबीर के दर्शन से उस की जातिस्मरण हो गया. महाबीर क-हते हैं कि मेरा आना मुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य्य जान वन्दना को श्राने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मरकर शुमध्यान के योग्य से दर्दरांक नाम मह-ार्द्धेक देवता हुआ अवधिज्ञान से मुभ्त को यहां आया जान वन्दनापूर्वक ऋदि दिखा-के गया। (समीक्तक) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिध्या बात के कहनेवाले महाबीर को सर्वेत्तिम मानना महाआन्ति की बात है श्राद्धदिनकृत्य लिखा है कि मृतक क्स साधु ले लेवें । (समीक्तक ) देखिये इनके साधु भी म-हाजासरा के समान हो गये वस्त्र तो साधु लेवें परन्तु मृतक के आभूषरा कौन लेवे वह-मूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कीन हुए । (रलसार प्रष्ट १०५) मुंबने क-टने,पीसने, अन्न मकाने आदि में पाप होता है। (समीक्षक) अन देखिये इन की विद्या-हीनता भला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और जैनी लोग भी पीढ़ित होकर-भर जायें। ( रत्नसार पृष्ठ १०४ ) बागाचा लगाने से एक लह्स

पाप माली को लगता है। (स्मील्क) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल, फूल और छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इसपर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अंधर है। (तत्विविक पुष्ठ २०२) एक दिन लिक्स साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया और धर्म से भिक्षा मांगी बेश्या बोली कि यहां अर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लिक्स साधु ने साधु बारह लाख अग्रफों उस के घर में वर्षा दी। (समील्क) इस बात को सत्य विना नष्ट- मुद्धि पुरुष के कीन मानेगा !। रत्नसार भाग पृष्ठ ६० में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्सि बोड़े पर चड़ी हुई उस का जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है। (समील्क ) कहो जैनीजी आज कल तुन्हार यहां चोरी डाका आदि और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उस का स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ! क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ! (अब इन के साधुओं के लक्षण)

सरजोहरसभैक्ष्यभुजां लुब्बितमूर्डजाः।
श्वेताम्बराः चमाद्यीला निःसंगा जैनसाधवः॥१॥
लुबिताः पिच्छिकाहस्ताः पासिपात्रा दिगम्बराः।
कुर्ध्वासिनो गृहं दातुर्दितीयाः स्युजिनर्षयः॥२॥
भुक्के न केवलं न स्त्रीमोचमेति दिगम्बरः।

प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह ॥ ३ ॥

जैन के साधुओं के लक्त साथं जिनदत्तम्हि ने ये श्लोकों से कहे हैं (सरजोहरण) मिन्दी रखना, श्रीर भिक्ता मांगके खाना, शिर के बाल लुञ्चित कर देना, श्वेत बस्न भारण करना, क्तमायुक्त रहना, किसी का संग न करना ऐसे लज्जु अपुक्त जैनियों के श्वेताम्बर जिन को यती कंहते हैं ॥ १ ॥ दूसरे दिगम्बर श्रशीत बस्न भारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊन के स्तों का माडू लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई भिक्ता दे तो हाथ में लेकर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं ॥ २ ॥ अति भिक्ता देनेवाला गृहस्थ जब भीजन कर चुके उस के परवात भोजन करें वे जिन्हीं श्रीयाम्बर लोग स्वी का श्रापकी नहीं कहते श्रीर श्वेताम्बर कहते हैं साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग स्वी का श्रापकी नहीं कहते श्रीर श्वेताम्बर कहते हैं

इत्यादि बातीं से मोच्च को माप्त होते हैं ।। ३ ।। यह इन के साधुओं का मेद है इस से जैन लोगों का केरालुञ्चन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच मुष्टि लुञ्चन करना इत्यादि भी लिखा है। विवेकसार भा॰ पृष्ठ 3.24 में लिखा है कि पांच मृष्टि लाजवन कर चा-रित्र महत्त किया अर्थात् पांच मुठी शिर के बाल उत्साह के साधु हुआ । ( कल्पसूत्र-भाष्य पृष्ठ १०८) केरालुम्चन करे गी के वालों के तुल्य रक्खे । (संशीचक ) अब फहिये जैन लोगो ! तुम्हारा दया धर्म कहां रहा ! क्या यह हिंसा अधीत् चार्हे अपने हाथ से लब्ज्वन करे चार्डे उस का गुरु करे वा चन्य कोई परन्त कितना वहा कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है । विवेकसार पृष्ठ संवत् १६३६ के साल में श्वेतान्वरों में से दृंढिया श्रीर दृंढियों में से तेरह वंशी सादि ढोंगी निकले हैं । दृंदिये लोग पाषाए।दि मूर्ति का नहीं मानने और वे मोजन स्नान को छोड़ सर्वदा मूल पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुस्तक बांधते हैं तभी मुख पर पट्टी बांघते हैं अन्य समय नहीं । ( प्रश्न ) मुख पर पट्टी अवस्य बांधना चाहिये क्योंकि "वायुकाय" अर्थात् जो वायु में मुक्म शरीरवाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की उण्णता से मरते हैं और उस का पाप मुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होता है इ-सीलिये हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अच्छा समभाने हैं। ( उत्तर ) यह बात विद्या श्रीर पत्यक्त आदि प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्योंकि जीव अजर ग्रमर हैं फिर दे मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते इन को नुम भी अजर अमर मानते हो। (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उप्ण बायू से उन को पीड़ा पहुंचती है उस पीडा पहुंचानेवाले को पाप होता है इसीलिये मुख पर पट्टी बांधना अच्छा है। ( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असंभव है क्योंकि पीडा दिये विना किसी जीद का किचित मी निर्वाह नहीं हो सकता जब मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने और नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवस्य प-हुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से प्रथक् नहीं रह सकते। (प्रश्न) हां, जहां तक वन सके वहां तक जीवों की रखा करनी चाहिये और जहां हम नहीं बचा सकते वहां अशक्त हैं क्योंकि सब वायु श्रादि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं जो हम मुख पर कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। ( उत्तर ) यह मी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुःख पहुं-चता है जब कोई मुख पर कपडा बांधे तो उस का मुख का बायू रुक के नीचे वा पार्श्व

**कौर मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर बेग से निकलता है उस से उप्णाता** अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी । देखी ! जैसे घर वा कोठरी के सब दरबाने बंद किये वा परदे डाले जायें तो उस में उपसता विशेष हो-ती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उध्याता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दु:खदा-यक हो और जब मुखबंध किया जाता है तब नासिकाके बिदों से वायू रुक इकहा हो-कर वेग से निकला हुआ जीवों को अधिक धका और पीडा करता होगा। देखी! जै-से कोई मनुष्य अग्नि को मृख से फंकता और कोई नली से तो मुख का बायु फैलने से कम बल और नली का वायू इकट्टा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है बैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा ऋतिवेग से निकल कर जीवाँ को अधिक दुःख देता है इस से मुख पर पट्टी बांधने वालों से नहीं बांधनेवाले धर्मा-त्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अत्तरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उ चारण भी नहीं होता निरनुनासिक अल्हरों का सानुनासिक बोनने से तुम को दोष ल-गता है तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गन्ध भी ऋधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यस्त है जो वह रोका जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक वह जाय जैसा कि वंद ''जाजरूर'' अधिक दुर्गन्ध युक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपट्टी बांधने, दन्तधावन, मु स्वप्रसालन और स्नान न करने तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुत रोग करके जीवों को जिननी पीड़ा पहुंचाते हो उतना पाप तुम को ऋषिक होता है। जैसे मेले आदि में अधिक दुर्गन्थ होने से " विराचिका " अर्थात हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को उखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों की बहुत दु:ख नहीं पहुंचता इस से तुम अधिक दुर्गन्य बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पर पट्टी नहीं बांघते. दन्त धावन, मुखप्रचालन,स्नान करके स्थान वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुम से बहुत प्रच्छे हैं। जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्थ के सहवास से पृथक रहनेवाले बहुत अच्छे हैं जैसे अ-न्त्यजों की दुर्गन्ध के साहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के खल्प होने से धर्मा-<u>ऽनुष्टान</u> की बाधा होती है वैसे ही दुर्गन्थयुक्त तुम्हारा

संगियों का भी वर्तमान होता होगा । ( प्रश्न ) जैसे बंद मकान में जलाबे हर अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुख-पट्टी बांध के बाय को रोक कर बाहर के जीवों को न्यन दुःख पहुंचानेवाने हैं । मख पट्टी बांधने से बाहर के बाय के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती, और जैसे सामने अम्नि जसता है उस को बाहा हाथ देने से कम लगता है और वाय के जीव शरीरवाले होने से उन को पीडा अवस्य पहुंचती है। ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात लटकपन की है प्रथम तो देखो जहां खिद्र और शीतर के बाय का योग बाहर के बाय के साथ न हो तो वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इन की प्रत्यन्त देखना चाहे। तो किसी फा-नूस में दीप जलाकर सब छिद्र बन्द करके देखें। तो दीप उसी समय बुक्त जायगा जैसे पृथिवी पर रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते वैसे ऋग्नि भी नहीं जल सकता जब एक और से ऋग्नि का बेग रोका जाय तो दसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड़ करने से मुख पर आंच न्यून लगती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं। ( प्रश्न ) इस को सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पत्ना वा हाथ लगाता है इसलियें कि मुख से धुक उड़ कर वा दुर्गन्ध उस को न लगे और जब पुस्तक बांचता है तब अवस्य थुक उड कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर वह विगड़ जाता है इसलिये मुख पर यही का बांधना अच्छा है। ( उत्तर ) इस से यह सिद्ध हुआ कि जीवरचार्थ मुखपट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई न मून लेवे क्योंकि जब कोई प्रसिद्धि बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इस से क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है। दन्तधावनादि न करने से त-म्हारे मुखादि अवयवों से अत्यन्त दुर्गन्ध निकलता है और जब तुम किसी के पास बा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दुर्गन्य के अन्य क्या आता होगा ! इत्यादि मुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों की ओर नायु के फैलने से बात भी फैल जाय जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसालिये नहीं लगाते कि बहां तीसरा कोई मुननेवाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर धूक

न गिरे इस से क्या छोटों के उपर थूक गिराना चाहिये ! और उस थूक से बच भी नहीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें और वायु हमारी और से दूसरे की ओर जानता हो तो सूचन होकर उस के शरीर पर वायु के साथ असरेगु अवस्य गिरेंगे उस का दोष गिनना आविधा की बात है क्योंकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उम्म को पीड़ा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में मूर्य्य की महा उष्णता से बायुक काय के जीवों में से मरे विना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता से भी वे जीव वहीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा भिद्धान्त मूठा है क्योंकि को बुम्हारे क्रिकेट भी पूर्य बिद्धान होते तो केसी क्यर्थ बातें क्यों करते ! देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुंचती है जिन की वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यान हो इस में प्रमाण:—

पञ्चावयवयोगात्सुन्वसंवित्तिः ॥ सांख्यः ऋ० ५ । सू० २७ ॥

जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी मुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे वधिर को गालीप्रदान, श्रन्धे को रूप वा आगे से सर्प्य व्याघादि भयदायक जीवों का चला जाना, शृन्यवहिरीवाले को स्पर्श, पि-न्नस रोगवाले को गन्ध श्रीर शन्यजिहावाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है । देखों ! जब मनुष्य का जीव मुप्ति दशा में रहता है तब उस को मुख वा दुःख की पाति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वर् शरीर के भीतर तो है परन्तु उस का बाहर के श्रवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से मुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसे वैद्य वा आज कल के डाक्तर लोग नरी की वस्तु खिला वा मुंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को कोटत का चीरते हैं उस को उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होना । वैसे वायुकाय श्रथना अन्य स्थावर ग्ररीरवाले जीवों को मुख वा दुःख पाप्त कभी नहीं हो सकता जैसे पृष्टित प्राणी मुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव मी अत्यन्त मूर्श्वित होने से मुख दुःख को पास नहीं हो सकते फिर इन को पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है ? जब उन को सुख दु:ख की प्राप्ति ही इस्यक्त नहीं होती तो अनुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं । ( प्रश्न ) जब बे बीव हैं तो उन को मुख दुःख क्यों नहीं होगा ! ( उत्तर ) मुनो भोले भाइयो जब तुम सुष्क्षि में होते हो तब तुम को सुख दु:ख पास क्यों नहीं होते ! सुख दु:ख की पासि

का हेत् प्रसिद्ध सम्बन्ध है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा संधा के हा-कटर लीग अंगी की चीरते काडते और काटते हैं जैसे उन की दुःख विदित नहीं होता इसी मकार अतिमर्जित जीवों को मुख दुःस क्यों कर माप्त होनें क्योंकि वहां प्राष्टि होने का साधन कोई भी नहीं। (प्रश्न ) देखे। निलोति अर्थात् जितने हरे शाक, पात श्रीर कंदमल हैं उन को हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत श्रीर कंदमल में अनन्त जीव हैं जो हम उन को खावें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचने से हम लोग पापी हो जार्ने । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बडी अविद्या की बात है क्योंकि ह-रित शाक के खाने में जीव का मरना उन को पीडा पहंचनी क्योंकर मानते हो ! मला जब तुम को पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्त नहीं दीखती और जो दीखती है तो हम को भी दिललाओ, तुम कभी न प्रत्यक्त देख वा हम को दिखा सकोगे। जब प्रत्वक्त नहीं तो अनुमान. उपमान और शब्द ममाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उ-त्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महामुष्ट्रिति और महानशा में जीव हैं इन को मुख दुःख की प्राप्ति मानना तुसारे तीर्थकरों की भी भूत बिदित होती है जिन्होंने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है मला ज-व घर का अन्त है तो उस में रहनेवाले अनन्त क्योंकर हो सकते हैं ! जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उस में रहनेवाले जीवों का अन्त क्यों नहीं ! इस से यह तुझा-री बात बढ़ी मूल की है। ( मश्न ) देखों ! तुम लामे विना उप्ण किये कुचा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते हो, जैसे इम उप्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिका करो । ( जन्तर ) यह भी तुम्हारी बात अमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उच्छा करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उन का शरीर भी जल में रन्ध कर वह पानी सोंफ के अर्क के तुल्य होने से जानी तुम उन के शरीरों का "तेजाब" पीते हो इस में तम बड़े पापी हो । श्रीर जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पियेंगे तब उदर में जाने से किंचित उप्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल आ यंगे जलकाय जीवों को मुख दु:ख पास पूर्वोक्त शीत से नहीं हो सकता पुनः इस में पाप किसी को नहीं होगा। ( प्रश्न ) जैसे जाठराम्नि से वैसे उप्शासा पाके जल से माहर भीव नर्यों न निकल जायेंगे ? ( उत्तर ) हां निकल तो जाते परन्तु जन तुम मुख के वायु की उप्खता से जीव का भरना मानते हो तो जल उप्ख करने से तुम्हारे मताऽनुसार जीव मरजावेंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे और उन के शरीर उस जल में रन्ध

जार्येगे इस से तम अधिक पापी होगे वा नहीं ? ( परन ) हम अपने हाथ से उप्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्य को उप्पा जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिये हम को पाप नहीं । ( उत्तर ) जो तुम उप्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उप्ण क्यों करते? इसिलये उस के पाप के भागी तुम ही हो प्रत्यत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उप्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता जब वे गृ-हस्थ इस अम में रहते हैं कि न जाने साधु जी किस के घर की आवेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने र घर में उप्णा जल कर रखते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। दूसरा अधिक काष्ट और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिले प्रमाणे रसोई ले-ती श्रीर व्यापारादि में ऋथिक पापी श्रीर नरकगामी होते हो फिर जब तुम उप्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उप्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मानकर ऐसी बात क रते हैं वे भी पापी हैं। अब देखों ! कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जीवों पर दया करनी और अन्य मतवालों की निन्दा, अनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुन्हारे तीर्थकरों का मत सच्चा होता तो स्रष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ! और सूर्य्य को भी उत्पन्न न क-रता क्योंकि इन में कोडानकोड़ जीव तुम्हारे मताऽनुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान बे श्रीर तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्होंने दबा कर सूर्व्य का ताप श्रीर मेघ को बन्ध क्यों न किया ! और पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राशियों के दू:स सुख की माप्ति फन्दमूलादि पदार्थीं में रहनेवाले जीवों को नहीं होती सर्वशा सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावें चीर डाकुश्रों को कोई भी दंड न देवे तो कितन। बड़ा पाप खड़ा हो जाय ! इसलिये दुष्टों को यथावत दगड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया और इससे विपरीत क रने में दया समारूप धर्म का नाश है। कितनेक जैनी लोग दकान करते उन व्यवहारों में कुठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलना आदि कुकर्म करते हैं उन के निवार-सा में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते। और मुखपट्टी बांधने ढोंगमें क्यों रहते हो ! जब तुम चेला चेली करते हो तब केशलुञ्चन और बदुत दिवस भूखे रहने में परायें वा ऋपने आत्मा को पीड़। दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या श्रर्थात् श्रात्मा को दुःल देनेवाले होकर हिंसक क्यों वनते हो ? जब हाथी, घोड़े,

बेल, ऊंट पर चरने और मनुष्यों को मनूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते? जब तुम्हारे बेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे विश्वकर भी सत्य महीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीन मरते ही होंगे इसिजिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थेड़े कथन से बहुत समम्म लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावररारीर बाले अत्यन्तमृष्टिंड जीवों को दुःख वा मुख कभी नहीं पहुंच सकता।

अब जैनियों की और भी बोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं मुनना चाहिये श्रीर यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से सारे तीन हाथ का धनुष होता है और काल की संख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं वैसी ही समभ्तता रत्नसार भाग १ । पृष्ठ १६६ — १६७ तक में लिखा है (१) ऋषभदेव का शरीर ५०० (पांच सी) धनुषु लंबा और =४००००० ( चौरासी लाम्ब ) पूर्व वर्ष का आयु।(२) अजितनाथ का ४५० ( चार सी पचास ) धनुष् परिमाण का शरीर ऋार ७२००००० ( बहत्तर लाख ) पूर्व वर्ष का ऋायु ( ३ ) संभवनाथ का ४०० ( चार सौ ) धनुष परिमाण शरीर और ६००००० (साठ लाख ) पूर्ववर्ष का ऋायु। (४) अभिनन्दन का २५० ( सादे तीन सो ) धनुष् का रारीर ऋौर ५००००० ( पचास लाख ) पूर्व वर्ष का आयु। (५) मुमतिनाथ का २०० (तीन सी) धनुव् परिमाण का शरीर भीर ४००००० ( चालीस लाख ) पूर्व वर्ष का त्रायु । (६ ) पदाप्रभ का १४० ( एक सौ चालीस ) धनुष् का शरीर और २००००० ( तीस लाख ) पूर्व वर्ष का अगयु । (७) पार्श्वनाथ का ( दोसौ ) धनुष का शरीर और २००००० (बीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । ( = ) चन्द्रमभ का १४० ( डेड् सी ) धनुष् परिमाण का श-रीर और १:००००० ( दश लाख़ ) पूर्व वर्षों का आयु । ( र ) सुविधिनाथ का १०० (सी) धनुष् का शरीर और २००००० (दो लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (१०) शतिलनाथ का ६० ( नव्ये ) घनुष् का शरीर और १००००० (एक लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (११) अर्थासनाथ का ८० (अस्सी ) धनुष् का रारीर और ८४०००० ( चौरासी लाख ) वर्ष का ऋायु ! ( १२ ) वासुपूज्य स्वामि का ७० (सत्तर) धनुष् का शरीर और ७२०००० ( बहत्तर लाख ) वर्ष का आयु। (१३) विमलनाथ का ६० (साठ) धनुष् का शरीर और ६००००० (साठ लाख ) वर्षों का आयु । (१४ ) अनन्तनाथ का ५० (पचास ) धनुष का शरीर

न्त्रीर ३००,००० ( तीस लाख ) वर्षों का भाव । ( १५ ) धर्मनाथ का ४५ ( पैता-लीस ) अनुषों का शरीर श्रीर १००००० ( दश लाख ) वर्षों का आयु ) (१६) शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) धनुषों का शरीर अप्रैर १००००० ( एक लाख ) वर्ष का आय । ( १७ ) कुंधनाथ का ३५ ( पैतिस ) धनुष का शरीर और ६५००० : (पंचानवे सहस्र) वर्षों का त्रायु । (१०) त्रमरनाथ का २० (तीस ) धनुषों का शरीर और =४००० (चौरासी सहस्र ) वर्षों का त्रायु । (११ ) मस्लीनाथ का २५ ( पश्चीस ) धनुषों का शरीर और ५५००० ( पचपन सहस्र ) वर्षों का आयु । (२०) मुनिमुबृत का २० (बीस) धनुषों का शरीर स्त्रीर २०००० (सीस स-हस ) वर्षे का भाग । (२१) निमनाथ का १४ ( चौदह ) धनुषों का शरीर अपेर १००० ( एक सहस्र ) वर्गे का आयु ( २२ ) नेमिनाथ का १० ( दश ) धनुषों का शरीर और १००० ( एक सहस्र ) वर्ष का आयु । ( २३ ) पार्श्वनाथ का ६ ( बी ) हाथ का रारीर और १०० (सौ ) वर्ष का आयु। (२४) महाबीर स्वामी का ७ (सात ) हाथ का रारीर और ७२ (बहत्तर ) वर्षों का ऋायू । (ये चौबीस तीर्थंकर जिनियों के मत चलानेवाले अपर्चाय और गुरु हैं इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं श्रीर ये सब मोत्त को गये हैं इस में बुद्धिमान लोग विचार लेकें कि इतने बड़े श-रीर और इतना आय मनुष्य देह का होना कभी संभव है ! इस भगोल में बहुतही थोड़े मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपाड़े लेकर जो पुराशियों ने एक लाख दश सहस्र और एक सहस्र वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनि-यों का कथन संभव कैसे हो सकता है ! अब और भी मूनो कल्पभाष्य पृष्ठ ४--नाग केत ने माभ की बराबर एक शिला अंगुली पर धरली ( ! ) कल्पभाष्य पृष्ठ ३५ महाबीर ने अंगुठे से पृथिवी को दबाई उस से शेवनाग कंप गया (!) कल्पभाष्य पृष्ठ ४६ — महावीर को सर्प्य ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला और बहु सर्प्य = वें स्वर्ग को गया (!) कल्पभा<u>प्य पृष्ठ ४७</u>—महाबीर के पग पर स्वीर पकाई स्त्रीर पम न जसे (!)। कल्पमध्य पृष्ठ १६-कोटे से पात्र में ऊंट बुलाया (!)। रत्ना-मारभाग १ प्रथम पृष्ठ १४-शरीर के मैल को न उतारे और न खुजलाबे । विवेकसार भा०१ पृष्ठ १५-जैनियों के एक दमसार साधु ने कोशित होकर उद्वेगजनक सूत्र पढ़-कर एक शहर में आग लगा दी और महाबीर तीर्थकर का अतिथिय था। विवेक भा १ पृष्ठ १२७-राजा की त्राज्ञा त्रवस्य माननी चाहिये । विवेक७ भा० १ पृष्ठ २२७एक कोहा के का की मानी में सरसों की देश समा उस के उगर पूर्ती ने देशी हुई सुई सरीकर उस कर कान्छे प्रकार जान किया परन्तु मुई पम में महने न पाई और सरसीं की हेरी बिखरी नहीं(!!!)तत्वविवेक पृष्ठ २२ = इसी कोशा बेरया के साथ एक स्थूश मूनि ने १२ वर्ष तक सोग किया पश्चात दीचा लेकर सद्गति को गया और कोरह वेश्या भी जैन धर्म की पालती हुई सदगति की गई। विवेकः भाः १ पृष्ठ १८५-एक सिद्ध की कथा जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० ऋराफी एक वैश्य को नित्य देती रही । विवेक • मा० १ प्रष्ठ २२ = बलवान पुरुष की आजा, देव की आजा, धोर वन में कह से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता पिता कुलाचार्य ज्ञातीय लोग और धर्मीपदेष्टा इन छ: के रोकने से अमें में न्यनता होने से धर्म की हानि नहीं होनी (समीलक) अब देखिये इन की मिथ्या बार्ते ! एक मनुष्य ज्ञाम के बरावर पाषाण की शिला को ग्र-गुली पर कभी भर सकता है और पृथिवी के जार अंगुठे से दावने से पृथिवी कभी दब सकतो है ! और जब शेषनाग ही नहीं तो कंपेगा कीन ! ॥ भना शरीर के काट-ने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं उस को काटनेवाला सर्प तो स्वर्ग में गया औं। महात्मा श्रीकृष्ण अदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात है ! ॥ जब महावीर के पग पर स्तीर पक्ष इ तब उस के पग जल क्यों न गये ? ॥ भना होटे से पात्र में कभी ऊंट ह्या सकता है ! ॥ जो शरीर का मैल नहीं उतारते श्रीर न खजनाते होंगे वे दुर्गन्धरूप महानर क भोगते होंगे ॥ जिस साधु ने नगर जलाया उस की दया और क्तम कहां गई ! जब महाबीर के संग से भी उस का पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महाबीर के मरे पीके उसके श्राश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की त्राज्ञा माननी चाहिये परन्त जैन लोग बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यह बात लिखदी होगी ।। कोशा वेश्या चाडे उस का शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की देरी पर मुई खड़ी कर उस के ऊपर नाचना मुई का न जिंदना और सरसों का न विखरना अतीव मुठ नहीं तो क्या है ! । धर्म किसी को किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कछ भी हो जाय है।। भला कथा वस्त्र का होता है वह नित्यमति ५०० अशर्फी किस प्रकार है सकता है ! । अब ऐसी २ असंभव कहानी इन की लिखें तो जैनियों के थोथे पोथों के सहरा बहुत बंद बाय इसलिये अधिक नहीं लिखते अर्थात् योड़ी सी इन जैनिया की बातें छोडके रोष सब मिथ्या जाल भरा है देखिये:

दोसिस दोरिव पडमे। दुगुका सबसे मिथाय ईसे मे । बारससीस वारसरिव । तप्याम इनि दिठ सास रिवको ॥ प्रकरिया भार ४ संग्रहकी सूच ९९०॥ गाणा ६३

जो जम्बुद्धीप लाख योजन अर्थात् ४ चार लाख कोस का लिखा है उन में यह पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र और दो मृर्घ्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उससे दुगुरों अर्थात् ४ चन्द्रगा और ४ मूर्व हैं तथा धातकीखरह में बारह चन्द्रमा भीर बारह सूर्य हैं ।। और इन की तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उन के साथ दो जम्बूद्वीप के श्रीर चार लवण समुद्र के मिलकर व्यालीस चन्द्रमा श्रीर व्यालीस सूर्व कालोदिधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगल २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक्त ब्यालीस को तिगुणा करे तो एक सौ छुज्बीस होते हैं उन में भातकित्वएड के बाहर लवण समुद्र के ४ चार और जंब्द्वीप के जो दो २ इसी राति से निकाल कर १४४ एक सी चवालीस चन्द्र और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से मूर्व और बहुत से चन्द्र हैं क्रीर जो पिछिले ऋषे पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और मूर्य हैं वे स्थिर हैं पूर्वोक्त एक सौ चवालीस को तिगुणा करने से ४३२ अौंर उन में पूर्वोक्त जन्द्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चारं २ लवण समुद्र के श्रीरं वारह २ धातकी लगड के श्रीर ब्यालीस कालो-दिधि के मिलाने से ४१२ चन्द्र तथा ४१२ मूर्य गुण्कर समुद्र में हैं ये सब बातें श्री जिन (भद्रगणा तिमाश्रमण) ने बड़ी ' मंधयर्गा,, में तथा ''योतीसकरण्डक पयला" मध्ये और "चन्द्रपन्नति" तथा "मूरपन्नति" प्रशुखिभद्धान्त बन्धों में इसी प्रकार कहा है । (समिक्ति) अब मुनिये ! भूगोल न्यगाल के जानने वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४१२ चार सी बानने और दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं ! आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वैद्रमतानुयायी मूर्यासिद्धान्तादि ज्योतिष् श्रंथों के अध्ययन से ठीक २ भृगोल खगोल विदित हुए जो कहीं जैन के महाअन्धेर में होते तो जन्मं भर अन्धेर भें रहते जैसे कि जैनी लोग आज कल हैं इन अविद्वानों को यह शंका हुई कि जंबूद्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इसनी बड़ी प्रशिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र सूर्य कैसे आ सके क्योंकि पृथिवी को जो स्रोग सूर्व्यादि से भी बड़ी मानते हैं यही इन की बड़ी मूल है ॥

दो सिस दो रविषेती एगंतीरयांक् सठिसंखाया । मेर्डपंयाहिबंता । माजुसम्बिसे परिसर्डति ॥ मकरख॰ भार ४। संबद्धकु॰ ७६ ॥ जान्हा ६५

मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्व की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और दो मुर्यं की पंकि (श्रेणी) है वे एक र लाख योजन अर्थात् चार लाख कोश के अपन्तरे से चलते हैं, जैसे मूर्व्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्र की है इस प्रकार चन्द्रमा की पंकी के आंतरे सूर्व्य की पंक्ति है, इसी रीति से चार पंक्ति हैं वे एक २ चन्द्रपंक्ति में ६६ चन्द्रमा और एक २ मूर्थ्यपंक्ति में ६६ सूर्य्य हैं वे चारों पंक्ति जम्बृद्धीप के मेरु पर्वत की पदिसत्ता करती हुई' मनुष्यत्तेत्र में परिश्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय जम्बूद्वीप के मेरु से एक मुर्च्य दिला दिशा में विहरता उस समय दूसरा सूर्च्य उत्तर दिशा में फिरता है, बैसे ही लवण समुद्र एक२ दिशा में दो २ चलते फिरते, भातकी-लग्ड के ६, कालोदंधिके २१, पुष्कराई के ३६, इस प्रकार सब भिलकर ६६ भूटर्य दिल्या दिशा और ६६ मूर्व्य उत्तर दिशा में अपने र कम से फिरते हैं। और जब इन दोनों दिशा के सब मूर्य्य मिलाये जायें तो १२२ मूर्य्य और ऐसे ही बासठ२ चन्द्रमा की दोनों दिरात्रों की पंकियां मिलाई जायें तो १३२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नत्तत्रादि की भी पंक्तियां बहुतसी जाननी। ( समी-क्तक ) अब देखी भाई ! इस भूगोल में १३२ सूर्य्य और १३२ चन्द्रमा जैनियों के घर पर तक्ते होंगे भला जो तक्ते होंगे तो वे जीते कैसे हैं ? श्रीर रात्रि में शीत के मारे जैनी लोग जकड़ जाते होंगे ? ऐसी ऋसम्भव बात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फॅ-सते हैं अन्य नहीं ।(जब एक सूर्य्य इस भूगोल के शहस अन्य अनेक भूगोलों को प्र-काराता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी ६ और जो प्रशिक्षी न घूमे और सुर्घ्य पृथिबी के चारों आर न पूमे तो के एक वर्षों का दिन और रात होते। और (सु-मेरु विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह मूर्य्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जबतक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते किन्तु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥

समत्तवरम् सहियासन्वंसोगं क्रुसे निरवसेसं । सत्तयवउदसभार पंचयसुपदेसविरईए ॥

### सत्यार्थमकाशः

### प्रकर्या० भा० ४। संस्कृतक १३५॥

सम्यक्नारित्र सहित को केनली वे केनल समुद्रभात अवस्था से सर्व कीयह राज्य-लोक अपने आत्मप्रदेश करके भिरेंगे ॥ (समीवक ) बेनी लोग १४ कीयह बाज्य मानते हैं उन में से कीवह के अधिसा पर सर्वार्थसिंदि विमान की ध्वजा से उन्नर थोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उस में केवली अर्थात जिन को केवलज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता माप्त हुई है वे इस लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं । जिस का प्रदेश होता है वह विभु नहीं जो विभु नहीं बह सर्वज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस की आत्मा एकदेशी है वहीं जाता आता और बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता को जैनियों के तीर्थकर जीवकर अलग अलग होकर स्थित से वे सर्व्यव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा अनाधनन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पविष्क्र, ज्ञानसक्तर है उस को जैनी लोग मानते नहीं कि जिस में सर्वज्ञादि गुगा याधातर वात हैं ॥

् गब्नभरति पालियाः । तिगाः उद्योसते जह्नेसं । जाया १६५ मुन्छिम दुहावि अन्तमुह् । सङ्गुल असंख भागतण्॥ २४१॥

यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक गर्भज दूसरे गर्भ के बिना उत्पन्न हुए उन में गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना और तीन कोश का शरीर। (समित्तक ) मला तीन पल्योपम का आयु और तीन कोश के गरीरकाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े सगा सकें और फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उन के सन्तान भी तीन कोस के शरीर वाले होने चाहियें जैसे मुम्बई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उन के रहने की नगर भी लाखों कोसों का चाहिये तो सब भूगाल में वैसा एक नगर भी न वस सके।

पणया ललरककोयण । विरकंभा सिद्धिशिलफिलिहिष्मिला । (तदुवरि गजोयकंते सोमन्तो तक सिक्टिश)। २५८ ॥ जो सर्वार्थसिद्धि विमान विमान की ध्वजा से उपर १२ योजन सिद्धिसा है वह बाटला और लंबेयन और पोलपन में ४५ फेंतालीस लाख योजन प्रमाण है वह सब घ-बला अर्जुन सुवर्णमय स्फिटिक के समान निर्मल सिद्धिशिला की सिद्ध भूमि है इस को कोई 'ईपत्'' 'प्राप्भरा' ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्ध सिद्धिशला विमान से १२ यो-जन अलोक सी है यह परमार्थ केवली श्रुन जानता है यह सिद्धिशला सर्वार्थ मध्यभाग में द्र योजन स्पूल है वहां से ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटती २ मक्ली के पांल के सहश पतली उत्तानकृत और आकार करके सिद्धिशला की स्थापना है(उस शिला से ज पर १ एक योजन के अमन्तरे लोकान्त है वहां सिद्धों की स्थित है)॥ ( समीक्त ) अब बिचारचा चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थ विमान की ध्वआ के अपर ४५ पेंतालीस लाल योजन की शिला अर्थान चाहें ऐसी अच्छी और निर्मल हो तथापि उस में रहने बाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के मुख से कूट जाते होंगे और जो मीतर रहते होंगे तो उन को बायु भी न लगता होगा। यह केवल कल्पनामात्र अविद्वानों को फैसाने के लिये अम जाल है।।

वितिचर्डारं दिस सरीरं। वार सजीयगति कोसच उक्षेसं जीयगसहस पर्शिदिय। उहे बुच्छन्ति विसेसंतु॥ प्रकरण भा०४। संग्रह० सू० २६७॥ जाण २२३

सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट जानना श्रीर दो इन्द्रियवाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना श्रीर चतुरिन्द्रिय अमरादि का शरीर ४ कोश का और पञ्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन अर्थात् ४ सन्द्रम कोश के शरीरवाले जानना ॥ ( समील्क) चार २ सहस्र कोश के प्रमाणवाले शरीरधारी हों तो भूगोल में तो चहुत थोड़े मनुष्य अर्थात् सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाय किसी को चलने की जगह भी न रहे फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना श्रीर मार्ग पूछें श्रीर जो इन्हों ने लिखा है तो अपने घर में रख ले परन्तु चार सहस्र कोश के शरीरवाले को निवासार्थ कोई एक के लिये वत्तीस सहस्र कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े श्राठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के लिये लहे कहां से लावेंगे ? श्रीर जो उस में लगा लगावें तो वह मीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिये ऐसी बार्ते मिथ्या हुआ करती हैं ॥

### ते धूला पल्ले विदुसं खिजाचे बहुति सब्वेवि। तेइक्किक ग्रसंखे। सुदुमे लम्मे पकण्पेह ॥ प्रकरण् भारु ४ संबुच्चेत्र। समासप्रकर्ण सूत्र ४॥

पृवेक्ति एक अकुल लोग के खगडों से ४ कोश का चौरस और उतना ही गाहरा कुंआ हो, अकुल प्रमाण लोग का खगड सब मिल के बीस लाख सत्तावन सहस्र एक सी बावन होते हैं और अधिक से अधिक । २२००६२१०४" २४६८६२८" ४२१ रह६०, र७५२६००, ०००००० तेंतीस कोड़ा कोड़ी सात लाख बासठ हुनार एक सी चार कोड़ा कोड़ी, चौबीस लाख पैंसठ हजार छः सी पचीस इतने कोड़ाकोड़ी, तथा व्यालीस लाख उर्वास हजार नी सी साठ इतनी कोड़ा कोड़ी, तथा सत्तावने लाख त्रेपन हजार और छः सी कोड़ाकोड़ी" इतनी वाटला बन योजन पल्योपम में सर्व स्थूल रोम खगड की संख्या होने यह भी संख्यातकात होता है पूर्वोक्त एक लोग खगड के असंख्यात खगड मन से कल्पे तब असंख्यात मूच्म रोमाण होवें! (समीक्तक) अब देखिये! इन की गिनती की रीति एक अंगुत्त प्रमाण लोग के कितने खगड किये यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं! और उस के उपरान्त मन से असंख्य खगड कल्पते हैं। इस से यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खगड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न हो सके तब मनसे किये भत्ता यह बात कभी संभव हो सकती है कि एक अकल रोम के असंख्य खगड हो सकें!!

जंबूदीयपमाणं गुलजोयाणलस्क बद्दविरकंभी। लवणाईयासेसा। बलया भादुगुणदुगुणाय॥ प्रकरणर॰ भा॰ ४। लघुचेत्रसमा॰ सृ॰ १२॥

प्रथम जंबूद्वीप का लाग्न योजनका प्रभाग और पोला है और बाकी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक प्रथिवी में जंबूद्वीपादि सात द्वीप और सात समुद्र हैं जैसे कि पूर्व लिख आये हैं ॥ ( समीक्षक ) अब जम्बूर् द्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह लाख योजन, छःठा वत्तीस लाख योजन और सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उन से अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पनदह सहस

परिविश्वले भूगोल में क्योंकर समा सकते हैं ! इस से वह बात केवल मिथ्या है ॥ कुरुनइज़लसी सहसा । कुरुनेबन्तहनई उपह विजयं । । दोदो महानइउ । चनुदस सहसा उपत्तयं ॥

प्रकरकरकार भार ४। लघुचेश्रसमार स्र ६३॥ कुरुक्तेत्र में ८४ चौरासी सहस्र बदी हैं॥ (समीचक) भला कुरुद्धेत्र बहुत होटा देश है उस को न देख कर एक भिथ्या बात लिखने में लजा भी न आई।

यामुत्तरा उताउ। इमेग सिंहासबाउ श्रहपुञ्चं। चउ सु-वितास निश्रासब, दिसिभवजिब मञ्जबं होई॥ प्रकरवरत्नाकर

भा॰ ४। लबुचेत्रसमा० सृ० ११६॥

\*()

उस शिला के बिशेष दिलाण और उत्तर दिशा में एक सिंहासन जानना चाहिये उन शिलाओं के नाम दिलाण दिशा में अतिपागडुकम्बला, उत्तर दिशा में अतिरक किम्बला शिला है उन सिंहासनों पर तीर्थकर बैठते हैं। (समीक्षक)—देखिये इन के तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला की ऐसी ही मुक्ति की सिद्धशिला है ऐसी इन की बहुत सी बातें गोलमाल हैं, कहां तक लिखें किन्तु जल खान के पीना, और मूक्ष बीबों पर नाममात्र दया करना, रात्रि की भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाकी जितना इनका कथन है सब असम्मवप्रस्त है इतने ही लेख से बुद्धिमान लोग बहुत सा जान लेंगे थोड़ा सा यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जो इन की असम्भव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक हो जायें कि एक पुरुष श्रायु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जैसे एक हंडे में बुड़ते चावलों में से एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पक्षे हैं सब चावल विदित्त हो जाते हैं ऐसे ही इम थोड़े से लेख से सफजन लोग बहुतसी बात सम्भ लेंग बुद्धिमान लोग जान ही लेते हैं इस के आगो ईसाइयों के विषय में लिखा जायगा

इति श्रीमद्यानन्द्सरस्वनीस्वामिनिर्मितं सत्यार्थप्रकाशे सुभाषो विश्वषिते नास्तिकमतान्तरर्गतचारवाकः वौद्यानमत्वसदनमग्डनविषये बाद्दाः

संबुल्लासः सम्बूर्यः ॥ १२ ॥

# श्रनुभूमिका (३)

जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इस से यहदी श्रादि भी गृहीत होते हैं जो यहां ( १६ ) तेरहवें समुक्षास में ईसाई मत के विषय में लिखा है इस का यही अभिमाय है कि आजकल बहाबल के मत में इंसाई मस्त्य हो सहे हैं और बहुदी आदि गीए हैं मुख्य के महता से गीता का महता ही जाता है, इस से यहदियों का भी प्रहण समम लीजिये इन का जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइक्ल में से कि जिस को ईसाई और यहुदी आदि सब मानते हैं और इसी बुस्तक को अपने धर्म का मूल कारण सगमते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर ब-हुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हों ने किये है । उन में से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देलकर मुक्त को बाइवल में बहुत सी शंका हुई हैं उने में से कड़ थोड़ी सी इस १३ तेरहवें समुल्लास में सब के विचारार्थ लिखी हैं यह लेख केवल सत्य की बादि और असत्य के हास होने के लिये है न कि किसी की द:-ल देने वा हानि करने अथवा मिथ्या देख लगाने के अर्थ । इस का अभिपाय उत्तर नेख में सब कोई समक्त लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इन का मत भी कैसा है इस लेख से यहा प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि क-रना सहज होगा और पन्नी प्रतिपत्ती होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्माविषयक जान बढकर यथायोग्य सत्याऽसत्यमत और कत्तेत्याकत्तेत्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और करीन्य कर्म का न्वीकार, असत्य और अकरीन्य कर्म का परित्याग करना स-हजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों की देख समभा कर कुछ सम्मति वा असम्मति देवें वा लिखें, नहीं तो सुना करें वर्योकि जैसे पट्ने से परिडत होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यदि श्रोता दूसरे को नहीं समभा सके तथापि त्राप स्वयं तो समभाही जाता है जो कोई पद्मपातरूप याना-रूड़ होके देखते हैं उन को न अपने और न पसचे गुरादीय विदित हो सकते हैं

मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्याऽसत्यं के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है जितना अपना पिठत वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विवयों को जाने और अन्य न जाने तो यथावत् संवादं नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी अमरूप बाड़े में घिर जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस अन्य में प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा २ लिखा है इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा अन्छे. जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं अन्यड़ा अन्छे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा और दूसरा अन्छ हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादीप्रतिवादी सत्याऽमत्य निश्चय के लिये वादप्रतिवाद करें तो अवस्य निश्चय हो जाय। अब में इस १२ वें समुद्धास में ईस्गईमतविषयक थोड़ा सा लिख कर सब के सन्मुख न्थापित करता हूं विचारिये कि कैमा है।

बलपतिलंखन विचन्नणवरेषु॥

\*

### श्रथ कृश्चीनमनविषयं समीक्तिप्याभः॥

अब इस के आगे ईसाइयों के मतिबिषय में लिखते हैं जिस से सब को विदित हो जाय कि इन का मन निर्दोष और इन की बाइबल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं ! प्रथम बाइबल के तौरेन का विषय लिखा जाता है

१-आरम्भ में ईश्वर ने श्राकाश श्रीर पृथ्वी को मृजा श्रीर पृथ्वी बेडील श्रीर मृनी श्री । श्रीर गहिराव पर श्रन्धियारा था श्रीर ईश्वर का श्रातमा जल के ऊपर दोलना था ॥ पर्व १ । श्राय० १ । २ ॥

समीलक आरम्भ किस की कहते हैं। १ ईमाई । यृष्टि के प्रथमीत्पत्ति की। (स-मीलक) क्या यही मृष्टि प्रथम हुई इस के एवं कभी नहीं हुई थी १ ( ईसाई ) हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं इंश्वर जाने । (समीलक जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया ! कि जिस से सन्देह का निवारण नहीं हो सकता और इसी के भरोसे लोगों की उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते हो ! और निः संदेह सर्वश्वानिवारक वेदमत की स्वीकार क्यों नहीं करते ! जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कसे जानते होगे ! आकाश किस को मानते हो ( ईसाई ) पोल और उपदेश के । समीलक ) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्योंकि यह विश्व पढ़ार्थ और अतिमृत्य है और उपर नीचे एकसा है । जब आकाश नहीं सजा था तब पोल और आकाश था वा नहीं ! जो नहीं था तो ईश्वर जगत का कारण और जीवकहां रहने थे ! विना अवकाश के कोई पढ़ार्थ स्थित नहीं हो सकता इस लिये तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडील, उस का ज्ञान कर्म बेडील होता है या सब डीलवाला ! (ईमाई) डीलवाला होता है । (समीलक ) तो यहां ईश्वर की बनाई पृथिवो बेडील थी ऐसा क्यों लिखा ! (ईसाई) बेडील का अर्थ यह है कि उसी नीची थी

\*

बराबर नहीं थी। ( समीक्षक) फिर बराबर किस ने की ! और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है ! इस लिये ईश्वर का काम बेडोल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है. उस के काम में न भूल न चक कभी हो सकती है। श्रीर बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडील लिखी इस लिये वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता है। प्रथम ईश्वर का ज्ञात्मा क्या पदार्थ है! (ईसाई) चेतन ( समीज़क ) वह साफार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी ( ईसाई ) निराकार चेतन और व्यापक है परन्त किसी एक मनाई पर्वत. चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहना है। ( समीत्तक ) जो निराकार है तो उस को किस भे देखा और खापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईश्वर का धातमा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहां था ! । इस से यही भिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकडे को जल पर इलाया होगा जा ऐना है तो विभ और सर्वज कभी नहीं हो सकता जो विभ नहीं तो जगत की रचना धारण पालन और जीवों के कमीं की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्थरूप एकदेशी उस के गुए फर्म्भ स्वभाव भी एकदेशी होते हैं जो ऐसा है ते। वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्वत्या पक, अनन्त गुरा कर्म ग्वभाव युक्त, मिनदानन्दन्वरूप, नित्य. शुद्ध, बुद्ध मुक्तस्वभाव, अनादि, अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है उसी को माने। तभी तुम्हारा कल्याए। होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२ और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला हो गया ॥ और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है ॥ पर्व १ । आ २ ३ । ४ ॥

समीलक क्या ईश्वर की बात जड़का शिजयां ने मुन ली ! जो मुनी हो तो इस समय भी मुर्थ और दीप अभिन का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं मुन-ता ! प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं मुन सकता क्या जब ईश्वर ने उजियां को देखा तभी जाना कि उजियां ला अच्छा है ! पहिले नहीं जानता था; जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता ! जो नहीं जानता था तो वह ई-श्वर ही नहीं इसलिय तुन्हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उस में कहा हुआ ईश्वर स-वंज नहीं है ॥ २ ॥

को पानियों के मध्य में आकाश होने और पानियों को पानियों से निभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नांचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया । और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांभ्र और विहान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व १ । आ ६ । ७ । ८ ॥

समीदाक नया त्राकाश और जल ने भी ईरवर की बात मुन ली ! और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहां ! (प्रिथम आवत में आकाश को सज़ बा पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ) जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्व व्यापक है इसालिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है। जब मुर्व्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से हो गई ऐसी ही असंभव बातें आगे की आवतों में भरी हैं॥ ३॥

४—तब ईश्वर ने कहा कि हम श्रादम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावें॥ तब ईश्वर ने श्रादम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उस ने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उस ने उन्हें नर श्रीर नारी बनाया ॥ श्रीर ईश्वर ने उन्हें श्राशीय दिया॥ पर्व १ । श्रा० २६ । २० । २० ॥

समीलक-यदि त्रादम को ईश्वर ने त्रपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, त्रानन्दमय त्रादि लक्षणयुक्त है उस के सदरा श्रादम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने म्बरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां से किया ? ( ईमाई / मही से बनाया । ( समीचक ) मही कहां से बनाई ! ( ईसाई ) अपनी कुट्रत अर्थात् सामध्ये से । ( समीलक ) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? ( ईसाई ) अनादि है । ( सभी जुक ) जब अनादि है तो जगत का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? ( ईसाई ) सिंह के पूर्व ईश्वर के विना कोई वस्तु नहीं थी। (समीत्तक ) जो नहीं था तो यह जगत् कहां से बना ? श्रीर ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुगा ! जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दसरा पदार्थ था और जो गूगा है तो गूगा से द्रव्य कमी नहीं बन सकता जैसे रूप से ऋग्नि और रस से जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत बना होता तो ईश्वर के सदश मृग्ए कर्म स्वभाव वाला होता उस के गुगा कर्म स्वभाव के सहरा न होने से यहा निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तू जगत के कारण श्चर्यान् परमाण् श्रादि नाम वाले जड से बना है जैसी कि जगत् की उत्पत्ति बेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान ली जिस में ईश्वर जगत की बनाता है. जो स्नादन 1

के भीतर का सक्स्प जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का सक्स्प क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सहश बना तो ईश्वर आदम के सहश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥

५ तम परभेश्वर ईश्वर ने भूमि की घूल से आदम को बनाया और उस के नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम बीवता प्राण हुआ। ॥ और परभेश्वर ईश्वर ने अदम में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उस ने बनाया था उस में रक्खा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड और मले बुरे के ज्ञान का पेड भूमि से उगावा ॥ पर्व २ आ० ७। ८ । ८ ॥

समीक्षक जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बना कर उस में आदम को रक्सा तब ईश्वर नहीं जनता था कि इस को पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर ने आदम को पूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ, और जो है तो ईश्वर मी घूली से बना होगा ? जब उस के नयुनों में ईश्वर ने श्वास फूंका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप या वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सहरा, जनम मरण, वृद्धि, क्षया जुना जादि दोन ईश्वर में आये. फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है ? इस लिये यह तीरेन की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ॥ ॥

६- और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया तब उस ने उस की पसिलयों में से एक पसिली निकाली और उस की सिन्त मांस भर दिया ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसिली में एक नारी बनाई और उसे आइम के पास लाया ॥ पर्व २ । आ० २१ । २२ ॥

समीलक जो ईश्वर ने आदम को भूली से बनाया तो उस की की भूली से क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हुई। से बनाया तो आदम को हुई। से क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिये और उन में परस्पर प्रेम भी रहे जैसे की के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ की भी प्रेम करे । देखो विद्वान लोगो ! ईश्वर की कैसी पदार्थविद्या अर्थात "फिलासकी" चिलकतो है ! जो आदम की एक पमली निकाल कर नारी बनाई को सब कुल्कों की एक पसली कब क्यों नहीं होती ! और सी के शरीर में एक पराखी

होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामियी से सब जगत् बनाया उस सामियी से की का शरीर नहीं बन सकता था ? इस लिथे यह बाहबल का सृष्टिकम सृष्टिविद्या से बिरुद्ध है ॥ ६ ॥

७-- ब्रब सर्प्य भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त्त था और उस ने की से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेड से न खाना ?। और स्त्री ने सर्प्य से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ।। तब सर्व्य ने स्त्री से कहा कि तम जि-श्चय न मरोगे। क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाश्रोगे तुम्हारी श्रां-र्खे खुल जायेंगी और तुम भले ऋौर बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो आस्रोंगे । क्यीर जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में मुस्याद और दृष्टि में मुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उस के फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उस ने खाया तब उन दोनों की आंखें खुल गई और वे बाद नथे कि हम नंबे हैं सो बन्हों ने अंजीर के पत्तों की मिला के सिना और अपने लिखे ओहना भनाया ।। तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प्य से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तृ सारे ढोर और हर एक बन के पशु से अधिक सापित होगा तु अपने पट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ और मैं तुभा में और स्त्री में और तरे वंश और उस के वंश में बैर डा-लूंगा वह तेरे शिर को कुचलगा और तृ उस की एडी को कांटगा ॥ और उस ने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा ऋार गर्भधारण को बहुत बदाऊंगा तृ पीड़ा से बालक जनेगी श्रीर तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी श्रीर वह तूम पर प्रभूता करेगा ॥ श्रीर उस ने श्रा-दम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ से मैंने तुमी लाने को बर्जा था तृने लाया है इस कारण भूमि तेर लिये स्नापित है अपने जीवन भर तृ उस से पीड़ा के साथ खायगा ॥ श्रीर वह कांट्रे श्रीर ऊंट कटारे तेरे लिये उगाबेगी श्रीर तृ खेत का माग पात खायगा ॥ तौरंत उत्पत्ति० पर्व० ३ । आ० १ । २ । ३ । 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

समीलक जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज़ होता तो इस पूर्त सर्प्य अर्थात् शैतान को क्यों बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्योंकि जो वह उस को दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता ? और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो विना ऋपराध उस को पापी क्यों बनाया ? और सच पूछो तो वह सर्व्य नहीं बा किन्तु मनुष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता है और जो आप मुठा और दूसरे को भूठ में चलाने उस को शैतान कहना नाहियेसीयहां रौतान सत्यबादी और इस से उस ने उस की की नहीं बहकाया किन्तू सच कहा और ईश्वर ने श्रादम और हव्वा से भूठ कहा कि इस के खाने से तुममर जाश्रीगे जब वह पेड़ ज्ञानदाता और अमर करने बाला था तो उस के फल खाने से क्यों बर्जा और जी बर्जा हो वह ईश्वर भाठा श्रीर बहकाने वाला ठहरा । क्योंकि उस वृक्त के फल मनुष्यों को ज्ञान श्रीर मुखकारक थे श्रजान श्रीर मृत्युकारक नहीं. जब ईश्वर ने फल खाने से बर्जा तो उस वृक्त की उत्पत्ति किस लिये की थी ! जो अपने लिये की ता क्या आप अज्ञानी और मृत्यु धर्म बाला था ? ऋौर जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में ऋपराध कुल भी न हुआ और आज कल कोई भी वृत्त ज्ञानकारक और मृत्युनिवारक देखने में नहीं त्राता क्या ईश्वर ने उस का बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य इली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ ! क्योंकि जो कोई दूसरे से इल कपट करेगा वह जुली कपटी क्यों न होगा ! क्रीर जो इन तीनों को शाप दिया बह विना अपराध से है पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह शाष ईश्वर को होना चाहिय क्योंकि वह मूठ बोला और उन को बहकाया यह "फिलास-फी" देखो क्या विना पीडा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था ! और विना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है ? क्या प्रथम कांटे आदि के बुक्त न थे ? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ। तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिम्बा वह भूंठा क्यों नहीं ! श्रीर जो वह सचा हो तो यह भूठा है जब अदिम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को त्राटम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं ! भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता है : ॥ ७ ॥

च्निश्रीर परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आदम मले बुरे के जानने में हम में मे एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में से भी ले कर खावे और अमर हो जाय सो उस ने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्व ओर करोबीम चमकते हुए खड़ग जो चारों ओर पूमते थे लिये हुए उहराये जिन से जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें ॥ पर्व ३। आ० २२ । २४ ॥

समीक्षक—भला ! ईश्वर की ऐसी ईप्या और अन क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तृत्य हुआ ! क्या यह नुरी बात हुई ! यह शंका ही क्यों पड़ी ! क्योंकि ईश्वर के तृत्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था बाइबल में जहां कहीं ईश्वर की बात आती है कहां मनुष्य के तृत्य ही लिखी आती है जब देखो ! आदम के ज्ञान की बदर्त में ईश्वर कितना दुखी हुआ, और किर अमर वृक्त के फल खाने में कितनी ईप्यों की, और मभम जब उस को बारी में रक्खा तब उस को भविष्यत् का ज्ञान नहीं था कि इस को पुनः विकालना पड़ेगा इस लिये ईसाईयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड़ग का पिटिश रक्खा यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ = ॥

र और कितने दिनों के पिंछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेट लाया ॥ और हाबील भी अपनी भुंड \* में से पहिलोठी और मोटी २ थेड़ लाया और परमेश्वर ने हाबील और उस की भेट का आदर किया परन्तु काइन का उस की भेट का आदर नकिया इस लिये काइन अतिकृपित हुआ और अपना मुंह फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तृं क्यों कुद्ध है और तेरा मुंह क्यों फूल यया ॥ तीरे० । पर्व आ० ३ । ४ । ४ । ६ ॥

समील्क यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेट और हाबील का मत्कार और काइन का तथा उस की भेट का तिरम्कार क्यों करता ! और ऐसा भराड़ा लगाने और हाबील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसे ही ईमाइयों के ईश्वर की बातें हैं । बग़ीचे में आना जाना उस का बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इस से विदित होता है कि वह बाइबल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ १॥

१०-जब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहां है और वह बोला में नहीं जानता क्या मैं अपने भाई का रख बाला हूं।। तब उस ने कहा तूने क्या किया तेरे भाई के लोह का राब्द भूमि से मुक्ते पुकारता है।। और अब तू प्रथिवी से सापित है।। तौ० पर्व ४। आ० १। १०। ११॥

मेड नकरियों के मुंड ॥

समीक्षक - क्या ईरवर का इन से पूत्रें विना हाविल का हाल नहीं आनता का कीर लोहू का राज्य भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ! वे सब वातें अविद्वानों की हैं इसीलिये यह पुस्तक व ईरवर और न विद्वान का बनाया हो सकता है ॥ १०॥

११- भीर इन्क मत्सिलइ की उत्पत्ति के <del>पीके तीय सी वर्षली ईस्वर के साथ १</del> चसता था। ती० पर्व १८। आ० २२॥

समीलक भला ईसाईयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उस के साथ २ वर्षों बलता ? इस से जो बेदोक्त निगकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मार्जे तो उस का कल्याण होने ।। ११ ॥

रेन भौर उन से बेटियां उत्पन्न हुई। तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देला कि वे मुन्दरी हैं और उन में से जिन्हें उन्हों ने चाहा उन्हें व्याहा। भौर उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे और उस के पीछे भी जब ईश्वर के आदम पुत्र की पुत्रियों से मिले तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान हुए जो आगे से नामी थे। और ईश्वर ने देला कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उन के मन की चिंता और भावना प्रतिदिन केवल बुग होती है। तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे आतिशोक हुआ। तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुनलों और रेंगवैयों को और भाकाश के पान्तियों को पृथिवी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पछनताता हूं। ती० पर्व ६ अ० १। २ । ४। ४। ६। ७।

समीत्तक—ईसाईयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कीन हैं ? और ईश्वर की स्त्री, सास, श्वमुर, साला और सम्बन्धी कीन हैं ! क्योंकि अब तो आदमी की बेटियों के साथ विहाह होने से ईश्वर इन का सम्बन्धी हुआ और जो उन से उत्पन्न होने ते हैं वे पुत्र और प्रपीत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन नक्षली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है कह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत् की बात जाने वह जीव है क्या अब स्रष्टि की थी तब आगे मनुष्य बुष्ट होंगे ऐसा कहीं जानता था ! और पञ्चताना अतिशोकांदि होता भूल से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि ईसाईयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से

अंतिरोकादि से पृथक् हो सकता था। भला परा पत्ती भी दुष्ट हो गये बदि वह ई-श्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विपादी क्यों होता ? इसलिये न यह ईश्वर और न यह ई-श्वरकृत पुस्तक हो सकता है जैसे बेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्रेरा, दु:स रोकादि से

रहित "सिश्चदानन्दस्बरूप" है उस को ईसाई लोग मानते वा अब भी माने तो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकें ॥ १२ ॥

१३ - उस नाम की लम्बाई सीन सी हाम कीर बीकाई प्रभास हाथ कीर कंचाई तीस हाम की होने। तृ नाव में जाना तृ और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पालियां तेरे साथ। और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाव में लेना जिस से बे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होनें। पंकी में से उस के भांति २ के और होर में से उस के भांति २ के और पृथिवी के हर एक रेगवेंथों में से भांति २ के हर एक में से दो २ तुम्क पास आवें जिस से जीते रहें। और तृ अपने लिबे साने को सब सामग्री अपने पास इकड़ा कर वह तुम्हारे और उन के लिबे मोजन होगा। सो इरवर की सारी आज़ा के समान नृह ने किया। तें। पर्व ६ आ० १५। १०। १८। २०। २१। २२।

समीक्षक भला कोई भी विद्वान ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के बका को ईश्वर मान सकता है ! क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी, इथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि कोड़ों जन्तु और उन के ख़ोने पीने की चीजें वे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हैं ! यह इसीलिये मनुष्यकृत पुम्तक है जिस ने यह लेख किया है वह विद्वान भी नहीं था। १३॥

१४—श्रीर नृह ने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हर एक पवित्र पंछियों में से लिये और होम की मेट उस वेदी पर चटाई और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये में पृथिवी को फिर कभी साप न दंगा इस कारण कि आदमी के मन की भावना उस की लड़-काई से बुरी है और जिस शिंत से मैंने सारे जीववारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा। ती वर्ष द शां २०। २१।

समीलक — वेदी के बनान, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि वे नातें केदों से बाइबिल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे जुगन्ध सूंघा ? क्या यह ईसाईयों का ईश्वर मनुष्यवत् अल्पन्न नहीं है ? कि कभी साप देता है और

कमी चक्रताता है, कभी कहता है साप न दूंगा, पहिले दिया था और फिर भी देंगा प्रथम सब को मार डाला और अब कहता है कि कभी न मारूंगा !!! वे बातें सेव लड़कों कीसी हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान की क्योंकि विद्वान की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है !! १४ !!

१५-और ईश्वर ने नृह को और उस के बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा। कि हर एक जीता जलता जंतू बुम्हार मोजन के लिये होगा मैंने हरी तरकारी के समाम सारी जम्म अर्थें की केवल मांस उस के जीव अर्थात् उस के लोहसमेत सत साना। ती० पर्व र आ० १।३।४।

समीक्षक — क्या एक की मारा कष्ट दे कर दूसरों की आनन्द कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईरबर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे की सिन्सावों तो महापापी नहीं हों ? इसीप्रकार यह बात है क्योंकि ईरबर के लिये सब प्राची पुत्रवत हैं ऐसा न होने से इन का ईरबर क्साईवत काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिय ईसाइयों का ईरबर निर्देग होने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १५ ॥

१६ — और सारी पृथिनी पर एक ही नोली और एक ही भाषा थी। फिर उन्हों ने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट जिस की नोटी अर्थ को खुंचे अपने लियें बनावें और अपना नाम करें न हो कि हम सारी पृथिनी पर दिक्ष मिल हो जायें। तब ईरवर उस नगर और उस गुम्मट के जिसे आमद के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा तब परमेश्वर ने कहा कि देखों थे लोग एक ही हैं और उनसब की एक ही मोली है अब ने ऐसा २ कुछ करने लगे सो ने जिस पर मन लगानेंगे उससे अलग न किये जायेंगे। आओ हम उतरें और वहां उन की भाषा को गड़ब डामें जिस से एक दूसरे की नोली न समर्भें। तब परमेश्वर ने उन्हें बढ़ां से सारी पृथिनी पर छिल भिल किया और ने उस नगर के बनाने से अलग रहे। ती। पर दिश्व भिल किया और ने उस नगर के बनाने से अलग रहे।

समीलक जब सारी प्रथिवी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाइ यों के ईर्ष्यक ईश्वर ने सब की भाषा गड़बड़ा के सब का सत्यानाश किया उस ने यह बड़ा अपराध किया ! क्या यह रौतान के काम से मी बुरा काम नहीं है ? और इस सु यह भी निदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था कीर जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह विना एक अविद्वान के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक वयों कर हो सकता है ? ॥ १६ ॥

१७— तब उस ने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख में जानता हूं तू देखने में सुन्दर की है। इसलिये यों होगा कि जब मिश्री नुभ्ते देखें तब वे कहेंगे कि यह उस की पत्नी है और मुभ्ते मार डालेंग परन्तु तुभ्ते जीती रवखेंगे। तू कहियो कि मैं उस की बहिन हूं जिससे तेरे कारण मेरा मला होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे। ती० पर्व १२। आ० ११। १२। १३।

समीक्षक--अब देखिये! जो अविरहाम बड़ा पैगृम्बर ईसाई और मुसलमानों का बजता है और उस के कर्म मिश्याभाषणादि बुर हैं भला जिन के ऐसे पैगृम्बर हों उन को बिया वा कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके !!! १७ !!

१ = — भीर ईश्वर ने अविरहाम से कहा कि तू और तरे पीचे तेरा वंश उन की पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुक्त से और तरे पीछे तरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का स्तान: किया जाता। और तुम अपने शरीर की ख़लड़ी काटी और वह मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिन्ह होगा और तुम्हारी पीड़ियों में रहे एक आठ दिस के पुरुष का स्तान: किसाआय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तरे वश का न हो। रूप से मोल लिया जाय जो तरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तरे क्ये से मोल लिया गया हो अक्स्य उस का स्तान: किया जाय और मेरा नियम तुम्हार मांस में ससर्वदा नियम के लिये होगा। और जो अस्तान: बालक जिस की ख़लड़ी का स्तान: न हुआ हो सो माशी अपने लोग से कट जाय कि उस ने मेरा नियम तोहा है। तौ० पर्व १०।

समीक्षक - अब दे लिये ! ईश्वर की अन्यथा आजा कि जो यह ख़तनः करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि छि में बनाता ही नहीं और जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है जैसा आंख के ऊपर का चमड़ा क्योंकि वह गुप्तस्थान अतिकोमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक की दी के भी काटने और थोड़ी सी चीट लगने से बहुत सा दु:ख होवे और वे लचुशंका के प्रसात कुछ मूं आंख कपड़ों में न लगे इत्यादि वातों के लिये इस का काटना बुरा है और अब ईसाई लोग इल

1

आजा को क्यों नहीं करते ? यह आजा सदा के लिये है इस के न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुम्तक का एक बिन्दु भी भृटा नहीं हैं मिथ्या हो गई इस का रोज विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १ = ॥

११---जब ईश्वर अविरहाम से वार्ते कर चुका तो ऊपर चला गया । ती० पर्व १७ । आ ०२२ ।

समीक्क-इस से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पित्वत् था जो उपर से नीचे और नीचे से उपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत् वि-वित होता है ॥ १६॥

समीक्षक-अब देखिये ! सज्जन लोगो ! जिन का ईश्वर बळुड़े का मांस साथे उस के उपासक मान बढ़ाड़े आदि पशुओं को क्यों छोड़ें ! जिस को कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है ! और ईश्वर के साथ दो मनुष्य व जाने कीन थे ! इस से बिदित होता है कि जं-यहाँ मनुष्यों की एक मश्डली थी उन का जो प्रधान मनुष्य था उस का नाम नाइबित में ईश्वर रक्ता होगा इन्हीं वालों से बुद्धिमान लोग इन के पुस्तक की ईश्वरहत नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समझते हैं।। २०॥

२१-और परमेश्वर ने अनिरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कह के मुस्कुराई कि जो मैं बुढ़िया हूं सच मुच बालक जन्ंगी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य है। ती० पर्व १८ । आ० १३ । १४ ।

समीत् क-प्रव देखिये ! कि क्या ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के वा क्षियों के समान चिड़ता और ताना मारता है !!!॥ २१॥

२२-तब परमेश्वर ने सद्ममृरा पर गंधक और आग परमेश्वर की ओर से ब-र्षाया । और उन नगरों को और सारे चागान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर जगता था उलटा दिया । तौद उत्पर्व पर्व १९ । भ्रव २४ । २५ ।

समीक्षक-अब यह भी लीला बाइबिल के ईश्वर की देखिये। कि जिस की शलक आदि पर भी कुछ दया न आई। क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है जिन का ईश्वर ऐसा

काम करे उन के उपासक क्यों न करें ॥ २२ ॥

१ २३-आओ हम अपने पिता को दास्त रस पिताचें और हम उस के साथ शयन करें कि हम अपने पिता से वंश चलावें। तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दान्य रस पिलाया और यहलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया। हम उसे आ- ज रात भी दाख रस पिलावें नृ जाकर शयन कर । सो ल्या की दोनों मेटियां अपने पिता से गर्मिसी इही । तौ • उत्प० पर्व ११। अ१० ३२। ३३। ३४। ३६।

समीक्षक—देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यगन के नरो में कुकर्म करने से नवच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उन की नुराई का क्या पारावार है ? इसीलिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये !! २३ !!

, २४— और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से मेट किया और अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया । आँर सरः गर्भिशी हुई। ती० उत्प० पर्व२१। आ० १।२।

समीच — अब विचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती की, यह काम कैसे हुआ ! क्या बिना परमेश्वर और सरः के तीसरा कोई गर्भम्यापन का कारण दीस्तता है ? ऐसा

विदित होता है कि सरः परवेश्वर की कृषा से गर्भवती तुई !!!।। २४ ।।

२५ -- सन अनिरहाम ने बड़े तड़के उठ के रोटी और एक पखाल में जल लिखा और हाजिर: के कम्बे पर धर दिवा और लड़के की भी उसे सींप के उसे निदा किया। उस ने लड़के की एक भाड़ी के नले डाल दिया। और नह उस के समुख बैठ के निक्का २ रोई। तन ईश्वर ने उस बालक का शब्द मुना। सीं ० उत्र० २१। आ० १४। १६। १७।

समील्क --- अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः का य-लपात करके हाजिरः को वहां से निकलवा दी और चिल्ला २ रोई हाजिरः और शब्द मुना लड़के का वह कैसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को अम हु-आ होगा कि यह बालक ही रोता है अला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? विना साधारण मनुष्य के बचन के इस पुस्तक में शोड़ी सी बात सस्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥

२६ - और इन बातों के पीछे यां हुआ कि ईश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा किई और उसे कहा। हे अबिराहम! तू अपने बेटे को अपने इकलांठ इजहाक को जिसे तू प्यार करता है ले। उसे होम की मेंट के लिये चड़ा और अपने बेटे इजहाक को बांच के उस बेदी में लक्क दियों पर घरा। और अबिरहाम ने लूगी ले के अपने बेटे को बात करने के लिये हाथ बड़ाया। तब परमेश्वर के दूतने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अबिरहाम र अपना हाथ लड़के पर मत बड़ा उसे कुछ मत कर क्यों कि अब में जानता हूं कि तूई श्वर से डरता है। तो उस्पार पर्व २२। आ १। २। १। १०। ११। १२।

समीलक अब स्पष्ट हो गया कि यह नायनिल का ईश्वर श्रह्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं और अनिरहाम मी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेद्या क्यों करता ? और जो नायनिल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उस की भनिष्यत् अद्धा को भी सर्वज्ञता से जान ले ता इस से निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥

२ - सो आप इमारी समाधिन में से चुन के एक में अपने मृतक को गाहिये जिस तें आप अपने मृतक को गाँड़ें। ती॰ उत्र॰ पर्व २३। आ० १।

समीलक-मुदों के गाड़ने से संसार की नड़ी हानि होती है क्योंकि वह सड़ के बायु को दुर्गन्थमय कर रोग फैला देता है। ( प्रश्न ) देखों ! जिस से पीति हो उस

को जलाना अच्छी बात नहीं और गाडना जैसा कि उस को सला देना है इसीलिये गा इस अच्छा है। ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं र-खते ! और गाडते भी क्यों हो ! जिस जीवात्मा से प्रीति भी वह निकृत गया अब हु-र्यन्थमय मुद्दी से क्या प्रीति ! श्रीर जो प्रीति करते हो तो उस को प्रथिवी में क्यों गा-डते हो क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुम्त को भूमि में गाड देवें तो वह सन कर प्र-सन्न कभी नहीं होता उस के मुख आंख और शरीर पर घुल, पत्थर, ईंट, चुना डालना. काची पर पत्थर रखना कीनसा पीति का काम है ? और सन्द्रक में डाल के गाइने से बहुत दूर्गन्थ होकर प्रथिवी से निकल वायु को विगाड कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है। इसरा एक मुदें के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब से सी, हजार वा लाख अथवा कोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है न वह खेत, न बगीचा और न बसने के काम की रहती है इसी लिये सब से बूरा गाड़ना है उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्यों के उस की जत जन्त उ-सी समय चीर फाड के खालेते हैं परन्तु नी कुछ हाड वा मल जल में रहेगा वह स-डकर जगत को दः खदायक होगा उस से कुछ एक थोड़ा बुरा जक्कल में छोड़ना है क्योंकि उस को मांसाहारी पशु पत्ती लंब खायरें तथापि जो उस के हाड की मजा श्रीर मल सड कर जितना दुर्गन्व करेगा उतना जगत् का अनुपकार होगा श्रीर जो जनाना है वह सर्वेत्तम है क्योंकि उस के सब पदार्थ ऋणु हो कर वायू में उड जायेंगे। ( प्रश्न ) जलाने से भी दुर्गन्ध होता है ! ( उत्तर ) जो अविधि से जलोंने तो थोडा सा होता है परन्तु गाड़ने अपदि से बहुत कम होता है और जो विधिपूर्वक जैसा कि बेद में लिखा है मुद्दें के तीन हाथ गहिरी, सादे तीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ लंबी, तले में डेर बीता अर्थात चढा उतार वेदी लोद कर शरीर के बराबर थी उस में एक सेर में रत्ती भर कस्तुरी, मासा भर केसर, डाल न्यून से न्यून आध मन चन्दन अधिक चाहें जितना ले अगर तगर कपूर आदि और पलारा आदि की लकड़ियों को बेदी में अमा उस पर मु-दी रख के पुनः चारों श्रोर जनर वेदी के मुख से एक एक बीता तक भर के घी की त्राहति दे कर जलाना चाहिये इसपकार से दाह करें तो कुत्र भी दर्गन्थ न हो कि-न्त इसी का नाम अन्त्येष्टि, नरमेक, पुरुषनेव कल है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न ढाले चाहें बह मीख मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे अपेर जो घृतादि किसीवकार न मिल सके तथापि गाइने अपदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलना उत्तम

क्योंकि एक विस्ता भर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों को ड़ों मृतक जल सकते हैं भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं निगड़ती और कवर के देखने से भय भी होता है इस से गाड़ना आदि सर्वश्रा निषद है ॥ २७॥

२ - परमेश्वर मेरे स्वामी ऋबिरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी को अ-धनी द्या और अपनी सचाई बिना न छोड़ा मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई । ती० उत्प० पर्व २४ । आ० २७ ।

समीक्षक -- क्या बह अविरहाम ही का ईश्वर या ! और जैसे आज कल निगारी बा अगवे लोग अगुआई अर्थात् आगे २ चल कर मार्ग दिखलाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आज कल मार्ग क्यों नहीं दिखलाता ! और मनुष्यों से वातें क्यों नहीं करता ! इसलिये ऐसी बार्ते ईश्वर वा ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती किन्तु अक्रली भनुष्य की हैं।। २ = ॥

२१—इसमध्येल के बेटों के नाम ये हैं इसमझयेल का पहिलोंठा नवीत, और किंदार और अदिविएल, और मिवसाम, और मिसमाश्च, और दूम: और मस्सा । हदर, और तिमा, इत्र, नकील, और किंदम: ॥ ती ० उत्प ० पर्व २५ । आ० १३ १४ । १५ । समीत्तक—यह इसमञ्चल अविरहाम से उस की हाजिर: दासी का हुआ था ॥११॥

२०—मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू अपने पिता के पास ले जाइओ जिसते बह साथ और अपने मरने से आगे तुभे आशीष देवे । और रिवकः ने अपने चर में से अपने जेठे बेटे एसी का अच्छा पहिरावा लिया और वकरी के मेम्नों का चमड़ा उस के हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा तब यश्चकृष अपने पिता से बोला कि मैं आप का पहिलोठा एसी हूं आप के कहने के समान मैंने किया है उठ वैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिस्ते आप का प्राग्य मुक्ते आशीष दे। तैं ० उत्पार्ण पर्व २७। आ० १। १०। १५। १६। ११।

समीत्तक—देखिये ! ऐसे मूठ कपट से आशीर्वाद ले के पश्चात् सिद्ध और पैगं-बर बनते हैं क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ! और ऐसे ईसाइयों के आगुषा हुए हैं पुनः इन के मत की गड़ बड़ में क्या न्यूनता हो ! ।। ३० ।।

३१-और यश्रकृष बिहान की तड़के उठा और उस पत्थर की जिसे उस ने अप-ना उसीसा किया था खम्मा खड़ा किया और उस पर तेल डाला । और उस स्थान

\*

का साम वेतरहत स्वस्ता । श्रीर यह प्रत्यार को मैंने स्वस्मा सहा किया ईरवर का शरा । ती o उत्पार पर्व २८ । आ०१८ । १६ । २२ ।

समीक्तक-अब देखिये ! जङ्गलियों के काम इन्हीं ने पत्थर पूजे और पुजवाये और इस को मुसलमान लोग "बयतुलमुक़द्दस" कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! जी क्या कहना है ईसाई लोगो महाबुत्परस्त तो तुन्हीं हो ॥ ३ १ ॥

३२ — आँर ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उस की सुनी और उस की कोल को लोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर मेरी निन्दा दूर किई। तौ० उत्प० पर्व ३०। आ० २२। २३।

समीलक-बाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्तर है स्नियों की कोस स्रोलने को कौन से शख बा श्रीषध थे जिन से स्रोली ये सब बात अन्धापुन्य की हैं ॥ ६२॥

३२ — परन्यु ईश्वर श्रारामी लावनकने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा कि चौकस रह तू ईश्वर यश्चकून को भला नुरा मत कह क्योंकि अपने पिता के घर का निपट श्रमिलावी है तूने किस लिये मेरे देवों को नुराया है। तौ०। उत्प० पर्व ११। आ० २४। ३०।

समीत्तक-षह हम नमूना लिखते हैं हजारों मनुप्यों को स्वप्न में आया बातें किई जामत् सालात् मिला, लाया, पिया, आया, गया आदि बाइबिल में लिखा है परन्तु अब न जानें वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जामत् में भी ईश्वर नहीं मिलता और वह भी विदित हुआ कि ये जंगली लोग पाषाणाचि मूर्तियों को देव मान कर मूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देकें का जुराना कैसे घटे ? ॥ २३ ॥

३४ — और यत्रकृब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उसे आ मिले । और यत्रकृब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है। तौ० उत्प० पर्व ३२। आ०। १। २।

समीक्षक अब ईसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्य नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे और जहां तहां चढ़ाई कर के लड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन ? 11 ३४ ।। ३५ - और यश्चक् श्रकेला रह गया और यहां पीफटेलों एक जन उस से मस्नियुद्ध करता रहा । और जब उस ने देला कि वह उस पर प्रवल न हुआ तो उस
की जांघ को भीतर से छुआ तब यश्चक् के जांघ की नस उस के संघ महायुद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि मुम्मे जाने दे क्योंकि पी फटती हैं और वह
बोला में तुम्मे जाने न देऊंगा जब लों तू मुम्मे आशीष न देवे ॥ तब उस ने उसे कहा
कि तेरा नाम क्या और वह बोला कि यश्चकृव । तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे
को यश्चकृव न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के
आगे राजा की नाई महायुद्ध किया और जीता ॥ तब यश्चकृव ने यह कहिके उस से
पूछा कि अपना नाम बताइये और वह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और
उस ने उसे वहां आशीब दिया । और यश्चकृव ने उस स्थान का नाम फनूएल रक्खा
क्योंकि में ने ईश्वर को प्रत्यक्त देला और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब वह फनुएल से
पार चला तो सूर्य्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांब से लगड़ाता था ॥
इसित्ये इसरायेल के कंश उस जांच की नस को जो चड़ गई थी आज लों नहीं खाते
क्योंकि उस ने यश्चकृव के जांघ की नस को घड़ गई थी छुआ था। तौ० उत्प० पर्व
२३। २४। २४। २६। २०। २०। २०। २०। ३०। ३१। ३२।

समील्यक — जब ईसाइयों का ईश्वर श्रसाड़मल्ल है तभी तो सरः और राखल पर पुत्र होने की कृपा की मला यह कभी ईश्वर हो सकता है ? और देखों ! लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा श्रपना नाम ही न बतलावे ! और ईश्वर ने उस की नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघ की नाड़ी को श्रच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि सश्चकृष लंगड़ाता रहा तो श्रन्य भक्त भी लंगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यत्त देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात विना शरीर वाले के कैसे हो सकती है ! यह केवल लड़कपन की लीला है !। ३ ॥।

३६ — और यहूदाह का पहिलौटा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो पर-मेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने श्रोनान को कहा कि अपनी भाई की पत्नी पास जा और उस से व्याह कर श्रपने भाई के लिये वंश चला । श्रीर श्रोनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा और यों हुआ कि जन वह अपनी भाई की

Œ

पत्नी पास गया तो वीर्य्य को भूमि पर गिरा दिया ॥ श्रीर उस का वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इस लिये उस ने उसे भी मार डाला। तौ० उत्प० प० २०। श्रा० ७। ०। १। १०।

समीक्तक — अन देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ! जन उस के साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला ! उस की बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी और वेदोक्त नियोग भी अथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की वातें सब देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥

### तौरेत यात्रा की पुस्तक

६७ — जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इवरानी को देखा कि मिश्री उसे मार रहा है। तब उस ने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं तब उस ने उस मिश्री को मार डाला और बालू में उसे श्रिपा दिया।। जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में भरगड़ रहे हैं तब उस ने उस अंधिरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है। तब उसने कहा कि किस ने तुमें हम पर अध्यक्त अथवा न्यायी ठहराया क्या तृ चाहता है कि जिस रीति से तने मिश्री को मार उाला मुक्ते भी मार डाले तब मूसा दरा।। और नाग निकला।। ती दिया।

समील् क-श्रव देखिये ! जो बाइबिल का मुख्य सिद्ध कर्ता मत का श्राचार्य मूसा कि जिस का बरित्र क्रोधादि दुर्गुगों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला, और चो-रवत् राजदंड से बचने हारा, अर्थात् जब बात का न्निपाता था तो मुठ बोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगम्बर बना, उस ने यहूदी आदि का मत चलाया वह भी मूसा ही के सहश हुआ। इसलिये ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले करके जंगली अवस्था में थे विद्याऽवस्था में नहीं, इत्यादि ॥ २०॥

३ - श्रीर फसह मेम्ना मारो ॥ श्रीर एक मूठी जूका लेश्रो श्रीर उसे उस लो-हूं में जो बासन में है बोर के ऊपर की चौखट के श्रीर द्वार की दोनों श्रीर उस से छापो श्रीर तुम में से कोई बिहानलों श्रपने घर के द्वार से बाहर न जावे क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये श्रार पार जायगा श्रीर जब वुह ऊपर की चौखट पर श्रीर द्वार की दोनों श्रीर लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जायगा श्रीर नाराक तुकारे वरों में न जाने देगा कि मारे। ती॰ या॰ प॰। १२। आ० २१। २२। २३।

समीद्यक-भला यह जो टोने टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सर्वज्ञ कमी हो सकता है ! जब लोहू का छापा देखे तभी इसराइल कुल को घर जावे अन्यथा नहीं। यह काम जुद्रबुद्धि वाले मनुष्य के सहरा है इस से यह विदित होता है कि ये वार्ते किसी जक्षती मनुष्य की लिखी हैं।। १०।।

३१ — और यों हुआ कि परमेश्वर ने आभीरात को मिश्र के देश में सारे पहि-लीठे को फिराऊन के पहिलीठे से ले के जो अपने सिंहासन पर नैठता था उस ब-म्धुआ के पहिलोठे लों जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलीठे संमेत नाश किये और रात को फिराऊन उठा दह और उस के सब सेवक और सारे मिश्री उठे और मिश्र में बड़ा बिलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा। ती० या० प० १२। आ० २१। ३०।

समीदाक - बाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दयी होकर ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के, बाले, युद्ध और परा तक भी बिना अपराध मार दिये और कुछ भी दया. ज आई और मिश्र में बड़ा बिलाप होना रहा तो भी क्या ईसाइयों के ईश्वर के बिच से निष्ठुरता नष्ट न हुई ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है। यह आध्यर्थ नहीं क्योंकि लिखा है "मां-साहारिणः कुतो दया" जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उस को दया करने से क्या काम है ! । ३ ८ ।

४०—परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इस्राऐल के सन्तान से कह कि वे आगे बढ़ें । परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उस से दो भाग कर और इस्रायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से मूखी भूमि में हो कर चले जायेंगे। तो ० या० प० १४। आ० १४। १५। १६॥

समीक्षक — क्यों जी आगे तो ईश्वर मेड़ों के पीछे गड़िरये के समान इस्रायेल कुल के पीछे र डीला करता था अब न जाने कहां अन्तर्धान हो गया ? नहीं तो समुद्र के बीच में से बारों और की रेलगाड़ियों की सड़कें बनवा लेते जिस से सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का अम छूट जाता । परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर जाने कहां छिप रहा है ! इत्यादि बहुत सी मूसा के साथ असम्मव

लीला बाइबिल के ईश्वर ने की है परन्तु यह बिदित हुआ। कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर वैसे ही उस के सेवक और ऐसी ही उस की बनाई पुस्तक है। ऐसी पुस्तक भीर ऐसा ईश्वर हम लोंगों से दूर रहे तभी अच्छा है ॥४०॥

४१—क्यों कि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्व शाक्तिमान हूं पितरों के अपराध का दगढ उन के पुत्रों को जो मेरा बैर रखते हैं उनकी तीसरी और बौशी पीढ़ी लों देवैया हं ॥ ती व्यव पव २०। आव। ५।

समीक्त--मला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार पीड़ी तक दराड देना अच्छा समभाना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे स-न्तान नहीं होते ! जो ऐसा है तो चौथी पीड़ी तक दराड कैसे दे सकेगा विना अ-पराध किसी को दराड देना अन्यायकारी की बात है ।। ४१ ।।

४२--विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर। छः दिनलों तू परिश्रम कर । और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है। परमेश्वर ने वि श्राम दिन को आरोषि दी। तौ० या० प० २०। आ० ८। १०। ११।

समीक्षक-क्या रिववार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ! और क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ! कि जिस से थक के सातर्वे दिन सो-गया ! और जो रिववार को आधीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों को क्यां दि-या ! अर्थात् शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ईश्वर का क्यों कर हो सकता है ! मला रिववार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिस से एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यों को ऐसे ही अपवित्र कर दिये !

11 88 11

४२-- अपने परोसी पर मूठी साल्ती मत दे । अपने परौसी की श्री और उस के दास उस की दासी और उस के बैल और उस के गदहे और किसी वस्तु का जो तरे परोसी की है लालन मत कर । ती० या० प० २०। आ० १६ । १७ ।

समीचक--वाह ! तभी ती ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे अकते हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अनपर, जैसी यह केवल मतलव सिंधु और पद्मपात की बात हैं ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई कहे कि इम सब म-"नुष्यमात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्य के अन्य कीन खी और दासी वाले हैं कि जिन को अपरोसी गिनें इसलिये मे बातें खार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥४२॥ ४४ — सो अब लड़को में से हर एक बेटे को और हर एक स्त्री को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो । परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रक्लो । तौ • गिनती • प • ६१ । आ • १ • । १ = ।

समीक्षक—बाह ! जी मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है ! कि जो सी, बालक, युद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इस से स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अन्ततयोगि अर्थात् पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये मंगवाता वा उन को ऐसी निर्वय वा विषयीपन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४४ ॥

४५ — जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मर जाय वुह निश्चय घात िक या जाय । और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुम्ते भागने का स्थान बता दूंगा । तौ० या० प० २१। आ० १२। १३ ।

समीक्षक जो यह ईश्वर का न्याय सचा है तो मूसा एक आदमी को मार गाड़ कर भाग गया था उस को यह दंड क्यों न हुआ ! जो कही ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४५ ॥

४६ — और कुराल का ब्लिदान बेलों से परमेश्वर के लिये चड़ाया। और मूसा वे आधा लोहू ते के पात्रों में रक्ता और आधा लोहू बेदी पर बिड़का। और मूसा ने उस लोगू को ले के लोगों पर बिड़का और कहा कि यह लोहू उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है।। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुक्त पास आ और वहां रहा और तुक्ते पत्थर की पाटियां और व्यवस्था और आज्ञा जो मैंने लिखी है दूंगा। ती॰ या॰ प॰ २४। आ॰ ५।६। ८।१२।

समीक्षक — अब देखिये ! ये सब जक्तली लेंगों की बातें हैं वा नहीं ! और परमेश्वर वैलों का बलिदान लेता और नेदी पर लोहू जिड़कता यह कैसी जक्तलीपन असभ्यता की बात है ! जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेने तो उस के मक्त बैल गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें ! और जगत् की हानि क्यों न करें ! ऐसी २ बुरी बातें बाईबिल में गरी हैं इसी के कुसंस्कारों से बेदों में भी ऐसा मृद्धा दोष लगाना चाहते हैं करन्तु ने के के कि बातें का जान कि मारे वह भी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था पर पहाड़ पर रहता था जन वह खुदा स्याही, लेखनी, काग़ज़, नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था और इन्हीं जक्कलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था।। ४६।।

४७—और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुक्ते देख के कोई मनुष्य न जियेगा। और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह। और यों होगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा तो मैं तुमे पहाड़ के दरार में रखूंगा और जब लो निकलूं तुमे अपने हाथ से ढांपूँगा। और अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा। ती० या० प० ३३। आ० २०। २१। २२। २३।

समीक्षक—अब देखिये! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत् रारीरधारी और मूसा से कैसा प्रयञ्च रच के आप खयं ईश्वर बन गया जो पीझा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ से उस को ढांप दिया मी न होगा जब ख़ुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढांपा हो-गा तब क्या उस के हाथ का रूप उसने न देखा होगा।! ४७॥

## लयव्यवस्था की पुस्तक ती •)

४ = — और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मण्डली के तंबू में से यह बचन उसे कहा कि । इसराएल के सन्तान में से बोल और उन्हें कह यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात् गाय बैस और भेड़ बक्दरी में से अवनी अंट लाओ । तौ० लै० व्यवस्था की पुस्तक – प० १ । आ० १ । २ ।

समीक्त — अन विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय नैल आदि की मेंट लेने-वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं द इसी से वह आहंसक और ईश्वर कोटि में गिना कमी नहीं का सकता किन्तु मांसाहारी मपन्ची मनुष्य के सहश है॥४८॥ अह- और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बाल करे और हास्तम के बेटे याजक लोहू को निकट लावें और लोहू को यक्षवेदी के बारों ओर जो मगडली के तनू फे द्वार पर है जिड़ के। तब बह उस मेंट के बिलदान की खाल निकाल और उसे टुकड़ा २ फरे। और हाइत के बेटे याजक यज्ञेवदी पर आग रनर्ले और उस पर लकड़ी चुनें। और हाइत के बेटे याजक इस के टुकड़ों को और शिर और विकास की उन लकड़ी चुनें। और हाइत के बेटे याजक इस के टुकड़ों को और शिर और विकास की की उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर हैं विकि के बरें। जिस ते बिलदान की मेंट होबे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये मेंट किया गया। ती व्लयव्यवस्था की पुस्तक। प०१ आ०। प्राह्म १ । ७। ८। ८। किया गया। ती व्यव्यवस्था की

समीद्यक — तिनक विचारिये ! कि बैल को परमंध्यर के आये उसा के अफ मारें और बहु मरबावे और सोसू को चारों ओर ख़िड़कें, अनिन में लोग करें, ईश्वर सुगंध ले-वे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ! इसी से न बाइबिल ईश्वरकृत और न वह जक़्ली मनुष्य के सहरा लीलाधारी ईश्वर हो सकता है ॥ ४२ ॥

५०— फिर परमेश्वर मूसा से यह कह के बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ वाजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उस ने किया है अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बिज्ञ्या परमेश्वर के लिये लावे । और ब-िज्ञ्या के शिर पर अपना हाश रक्खे और बिज्ञ्या को परमेश्वर के आगे वली करे। लै॰ व्य॰ ती॰ प० ४०। आ० १।३।४।

समीक्षक-अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायिश्वतः म्वयं पाप करे गाय आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग कि ऐसी बातों के करने कराने हारे को भी ईश्वर मान कर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते हैं !!!॥ ५०॥

५.१-जब कोई अध्यक्त पाप करे। तब वह बकरी का निसलोट नर मेम्ना अप-नी मेंट के लिये लावे। और उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह पाप की मेंट है। ती० लै० प० ४। आ० २२। २३। २४।

समीक्षक – वाह जी ! वाह ! ! यदि ऐसा है तो इन के अध्यक्ष अर्थात्ं न्याबा-धीरा तथा सेनापित आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ! आप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बिल्लया, करते आदि के प्राण लेंबें, तमी तो ईसाई लोग किसी पर्य वा पत्ती के प्राण लेने में शंकित नहीं होते मुनो ईसाई लोगो ! अब तो इस जंगली मत को लोड़ के मुसम्मधर्ममम बेदमत को स्वीकार करो कि जिस से तुम्हारा कल्यालाको ॥ ५१॥ ५२ — और यदि उसे मेंड लाने की पूंजी न हो तो यह अपने किये हुए अपराध के लिए हो विडुकियां और कपोत के दो बच्चे मरतेश्वर के लिये लाये। और उस का शिर उस के गले के पास से मरोड़ ढाले परन्तु अलग न करे। उस के किये हुए पाप का प्राय-िश्वत करे और उस के लिये ल्या किया जायगा। पर यदि उसे दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे लाने की पूंजी न हो तो सेर भर चोखा पिसान का दशवां हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे ने उस पर तेज न डाले। और वह ल्या किया जायगा। तो वि प प प । आ ० ० । ८ । १० । ११ । १२ । १३ ।

समी क्ल-अब सुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाट्य भी न डरता होगा और न दिद क्योंकि इन के ईश्वर ने पापों का प्रायश्वित्त करना सहज कर शक्सा है एक यह बात ईसाइयों की बायबिल में बड़ी अद्भुत है कि बिना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनश्द से मांस खाया, और पाप भी छूट गया भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से बह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों को द्या नहीं आती। दया वर्योंकर आने इन के ईश्वर का डवदेश ही हिंसा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्वित है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा आडंबर क्यों करते हैं! ॥५२॥ ५३ - सो उसी बलिदान की खाल उसी बाजक की होगी जिस ने उसे अद्याया

ने इस ईश्वर को धन्य है! कि जिस ने बजुड़ा, भेड़ी और बकरी का बच्चा, के पोत और पिसान (आट) तक लेने का नियम किया। अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे "गरदन मरोड़वाके,, लेता था अर्थात् गर्दन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े। इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष था वह पहाड़ पर जा बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया। जो जंगली अज्ञानी थे उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार करलिया। अपनी युक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पशु पक्षी और अन्नादि मंगा लिया करता था और मीज करता था। उस के दूत फरिस्ते काम किया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा; भेड़ी बकरिया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा स्वार्य करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा स्वार्य करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा स्वार्य करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बजुड़ा स्वार्य करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो कि करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो कि करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो कि करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो कि करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कि करते थे। सज्जन लोग विचार करते थे। सज्जन लो

कौर, समस्त मोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जानें और सन जो कड़ाही में अथवा तने पर सो उसी माजक की होगी। तौ० लै० प० ७। आ० ८। १।

समिक्तक — हम जानते के कि यहां देवी के भोषे और मन्दिरों के पुजारियों की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उन के पुजारियों की पोपलीला उस से सहस्र गुर्की कर कर है क्योंकि चाम के दाम और मोजन के पदार्थ खाने को आवें किर ईसाइयों ने सूच मीज उड़ाई होगी ? और अब भी उड़ाते होंगे ? मला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उस का मांस लिलावे ऐसा कभी हो सकता है ? वसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पत्ती आदि सब जीव पुत्रवत् हैं। परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइविल ईश्वरकृत और इस में लिखा ईश्वर और इस के मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते ऐसी ही सब बातें लयव्यवस्था आदि पुन्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावें ।। ५३।।

### गिनती की पुस्तक

५४ सो गदही ने परमेश्वर के दूत को श्रापने हाथ में तलवार खेंचे हुये मार्ग में खड़ा देखा तब गदही मार्ग से श्रामल खेत में फिर गई उसे मार्ग में फिरने के लिये बल-श्राम ने गदही को लाठी से मारा । तब परमेश्वर ने गदही का मुँह खोला श्रीर उस ने बलशाम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि त्ने मुक्ते अब तीन वार मारा। ती० गि० प० २२। श्रा० २३। २०।

समीलक-प्रथम तो गवहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और आजकल बिश्रप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी ज़ुदा वा उस के दूत नहीं दीखते हैं क्या आज कल परमेश्वर और उस के दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो क्या
बड़ी नींद में सोते हैं ? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये ? वा किसी अन्य
धन्धे में लग गये ? वा अब ईसाइयों से रुष्ट होगये । अथवा मर गये ? विवित
नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं नहीं दीखते तो तब भी नहीं थे और न दीखते होंगे फिन्तु वे केवल मनमाने गपोड़े
उड़ाये हैं ॥ ५४॥

### समुएल की दूसरी पुसक

५५---भीर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का बचन यह कह के नातन की

पहुँचा। कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर मों कहता है (मिके कियास के स्तिये तू एक घर बनावेगा क्यों जब से इसरायस के सन्ताम को निकास सामा मेंने तो बाज के दिन सों घर में बास न किया परन्तुः तंत्रू में और छेरे में फिरा किया) तौ० समुएल की दूसरी पु० प० ७। आ० ४। १। १।

समीस्तक- अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् देहणारी नहीं है। और उलहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर डोलता फिरा तो अब दाऊद घर बना दे तो उस में श्राराम करूं क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं श्राती ? परन्तु क्या करें विचारे फंस ही मबे अब विकलने के लिये वड़ा पुरुषार्थ करना उचित है। १११।

### राजाचों का पुस्तक

प्र — खीर बाबुल के राजा नब्सद नजर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पांचवें मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नब्सर श्रद्धान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्त था यह सलम में आया और उस ने परमेरवर का मन्दिर खीर राजा का भुवन और यह सलम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्त के साथ ही बरूसलम की भीतों को चारों और से दा दिया। ती० रा० प० २५ । आ० ८ । १ । १० ।

समीद्यक—क्या किया जाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उस में आराम करता होगा, परन्तु नबूसर आदान ने ईश्वर के घर को नष्ट अप्ट कर दिया और ईश्वर था उस के दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम तो इन का ईश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुड़वा बैठा न जाने चुप चाप क्यों बैठा रहा ? और न जाने उस के दूत किधर भाग गए ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर का पराकम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखीं सो २ सब व्यर्थ ही गई क्या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने से ही शूरवीर बना था ? अब शूरवीरों के सामने चुप चाप हो बैठा ? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा कराली ऐसी ही हज़ारों इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं॥ ५६॥

\*

### जबूर कुसरा भाग

काल के समाचार की पहिली पुस्तक

५७-सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से क त्तरः अवसः पुरुष विरूक्ति । काल ० द्वर १ । प ११ । आ० १४ ।

समीक्षक अब दोखिये! इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला जिस इ-सराएल कुल को बहुतसे बर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलता था अब भाट कोषित हो कर गरी डाल के सचर सहस्र मनुष्यों को मार डाला जो यह कि-सी किव ने लिखा है सत्य है कि:-

खगे रुष्टः खगे तुष्टो रुष्टस्तुष्टः खगे खगे॥ ब्रव्यवस्थितविक्तस्य प्रसादोऽपिभयंकरः॥६॥

जैसे कोई मनुष्य इत्तरा में प्रसन्न, इत्तरा में अपसन्न होता है अर्थात् इत्तरा २ में प्र-सन्न अपसन्न होवे उस की पसन्नता भी भयदायक होती है वैसी लीला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७॥

### एंयूब की पुस्तक

प्र-शीर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान भी उन के मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ। और परमेश्वर ने शैतान से कहां कि तू कहां से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर तूमते और इधर उधर से फिरते चला आता हूं। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू ने मेरे दास ऐ.यून को जांचा है कि उस के समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है और अब लों अपनी सच्चाई को धर रक्खा है और तू ने मुभे उसे अकारण नाश करने को उमारा है। तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा। परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उस के हाड़ मांस को छू तब वह निस्संदेह तुभे तेरे सामने त्यागेगा तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवल उस के प्राण को बचा। तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयून को शिर से तलवेलों बुरे फोड़ों से मारा। मसूर ऐयू० व० २। आ० १। २। ३। ४। ४। ६। ७।

समीत्तक- अब देखिये !ईसाइमों के ईश्वर का सामर्थ्य कि रौतान उस के सामने उस के भक्तों को दुःख देता है, न शैतान को दरह, न अपने मक्तों को बचा सकता है और न दूतों में से कोई उस का सामना कर सकता है। एक रौतान ने सब को मय-मीत कर रक्खा है और ईश्वर भी सर्वन्न नहीं है जो सर्वन्न होता तो अयूव की प्रीत्म रौतान से क्यों कराता ?॥ ५८॥

## उपदेश की उस्तक

५१ हां मेरे अन्तः करण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बौड़हापन और मूदता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यह भी मन का मूल्या है। क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है। मृ० उ० प० १। अ० १६। १७। १८।।

समीक्त - अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्य्यायवाची हैं उन को दो मानते हैं, और बुद्धिवृद्धि में शोक और दुःख मानना बिना अविद्वानों के ऐसा लेख कीन कर सकता है ! इसलिये यह बाइबिल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी विद्वान् की भी बनाई नहीं है ।। ५१ ।।

यह थोड़ा सा तीरेत ज़बूर के विषय में लिखा, इस के आगे कुछ मचीरिचित आरि इंजील के विषय में लिखा जाता है कि जिस को ईसाई लोग बहुत प्रमासभूत मानते हैं जिस का नाम इञ्जील रक्खा है उस की परीचा थोड़ी सी लिखते हैं कि यह कैसी है।

#### मनीराचित इंजीस

६० यीशु ख़ीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उस की माता मरियम की यूसफ़ से मंगनी हुई थी पर उन के इकट्ठा होने के पहिले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है देखो परमश्वर के दूत ने ख़्म में उसे दर्शन दे कहा हे दाऊद के सन्तान यूसफ़ ! तू अपनी की मरियम को यहां लाने से मत डर क्यों-कि उस को जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से है । इ० प० १ । आ० १ = 1२01

समीलक इन बातों को कोई विद्वान् नहीं गान सकता कि जो पत्यसादि प्रमा-रा और सृष्टिकम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्व मनुष्य जंगलियों का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं भला जो परमेश्वर का नियम है उस को कोई तोड़ सकता है? बो परमेश्वर मी नियम को उलटा पलटा करे तो उस की आजा को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्मम है ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्म रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इस में गर्भ का रहना ईश्वर की स्रोर से है और सूठ मूठ कह दे कि गरमेश्वर के दत ने मुक्त की खप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की श्रीर से है जैसा यह असम्भव प्रपंच रचा है बैता ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना मी पुरासों में असम्भव लिखा है ऐसी २ बातों को आंख के अन्धे गांठ के पूरे लोग मान कर अमजाल में गिरते हैं यह ऐसी बात हुई होगी किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी उस ने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उडादी होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की ओर से है ॥ ६०॥

११ — तब ब्रात्मा यीश को जङ्गल में ले गया कि शैतान से उस की परी ला की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीड़े मूला हुआ तब प-रीचा करने हारे ने कहा कि तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि वे पत्थर रोटियां बन जावें। इं० प० ४। मा० १। २। ३।

समीत्तक - इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्यों-कि जो सर्वज्ञ होता तो उस की परीचा रैतान से क्यों कराता खयं जान लेता भला किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा रक्सें तो कभी बच सके-गा ! श्रीर इस से यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उस में करामात अर्थात् सिद्धि थी नहीं तो राजान के सामने पत्थर रोटियां क्यों न बना देता ? श्रीर श्राप मुखा क्यों रहता ? श्रीर सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उन को रोटी कोई भी नहीं बना सकता श्रीर ईश्वर भी पूर्वक्रत नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ और उस के सब काम विना भूल चुक के हैं॥६१॥

**१२—उस ने उन से कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम को मनुष्यों के मछूने बनाऊं**-गा वे तुरन्त जालों को छोड़ के उस के पीछे हो लिये। इं० प० ४। आ० १६। २०। २१।

समीव्यक-विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तौरेत में दरा आजाओं में लिखा है कि ( सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिस से उन की उमर बढ़े सो ) ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे

माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फँसाने के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को खमत में फँसा कर अपना प्रबोजन सार्चे जन ईसा ही ऐसा था तो आजकल के पादी। लोग अपने जाल में यनुष्यों को फँसाने तो क्या आश्चर्य है ! क्योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में फँसाने वाल की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फँसा ले उस की अधिक प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है । इसी से ये लोग जिन्हों ने वेद और शाखों को न पढ़ा न सुना उन विचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फँसा के उस के मा बाप कुटुन्व आदि से प्रथक् कर देते हैं इस से सब विद्वान् आयों को उचित है कि स्वयं इन के अमजाल से बन अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ।। ६२ ॥

६२ — तब यीशु सारे गालील देश में उन की सभात्रों में उपदेश करता हुआ और राज्य का मुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और हर ज्याधि को चंगा करता हुआ फिरा किया सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दु:खी थे और भूतमस्तों और सृगीवाले और अर्द्धा केंगे उस पास लाये और उसने चंगा किया ३० मं०प०४ आ० २३। २४। २५॥

समीक्तक — जैसे त्राज कल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्वरण आशीर्वाद बीज और भरम की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सचा हो तो बह इज्जील की बात भी सची होने इस कारण भोले मनुष्यों को अम में फँसाने के लिये ये बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देनीपोपों की बातें क्यों महीं मानते ? क्योंकि ने बातें इन्हीं के सदश हैं ।। ६३॥

६४—धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि खर्ग का राज्य उन्हीं का है क्यों कि मैं तुम से कहता हूं कि जब लों श्राकाश और पृथिबी टल न जायें तब लों व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक विन्दु विना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिये इन अति छोटी आक्षाओं में से एक को लोप कर और लोगों को वैसे ही सिखाँव वह खर्ग के राज्य में सब से छोटा कहावेगा। ई० मत्ती० प० ५ । आ० ३ । ४ । १० । १६ ।

समीक्तक-जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इसीलिये जितने दीन हैं

वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थाल् परस्पर लढाई भिडाई करेंने और शज्बन्यसम्बा सगढ करड हो जायगी ! और दीन के कहने से जो धंगले लोगे एव से डीध वहीं को निराधमानी लोगे तो भी ठीक नहीं वर्योंक वीन और अभियान का एकार्य स्त्री किन्त जो मन में दौन होता है उस को सन्तीत क्सी नहीं होता इसलिये वह बात ठीक नहीं । जब आकाश पृथ्वी टल जार्ये तब व्य-वस्था भी दस जायगी ऐसी भनित्व व्यवस्था अनुष्यों की होती है सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं और यह एक प्रत्योधन और भयमात्र दिया है कि जो इन त्राजाओं को न मानेगा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जायगा ॥ १४॥

इ.५. -हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये प्रथिवी पर धन का संचय मत करो । इ० म० । प० ६ । आ० ११ । १२ ।

समीक्षक-इस से विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हक्का है उस समय लो जक्तली और दरिद के तथा ईसा भी वैसा ही दरिद था इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और सिखलाता है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन संचय क्यों करते हैं उन को चाहिये कि ईसा के बचन से वि-रुद्ध न चल कर सब दान पुरुष करके दीन हो जायें ॥ ६५ ॥

६६ - हर एक जो मुक्त से हे मुभू २ कहता है म्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इ० म०। प० ७। आ०२१।

समीक्षक-अन विचारिये नडे २ पादरी निशप साहन और कुश्चान लोग जो यह ईसा का वचन सत्त्व है ऐसा समर्भे तो ईसा को प्रभु अर्थात ईश्वर कभी न कहें बदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥

६७-उस दिन में बहुतेरे मुक्त से कहेंगे तब मैं उन से खोल के कहूंगा मैंने तुम को कभी नहीं जाना है कुकर्म करने हारे मुक्त से दूर होत्रो । इ० । य० । प० । ७। आ० २२। २३।

समीसक-देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्या-याधारा बनना चाहता था यह केवल भोने मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ।।६ ७।।

९ व्यापित के को को को का उस को प्रणाम कर कहा है प्रभु जो आप चाहें तो मुक्ते शुद्ध कर सकते हैं थीशु ने हाथ बढ़ा उसे खू के कहा मैं तो चाहता हुं

शुद्ध हो जा भीर उस का कोड़ तुरन्त शुद्ध हो गया। इ०म०। प० ≈ । भा०२।३।

ससीलक ये सब बातें भोले मनुष्यों के फंसाने की हैं क्यों कि जब ईसाई लोग इन बिका खाष्टिकम विरुद्ध वातों को सत्य मानते हैं शुका नार्थ, धन्यन्तिर, करयप आदि की बात जो पुराण और भारत में अनेक दैत्यों की बरी हुई सेना को जिला दिई वृह्ह स्पित के पुत्र कच को टुकड़ा २ कर जानवर और मिच्छियों को खिला दिया फिर भी शुकाचार्थ्य ने जीता कर दिया परचान कच को मार कर शुकाचार्थ्य को खिला दिया फिर अधि अकाचार्थ्य ने जीता कर बाहर निकाला आप मर गया उस को कच ने जीता किया करयप ऋषि ने मनुष्य सिहत वृद्ध को तक्षक से भरम हुए पी हो पुनः वृद्ध और मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तिर ने लाखों मुदें जिलाये लाखों कोही आदि रोगियों को चंगा किया लाखों अन्धे और बहिरों को आंख और कान दिये इत्यदि कथा को मिथ्या क्यों कहते हैं ! जो उक्त वातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं ! इसिलये ईसाईयों की बातें केवल हठ और लड़कों के समान हैं । ६ = 11

६१-तब भूनग्रस्त मनुष्य कृषरस्थान में से निकल उस से आ मिले जो यहां लों अतिप्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था और देखे। उन्हों ने चिल्ला के कहा ह यीशु ईश्वर के पुत्र ! आप को हम से क्या काम क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतों ने उस से विनती कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो मूश्वरों के भुएड में पैठने दीजिये उस ने उन से कहा जाओ। और वे निकल के मृश्वरों के मुंड में पैठे और देखे। मूश्वरों का सारा भुंड कड़ाड़े पर से समुद्र में दीड़ गया और पानी में डूब मरा ! इं०म० | प० ० | आ० २० | २१ | ३० | ३१ | ३२ | ३३ |

समीक्तक—भना यहां तिनक विचार करें तो ये बातें सब मूठी हैं क्योंकि मरा हुआ मनुष्य क़बरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न संबाद करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि महाजंगली हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं और उन मृत्ररों की हत्या कराई सृश्वरवालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पाप क्षमा और पवित्र करने वाला मानते हैं तो उन भृतों को पवित्र क्यों न कर सका ? और मृत्रर वालों की हानि क्यों न भर दी ! क्या आज कल के मुशिक्ति ईसाई अंगरेज़

\*

लोग इन गणेड़ों को भी मानते होंगे ? यादे मानते हैं तो अमजाल में पड़े हैं ॥६ ६॥

७० - देखो लोग एक अर्द्धकी को जो खटोले पर पड़ा था उसे पास लाये और यीशु ने उन का विश्वास देख के अर्द्धांगी से कहा है पुत्र ढाढस कर ते। पाप समा किये गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये बुलाने आवा हूं। म० इ: । प० १। आ० २। १३॥

समीक्षक — यह भी बातें वैसी ही असंभव है जैसी पूर्व लिख आये हैं और जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवल भोले लोगों को प्रलोभन दे कर फप्ताना है। जैसे दूसरे ने पीये मच भांग और अफ़ीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो स्क कता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किमी के पाम नहीं जाता किन्तु जो करता है वही भोगता है यही ईश्वर का न्याय है यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अभवा न्यायाधीश खयं ले लेवे वा कर्ताओं ही को यथा योग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी हो जावे देखों धर्म ही कल्याग्यकारक है ईसा वा अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न पापियों के लिये क्यों कि पाप किसी का नहीं लूट मकता ॥ ७० ॥

५१ — बीशु ने अपने १२ शिष्यों को अपने पास बुला के उ हैं अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर एक रोग और हर व्याधी को चक्का करें। बोलने हारे तो नुम नहीं हो परन्तु नुम्हारे पिता का आत्मा नुम में बोलता है। मत सम्मक्तों कि में पृथिवी पर मिलाप करवाने को, नहीं, परन्तु खड़ग चलवाने को आया हूं में मनुष्य को उस के पिता से और बेटी को उस की मां से और पतोहू को उस की सास से अलग करने को आया हूं मनुष्य के घर ही के लोग उम के वैरी होंगे॥ आ० ३४। ३५। ३६। ई — म० प० १०। आ० १३॥

समील्फ-ये वे ही शिष्य हैं जिन में से एक ३०) तीस रु०के लोग पर ईसा को पकड़ावेगा और अन्य बदल कर अलग २ मानेंगे भला ये सब बातें जब विद्या ही से विरुद्ध हैं कि भूतों का आना या निकालना विना ओपिय वा पथ्य के व्याधियों का छूटना स्रष्टिकम से असम्भव है इस लिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञानियों का काम है यदि जीव बोलने हारे नहीं ईश्वर वोजने हारा है तो जीव क्या काम करते हैं ! और सत्य वा मिथ्यामाषण का फल मुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगों यह भी एक मिथ्या बात है । और जैसा ईसा फूट कराने और लंडाने को आया था वही आज कल

कलह लोगों में चल रहा है यह कैसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वधा मनु प्यों को दु:ल होता है भौर ईसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समक्त लिया होगा क्योंकि एक दूसरे की फूट ईसा ही अच्छी मानता था तो यह क्यों नहीं मानते होंगे ! यह ईसा ही का काम होता कि घर के लोगों के राजु घर के लोगों को बनाना यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥

७२ — तब यीशु ने उन से कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्हों ने कहा सात और खोटी मळ्लियां तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आजा दी तब उसने उन सात रोटियों को और मळ्लियों को धन्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया सो सब ला के तृप्त हुए और जो दुकड़े बच रहे उन के सात टोकरे भरे उठाये जिन्हों ने लाया सो सियों भीर बालकों को छोड़ चार सहस्र पुरुष थे। इ० म० प० १५ । आ० ३४। १५ । १६ ।३०।६८ । १८।

समीलक अब देखिये ! क्या यह आज कल के भूठे सिद्धों और इन्द्रजाली आदि के समान कुल की बात नहीं है ! उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आगई! यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को भटका करता था अपने लिये मिट्टी पानी और पत्थर आदि से मोहन भोग रोटियां क्यों न बना ली ? ये सब बाते लड़कों के खेलपन की हैं जैसे कितने ही साधु बैरागी ऐसी कुल की बातें कर के भोले मनुष्यों को ठगते हैं बैसे ये भी हैं ॥ ७२ ॥

७६-भीर तब वह हर एक मनुष्य की उस के कार्ब के भनुसार कल देगा ॥इ॰

म॰ प॰ १६ । आ॰ २७ ।
समित्तिक — जब कम्मानुसार फल दिया जायगा तो ईसाइबों का पाप क्षमा होते का उपदेश करना न्यर्थ है और वह सक्षा हो तो यह मृत होने यदि कोई कहे कि क्षमा करने के बोम्य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने के बोग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कमीं का फल यथायोग्य देने ही से न्याय और प्री दया होती है ॥ ७३ ॥

७४-हे अविश्वासी और हठीले लोगों में तुम से सत्य कहता हूं यदि तुम को राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहां से बहां चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुम से श्रसाध्य नहीं होगा ॥इं०

समीक्षक-अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि-"आओ हमारे मत में पाप समा कराओं मुक्ति पाओ,, आदि वह सब मिथ्या बात है। क्योंकि जो ईसार्ने पाप मुडाने विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने शिप्यों के आहमा-क्रों को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहां है ! इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेले राई भर विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इञ्जील पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमास नहीं हो सकता क्यों-कि जो अविश्वासी अपविजात्मा अधन्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना फल्याख की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध हो स-कता है कि जो ईमा का बचन सचा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम में पूरा वा थोडा विश्वास है तो उस से कहना कि आप इस पहाड को मार्ग में से हटा देनें यदि उन के हटाने से इट नाय तो भी पूरा बिरवास नहीं किन्तु एक राई के दाने के बराबर है और जो न हटा सके तो सममी एक झीटा भी विश्वास ईमान अर्थात् धर्म्म का ईसाइयों में नहीं है यदि कोई कहे कि वहां अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो मुद्दें, अन्त्रे, कोरी, भृतप्रस्तों को चन्ना कहना भी आलसी, अज्ञानी, विषयी और श्रांतों को बोध करके सबेत कराल किया होगा जो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता. इस लिये असम्भव वात कह ना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाइट जक्कलीपन की बात क्यों कह देता ! तथापि ( निरस्तपादपे देश एरएडो-ऽपि हमायते ) जैसे जिस देश में कोई भी कृत न हो तो उस देश में एरएड का कृत ही सब से बढ़ा श्रीर अच्छा गिना जाता है वैसे महाजक्तली श्रविद्वानों के देश में ईसा का भी होना ठीक था पर आज कल ईसा की क्या गराना हो सकती है ? 1) ७४ ॥

७५ — मैं तुम्हे सच कहता हूं जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रदेश करने पाओंगे ॥ इ० म० प० १० । आ० ३।

समीत्तक-जन अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुरुष कभी नहीं ले सकता ऐसा सि-

\*

द्ध होता है और बालक के समान होने के लेख से यह विदित्त होता है कि ईसा की बातें विद्या और सृष्टिकम से बहुतसी विरुद्ध वीं और यह भी उस के मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें पूछे गार्जे कुछ भी नहीं आंख मीच के मान लें बहुत से ईसाइयों की बालजुद्धिवत् चेष्टा है नहीं तो ऐसी गुक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानते ! और यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बालजुद्धि न होता तो अन्य को बालबत् बनने का उपदेश क्यों करता ! क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सहश बनाना चाहता ही है। ७५।

७६ — मैं तुम से सच कहता हूं धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितन होगा फिर भी में तुम से कहता हूं कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का मुई के नाके में से जाना सहज है। इ० म० प० १८। आ० २२। २४।

समील क — इस से यह सिद्ध होता है कि ईसा दिर आ धनवान लोग उस की प्रतिष्ठा नहीं करने होंगे इस लिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्यों कि धनाव्यों और दिर हों में अच्छे तुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करें वह अच्छा और बुस करें वह तुरा फल पाता है और इस से यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता आ सर्वत्र नहीं जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं जो ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र है पुनः उस में प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अबिधा की बात है और इस से यह भी आया कि जितने ईसाई धनाव्य हैं क्या वे सब न-रक ही में जायंगे ? और दिन सब स्वर्ग में जायंगे ? मला तिकसा विचार तो ईसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाव्यों के पास होती है उतनी दिर हों के पास नहीं यदि धनाव्य लोग विवेक से धर्म मार्ग में व्यय करें तो दिन नीच गित में पड़े रहें और धनाव्य लोग विवेक से धर्म मार्ग में व्यय करें तो दिन नीच गित में पड़े रहें और धनाव्य लोग विवेक से धर्म मार्ग से व्यय करें तो दिन नीच गित में पड़े रहें और धनाव्य लोग विवेक से धर्म मार्ग से व्यय करें तो दिन नीच गित में पड़े रहें और धनाव्य उत्तम गित को प्राप्त हो सकते हैं।। ७६।।

७७-यागु ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐक्वर्य के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे होलिये हो बा-रह सिंहासनों पर बैठ के इसराइल के बारह कुलों का न्याय करोगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरें। वा माइयों वा विहनों वा पिता वा माता वा स्त्री वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है सो सौ गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा । इं० म०। प० १६। आ०। २०। २०।

समीक्तक - अब देखिये ! ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे पीछे

भी लोग न निकल जांब और जिस ने ६०) रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़ मरवाया वैसे पापी भी इस के पास सिंहासन पर बैठेंगे और इसाइल के कुल का पत्त पात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उन के सब गुरा माफ और अन्य कलों का स्वाय करेंगे अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पत्तपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पद्मपात से निरपराधी कर छोड देते हैं ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इस से बडा दोष आता है क्योंक एक सृष्टि की आदि में मरा और एक कयामत की रात के निकट मरा . एक तो आदि से अन्त तक आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा औ। इसरे का उसी समय न्याय हो गया यह कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक में जायगा सो श्रानन्त काल तक नरक मोगे श्रीर जो स्वर्ग में जायगा वह सदा खर्ग भोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्त वाले साधन और कर्मों का फल अन्तवाला होना चाहिये और तुल्य पाप वा पुरुष दो जीवों का भी नहीं हो सकता इस लिये तारतन्य से अधि क न्यन सख द:ख वाले अनेक खर्ग और नरक हों तभी सख द:ख भोग सकते हैं सो ईसाइयों के पस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक ईश्वरकृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता यह वड़े अनर्थ की बात है कि कदापि किसी के मा बाप सौ सौ नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा और एक ही बाप होता है अनुमान है कि मुसलगानों ने जो एक को ७२ सियां बहिश्त में मिलती हैं लिखा है सो यहीं से लिया होगा ॥ ७७ ॥

७= -- भोर को जब बहन घर को फिर जाता था तब उस को भूख लगी और मार्ग में एक गूलर का बृद्ध देख के वह उस पास आया परन्तु उस में और कुछ न पाया केवल पर्चे और उस को कहा तुम्ह में फिर कभी फल न लगेंगे इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त मुख गया। इं० म० प० २१। आ० १=। ११।

समीलक निष पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह वहा शान्त शमान्वित और कोधादि दोषराहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा कोधी और ऋतु के ज्ञान रहित था और वह जक़ली मनुष्यपन के खमाव युक्त वर्चता था भला जो वृक्त जड़ पदार्थ है उस का क्या अपराध था कि उस को शाप दिया और वह सूख गयां इस के शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी श्रोषधि डालने से सूख गया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ ७०० ॥

७१-उन दिनों क्लेश के पीछे तुरन्त सूर्व अधियारा हो जाकगा और चांद श्र-पनी ज्योति न देगा तारे श्राकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना डिग जाकगी । इं > म० प० २४ । श्रा० २६ ।

समित्तक -- बाह जी ईसा ! तारों को किस बिद्या से गिर षड़ना आपने जाना और आकार की सेना कीन सी है जो डिग जायगी ! जो कभी ईसा थोड़ी भी बिद्या पर ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सन भूगोल हैं क्यों कर गिरेंगे इस से बिदित हो ता है कि ईसा बर्ड़ के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकड़े चीरने छीलना काटना और जोड़ना करता रहा होगा जब तरक उठी कि मैं भी इस जक़ली देश में पैगम्बर हो सकूंगा बातें करने लगा कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकली और ब- हुत सी बुरी वहां के लोग जक़ती थे मान बेठे जैसा आजकल यूरोपदेश उन्नतियुक्त है बैसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ बिद्या हुए धरचात् भी व्यवहार के पेच और हठ से इस पोज मत को न छोड़ कर सर्वथा सत्य बेदमार्ग की और नहीं मुकत यही इन में न्यूनता है ॥ ७१ ॥

प० - आकाश श्रीर प्रथिवी टल जायगे परन्तु मेरी बार्ते कभी म टर्लेगी । इं•म० प० २४। आ•।। २५।।

समीक्तक—यह भी बात अविद्या और मृत्वेता की है भला आकारा हिल कर कहां जायगा जब आकारा अतिमूक्त होने से नेत्र से दीखता नहीं तो इस का हिलना कीन देख सकता है ! और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे अनुष्यों का काम नहीं ॥ = 0 ॥

= १-तव वह उन से जो बाई श्रोर हैं कहेगा हे सावित लोगो मेरे पास से उस श्रनन्त श्राग में जाश्रो जो रोतान श्रीर उसके दूतों के लिये तैयार की गइ है ॥इं० म० प०२५ श्रा० ४१॥

समीक्षक — भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उन को स्वर्ग श्रीर जो दूसरे हैं उन को अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बहिश्त कहां रहेगी ! जो शितान और उसके दूतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती ! और एक शैतान ही ईश्वर के मय से न उरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्योंकि उसी का दूत हो कर बागी हो गया और ईश्वर उस को प्रथम ही पकड़ कर बंदीगृह में न डाल सका न मा

र सका पुनः उस की ईश्वरता क्या जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःस दिया ? ईसा भी उस का कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इसलिये ईसा ईश्वर का न बेटा और न बायबिल का ईश्वर ईश्वर हो सकता है ॥ ८१ ॥

८२-तन बारह शिष्यों में से एक यह्दाह इसकरियोती नाम एक शिष्य मधान याजकों के पास गया और कहा जो मैं बीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊं तो आप लोग मुम्ने क्या देंगे उन्हों ने उसे तीस रुपये देने ठइराया । इं० म० प० २६ । आ० १४ । १५ ।

समीक्षक-अब देखिये ! ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहां मुल गई क्यों-कि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भी उस के साक्षात् संग से पवित्रातमा न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रातमा क्या कर सकेगा ! और उस के विश्वासी लोग उस के भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिस ने साक्षात् सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा । ॥ २॥

= २-जब वे खाते थे तब बीशु ने रोटी ले के धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है और उस ने कटोरा खे के धन्यवाद माना और उन को दे के कहा तुम सब इस से पियो क्योंकि बहमेरा लोहू अर्थात् नय नियम का है। इं० म० प० २६। आ० २६। २७। २०।

समीलक—भला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा विना अविद्वान अंगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज़ को अपने मांस और पीने की चीज़ों को लोह नहीं कह सकता और इसी बात को आज कल के ईसाई लोग प्रभुभोजन कहते हैं अर्थात् खाने पीने की चीज़ों में ईसा के मांस और लोह की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी बुरी बात है ? जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोह को भी खाने पीनेकी भावना से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं ? 11 = 2 11

= 8 — और वह पिता को और जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उस ने उन से कहा कि मेरा मन यहां लों अतिउदास है कि मैं मरने पर हूं और थोड़ा आगे बढ़ के वह मुँह के बल गिरा और मार्थना की हे मेरे पिता जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से टल जाय । इं० म० प० द६। आ० ६०। ३= । ६६।

समीलक ---देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता ईश्वर का बेटा और त्रिकाल-

**3** 

दशीं और विद्वान् होता तो ऐसी अयोग चेटा न करता इस से स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईसा ने अथवा उस के चेलों ने भूठ मृंठ बनाया है कि वह ईरवर का बेटा भूत भविष्यत् का वेता और पाप समा का कत्ती है इस से समझना चाहिये यह के बल साधारण सुधा सच्चा अविद्वान् था न विद्वान् न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४॥

=५-वह बोलता ही था कि देखी यहूवाह जो बारह शिप्यों में से एक था आ पहुंचा श्रीर लोगों के प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनों की भोर से बहुत लोग खड्ग श्रीर लाठियां लिये उस के संग यीश के पकड़वाने हारे ने उन्हें यह पता दिया था जिस की मैं चूंमू उस को पकड़ो और वह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रगाम और उस को चूंमा । तब उन्होंने बीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब शिष्य उसे छोड़ के भा-गे अन्त में दो भूठे साची आ के बोले इस ने कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर दा सकता हूं उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साली देते हैं परन्तु बीगु चुप रहा इस पर महायाजक ने उस से कहा में तुभी जीवते ईश्वर की किया देता हूं इस से कह तू ईश्वर का पुत्र ख़ीष्ट है कि नहीं थीश उस से बोला नू तो कह चुका तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें साद्धियों का और क्या प्रयोजन देखा तुम ने अभी उस के मुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है अब क्या विचार करते हो तब उन्हों ने उत्तर दिया वह वध के यांग्य है तब उन्हों ने उस का मुंह पर ध्का और उसे घूसे भारे औरों ने थेपड़े भार के कहा है खीए हम से भविष्यत् वाणी बोल किस ने तुम्ते मारा गितरस बाहर श्रंगने में बैठा आ श्रीर एक दासी उस पास श्राके बोली तू भी योशु गालीली के संग था उस ने सभी के सामने मुकर के कहा मैं नहीं जानता तृ क्या कहती जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूमरी दासी ने उसे देख के जो। लोग वहां थे उन से कहा यह भी यीशु नासरी के संग था। उस ने किया ला के फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं तब यह धिका-र देने श्रीर किया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। इं० म० प० 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | **१७** | ६० | ६० | ७० | ७३ | □२ | ७४ |

समीक्षक — अब देख लीजिये कि जिस का इतना भी सामर्थ्य ना प्रताप नहीं था कि अपने नेले को इद विश्वास करा सके और व नेले नाहें प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु को लोम से न पकड़ाते न मुकरते न मिथ्याभाषण करते न भूठी किया साते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तारित में लिखा है, कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुत से भारने को चढ़ आये थे वहां ईश्वर के दो दूत थे उन्हों ने उन्हों को अन्धा कर दिया यदांपि यह भी बात असम्भव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य न था और आजकल कितना भड़वा उस के नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रक्सा है भला ऐसी कुदेशा से मरने से आप स्वयं जूभा वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता नो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो। वह ईसा यह भी कहता है कि॥ = ४॥

=६-में अभी अपने पिता से बिनती नहीं करता हूं और वह मेरे पास स्वर्ग दूतों की बारह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा ॥ इ० म० प० २६ । आ० ५३ ।

समीक् क धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखी आश्चर्य की बात जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे बिरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे नो ईसा जुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा नाकि या बयोंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह देना तो भी अच्छा होता ऐसी बहुत सी अपने घमगड़ की बातें करना उचित न थीं और जिन्हों ने ईसा पर भूठ दोप लगा कर मारा उन को भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उस के बिषय में उन्होंने किया परन्तु वे भी तो जंगली थे न्याय की बातों को क्या सम भों ! यदि ईसा भूठ मूंठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उस के साथ ऐसी बुगई न वर्त्तते तो देानों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्मात्मता और न्यायशीलता कहां से लावें ! ॥ ६६ ॥

- अ- यीशु अध्यत्त आगे खड़ा हुआ अध्यत्त ने उस से पूछा क्या तृ यह दियों का राजा है यीशु ने उस से कहा आप ही तो कहते हैं जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस से कहा क्या तू नहीं मुनता कि वे लोग तरे विरुद्ध कितनी साल्ती देते हैं परन्तु उस ने एक बात का भी उस को उत्तर न दिया यहां लों कि अध्यत्त ने बहुत असंभा किया पिलात ने उन से कहा तो मैं यीशु से जो ख़ीष्ट कहावता है क्या करूं सभों ने उस से कहा वह कूश पर बढ़ाया जाने कीर बीशु को कोड़े मार के कूश पर बढ़ा जाने को सींप दिया तब

श्राच्यक्त के योधाओं ने बीश की श्राध्यक्त भवन में लेजाके सारी पलटन उस पास इकड्डी की और उन्हों ने उस का वस उतार के उसे लाल बागा पहिराया और कांटों का मुक्ट गॅंब के उस के शिर पर रक्ता और उस के दिहने हाथ पर नर्कट दिया और उस के आये घटने टेक के यह कह के उसे उड़ा किया है यहदियों के राजा प्रशाम और उन्हों ने उस पर शंका और उस नर्कटको ले उसके शिर पर गारा जब वे उस से ठट्टा करचुके तब उस से वह बागा उतार के मसीका वस्त्र पहिरा के उसे क्रश पर बढ़ाने को ले गये जब दे एक स्थान पर जो गल गया था अर्थात खोप ही का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्हों ने सिरके में पित्त मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उस ने चील के पीना ने चाः हा तब उन्हों ने उसे करा पर चढाया और उन्हों ने उस का दोषपत्र उस के शिर के ऊ पर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी त्रोर श्रीर दूसरा बाई श्रोर उस के संग क्रोी पर चढाये गये जो लोग उघर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर हिला के और यह कह के उस की निन्दा की है मन्दिर के ढाहने हारे अपने की बचा जो तु ईश्वर का पुत्र है तो क़ुश पर से उतर आ इसी शिति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और शाचीनों के संभियो नें टहा कर कहा उस ने श्रीरीं को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है जो वह इसा एल का राजा है तो कृश पर से अब उतर आवे और हम उस का विश्वास करेंगे वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उस को चाहता है ता उस की अब बचावे क्यों-कि उस ने कहा में ईश्वर का पुत्र हूं जो डाक उस के संग चटाबे गये उन्हों ने भी इसी शिति से उस की निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार हो गवा तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा "एली" एलीलामा सबक्तनी" अर्थात है भेरे ईश्वर है मेरे ईश्वर तूने क्यों मुक्ते त्यागा है जो लोग वहां खड़े थे उन में से कितनों ने यह मुन के कहा वह एलियाह को बुलाता है उन में से एक ने तुरन्त दी-ह के इसपंज ले के सिकें में भिगोया श्रीर नल पर रख के उसे पीने को दिया तब यीश ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा। इं० म० प० २७। आ० ११। १२। 1 28 1 27 | 27 | 28 | 26 | 20 | 25 | 26 | 20 | 27 | 22 | ३७ | ३८ | ३६ | ४० | ४१ | ४२ | ४३ | ४४ | ४५ | ४६ | ४७ |

समीक्षक -- सर्वथा बीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु बीशु का मी देाव है क्योंकि ईरवर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि जो वह \*()

किसी का बाप होवे तो किसी का श्वमुर श्वाला सम्बन्धी आदि भी होवे और जब अध्यक्ष ने पृद्धा था तब जैसा सच या उत्तर देना था और यह ठांक है कि जो २ आश्चर्य कम्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी कृश पर से उत्तरकर सब को अपने शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिकें में पित मिले हुए को चील के क्यों छोड़ता वह पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्यों त्यागता ? इस से आनना चाहिये कि चाहो को है कितनी ही चनुराई करे परन्तु अन्त में सच सच और फूठ फूठ हो जाता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जंगली मनुत्यों में कुछ अच्छा था न करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान था क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह हु:स क्यों भोगता ! ॥ ८७॥

== भीर देखों बड़ा भूइंडोल हुआ परमेश्वर का एक दूत उतरा और आंके क़बर के द्वार पर से पत्थर लुड़का के उस पर बैटा वह यहां नहीं है जैसे उस ने कहा वैसे जी उठा है जब वे उस के शिष्यों को संदेश जाती थी देखों यीश उन से आमिला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उस के पांव पकड़ के उस को प्रणाम किया तब यीशु ने कहा मत डरो जा के मेरे भाइयों से कह दो वह गालील को जावें और वहां वे मुक्ते जो देखेंगे ग्यारह शिष्य गालील को उस परवत में गये जो यीशु ने उन्हें बताया था और उन्हों ने उसे देख के उस को प्रणाम किया पर कितनों को संदेह हुआ यीशुने उन पास आ उन से कहा खर्ग में और पृथिवी पर समस्त अधिकार मुक्त को दिया गया है और देखों में जगत के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संग हूं । इं० । म० । प० २ = । आ० २ | ६ | १ | १० | १६ | १७ | १ = | २० |।

समीक्तक — यह बात भी मानने बोग्य नहीं क्योंकि सृष्टिकम और विद्याविरुद्ध है प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उन को जहां तहां भेजना ऊपर से उतरना क्या त- हसलदारी कलकटरी के समान ईड्वर को बना दिया ? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया और जी उठा ? क्योंकि उन क्षियों ने उन के पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? और वह तीन दिन लों सड़ न गया और अपने मुख से सब का अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है शिष्यों से मिलना और उन से सब बाते करनी असंभव हैं क्योंकि जो वे बातें सच हों तो आज कल भी कोई क्यों नहीं जी

#### सत्यार्थत्रकाशः

उठते ! श्रीर उसी शरीर से स्वर्ग को क्यों नहीं जाते ! यह मत्तीरचित इञ्जील का विषय हो चुका अब मार्करचित इञ्जील के विषय में लिखा जाता है ॥ ८८ ॥

## मार्करचित इन्जील।

८१-यह क्या बर्ड़ नहीं । इ० मार्क प० ६ । आ० ३ ॥

समीक्तक — असल में यूसफ बढ़ई बा इसलिये ईसा भी बढ़ई था कितनें ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता था पश्चात् पैगृम्बर बनता २ ईश्वर का बेटा ही बन गया और जंगली लोगों ने बनालिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई काट कूट फृट फाट करना उस का काम है ॥ ८१॥

#### ल्करचित इञ्जील।

र० — यीरा ने उस से कहा तू मुक्ते उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं एक अर्थात् ईश्वर । लृ० पं० १⊏ । आ० १२ ॥

समीक्तक — जब ईसा ही एक ऋद्वितीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवित्रातमा पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ १० ॥

११ — तब उसे हेरोद के पास भेजा हेरोद यीशुको देख के श्रातिश्रानिदित हुआ क्योंकि वह उस को बहुत दिन से देखने चाहता था इस लिये कि उस के विषय में बहुत सी बातें सुनी थीं और उस का कुड़ आश्चर्य कम्मे देखने की उस को श्राशा हुई उस ने उस से बहुत बातें पूंछीं परन्तु उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया। लूक० प० २६। श्रा०। ⊏। १।

समीत्तक—-यह बात मतीरिचन में नहीं है इस लिये ये सान्ती बिगड़ गये क्योंकि सान्ती एक से होने चाहियें और जो ईसा चतुर और करामानी होता तो (हेराद को ) उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इस से विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामत कुछ भी न थी।। र १।।

## योहन रचित सुसमाचार।

१२—श्रादि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था। वह अपि में ईश्वर के संग था। सब कुछ उस के द्वारा एजा गया और जो एजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं एजा गया। उस में जीवन था और बह जीवन मनुष्यों का उजियाला था। प०१। श्वा०१।२।३। ।।

Œ

समीक्षक—आदि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सक्ता और जो वचन ईश्वर के सग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर था यह नहीं घट सकता वचन के द्वारा मृष्टि कभी नहीं हो सकती जब तक उस का कारण न हो और वचन के विना भी जुप चाप रह कर कर्ता सृष्टि कर सकता है जीवन किस में वा क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे जो अनादि हैं तो आदम के नथुनों में श्वास फूंकना भूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है पश्वादि का नहीं ॥ १२॥

र २ -- अमीर बारी के समय में जब शैतान शिमान के पुत्र यिह्ता इस्करियोति के मन में उसे पकड़बाने का मत डाल चुका था। यो •। प० १३। आ० २।

समी० - यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई ईसाइयों से पूछेगा कि शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है जो कहा शैतान आप से आप बहक कता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उस के द्वारा बहकाया मला ऐसे काम इंश्वर के हो सकते हैं ? सब तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिन्हों ने बनाये ने शतान हों तो हों किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक न इस में कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ १३॥

र ४ - तुम्हारा मन ज्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुक्त पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुम से कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं। और जो मैं जा के नुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं। और जो मैं जा के नुम्हारे लिये स्थान तैयार करूं तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं तहां तुम भी रहो। यीशु ने उस से कहा मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है। जो तुम मुक्ते जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० प० १४। आ० १।२।३।४।६।०॥

समी ० -- अब देखिये ये ईसा के बचन क्या पोपलीला से कमती हैं जो ऐसा प्रपंच न रचता तो उस के मत में कौन फंसता क्या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले लिया है और जो वह ईसा के बश्य है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्योंकि ई-श्वर किसी की शिफ़ारस नहीं सुनता क्या ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभ न देता और जो अपने मुख से आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंगी कहाता है इस से यह बात सत्य क-भी नहीं हो सकता ॥ ८४ ॥

१५-में तुम से सच २ कहता हूं जो मुक्त पर विश्वास कर को काँम में करता हूं जन्हें वह भी करेगा और इन से बड़े काम करेगा। यो०। प० १४। आ० १२।

समी० — अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही मुदें जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य काम नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना नाहिये क्यों कि खयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किस की हिये की आंख फूट गई हैं वह इस को मुदें जिलाने आदि का कामकर्ता मान लेवे ॥ ६५ ॥

र६ — जो अद्वेत सत्य ईश्वर है। यो । प । १७ । आ । ३। समी । जन अद्वेत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है। ।। र६॥ इसी प्रकार बहुत ठिकाने इंजील में अन्यथा बार्ते भरी हैं॥

#### योहन के प्रकाशित वाक्य

अब योहन की अद्भुत बात मुनोः--

१७ -- और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे और सात अग्नि दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर की सातों आत्मा हैं। और सिंहासन के आगे कांच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और पाछे नेत्रों से अरे हैं। यो० प्र० प० ४। अ० ४। ५। ६।

समी०—अब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयों का स्वर्ग है । और इन का ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है । और सोने का मुकुटादि आभूषण भारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कौन मान सकता है ? और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ।। ८७ ॥

८ - और मैंने सिंहासन पर बैठने हारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छापदी हुई भी। यह पुस्तक खोलने और उस की छापें तोड़न के बोग्य दीन है। और न सर्ग में म प्रसिद्धी वर न श्रिमिना के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। भीर में अहुत रोने समा इसिलमे कि पुस्तक खोलने और पढने अथवा उसे देखने के मोम्म कोई मही मिला। मो०। म०। पर्व ४। आ०१। २।३।४।

समीलक अब देखिये ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ जिसकी खोलने आदि कर्म करने वाला स्वर्ग और शिवीं पर कोई नहीं मिला बोहन का रोना और पश्चात् एक प्राचीन ने कहा कि वहीं ईसा लोखने बाला है प्रयोजन यह कि जिस का विवाह उस का गीत देखों ! ईसा ही के अपर सब माहात्म्य भुकाते जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हैं।। रूट ।।

4१—धीर मैंने दृष्टि की और देखी सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेम्ना जैसा बध किया हुआ खड़ा है ? जिसके सात सींम धीर सात नेत्र हैं जो सारी पृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों आतमा हैं। यो० ।प्र०। प० प्र। आ० ६।

समी • अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनोज्यापार उस स्वर्ग के बीन में सब ईसाई और नार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और स्वर्ग में जाके सात सींग और सात नेत्र वाला हुआ ! और वे सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया ! भक्ता कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ११ ॥

१००-श्रीर जब उसने पुन्तक लिया तब चारों शाणा श्रीर चौबीसों शाचीन मे-में के आगे गिर पड़े श्रीर हर एक के पास वीण भी और धूप से भरे हुए सोने के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैं। यो०। प०। प०५। आ० = ॥

समी • — अला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नैबेच आर्ति च्यादि पूजा किस की करते होंगे ? और यहां पाटम्टेंट ईसाई लोग बुत्परस्ती ( मूर्चि क्या ) को खरडन करते हैं और इनका स्वर्ग बुत्परस्ती का घर बन रहा है ॥ १००॥

१०१ — और जब मेक्ने छापों में से एक को खोला तब मैंने डांड की चारों प्रा-ि एयां में से एक को जैसे मेघ गर्जने के सब्द को यह कहते मुना कि आ और देखा और मैंने दृष्टि की और देखा एक स्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष्

.

है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जब करने को निकंता। और जब उसने दूसरी खाप सोली। दूसरा घोड़ा जो साल था निकला उस. को यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देने। और जब उस ने तीसरी छाप सोली दे-सो एक काला घोड़ा है। और जब उसने चौथी छाप सोली और देसो एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस का नाम मृत्यु है इत्यादि। यो०। म० प० ६। आ० १।२।६।६।५।७। =।

समी० — अब देखिये यह पुरागों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं ! मला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सके होंगे ! यह स्वप्ने का बरड़ाना जिन्हों ने इस को भी सत्य माना है उन में अविद्या जितनी कहे उतनी ही थोड़ी है।। १०१ !।

१०२ — और वे बड़े राज्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य कवलों तू न्याय नहीं करता है और प्रथिवी के निवासियों से हमारे लोहू का यलटा नहीं लेता है। भीर हर एक को उजला वस्त्र दिया गया और उन से कहा गया कि जब-लों तुम्हारे सक्ती दाम भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई वध किये जाने पर हैं पूरे न हीं तक्लों और थोड़ी वेर विश्राम करो। यो०। प०६। आ०१०। पश्चा कर । ११॥

समी०—जो कोई ईसाई होंगे वे दौरे मुपूर्व होकर एमे न्याय कराने के लिये रोया करेंगे जो वेदमार्ग का म्बीकार करेगा उम के न्याय होने में कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी आज कल बन्द है ? और न्याय का काम नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं ! तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और उन का ईश्वर बहक भी जाता है क्योंकि इनके कहने से माट इन के शतु से पल-टा लेने लगता है और दंशिले स्वभाव वाले हैं कि मरे पिछे खंबर लिया करते हैं शा-नित कुछ भी नहीं और जहां शान्ति नहीं वहां दु:ख का क्या पारावार होगा ॥ १०२॥

१०३-और जैसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृत्त से उस के कटने गूलर महते हैं तैसे आकारा के तारे पृथिवी पर गिर पड़े । और आकारा पत्र की नाई जो लेपेटा जाता है अलग हो गया । सो० । प्र० । प० ६ । आ० १३ । १४ ।

समीक्षक — अब देखिये योहन भनिष्यत् वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐ-सी अपड बएड कथा गाई भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवी पर कैसे निर- सकते हैं ! और मूर्ट्यांदि का भाकविता उन को इधर उधर क्यों आने जाने देगा: । और क्या भाकार को लार्ट्य के स्थान सम्बद्धा है ! यह आकारा साकार पदार्थ नहीं है जिस को कोई लपेटे वा इकहा कर सके इसलिय योहन आदि सब जड़ली मनुष्य थे उन को इन वालों की क्या लकर ! ॥ १०३॥

समीका क्या को कायबिल में ईश्वर लिखा है वह इक्षाएल आदि कुलों का स्वा-मी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जंगलियों का साथ क्यों देता! और उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस से वह ईस्वर नहीं और इक्षाएल कुलादि के मनुष्यां पर छाप लगाना अल्पज्ञता अथवा योद्दन की निथ्या कल्पना है ॥ १०॥ ॥

१०५-इस कारण ने ईरवर के सिंहासन के आगे हैं और उस के मन्दिर में रात और दिन उस की सेवा करते हैं॥ यो०। प्र०। प्र०। श्रा० १५।

समीत्तक — क्या यह महाबुत्परम्ती नहीं है ! श्रथवा उन का ईश्वर देहधारी मनुष्य तुम्य एक देशी नहीं है ! श्रीर ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सेता है तो रात में पूजा क्यों कर करते होंगे ! तथा उस की नींद भी उड़ जाती होगी श्रीर जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा श्रतिरोगी होगा ॥ १०५॥

१०६ — और दूसरा दूत आ के वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास साने की धूपदानी थी और उस की बहुत धूप दिया गया और धूप का धूआ पवित्र लोगों की मा- र्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया। और दूत ने वह धूपदानी ले के उस में वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और राज्द और गर्जन और विजलियां और भुईडोल हुए। यो०। प०। प० = । आ० ३। ४। ५।।

समीक्षक अन देखिये स्वर्ग तक नेदी घूप दीप नैवेश तुरही के शब्द होते हैं क्या नेरागियों के मन्दिर से ईसाइयें। का स्वर्ग कम है ! कुछ घूम धाम अधिक ही है ॥ ॥ १०६॥

१०७—पहिले दूत ने तुरही फूंका और लोह से मिले हुए बोले और आग हुँएँ और वे प्रभिनी पर बाले गए और प्रविधी की एक तिहाई जलगई। बो०। म०। प०। । । आ० ७। समी० — बाह रे ईसाइयों के भविष्यद्वका ! ईश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का राज्य और प्रस्थ की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता है ।। १०७ ॥

१० = — और पांचवें द्त ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारे को देखा जो स्वर्गमें से पृथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुएड के कूप की कुञ्जी उस को दी गई । और उस ने अथाह कुएड का कूप खोला और कूप में से बड़ी मुझी के कुंच की नाई धु-आं उठा ! और उस धुंप में से टिक्कियां पृथिवी पर निकल गई और जैसा पृथिवी के बीलुओं को अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उन से कहा गया कि उन मनुष्यों को जिन के माथ पर ईश्वर की छाप नहीं है बांच मास उन्हें भीड़ा ही जाय थी। पर १ श्वर १ १ २ १ ३ १ ४ १ ४ ।

समीलक - क्या तुरही का शब्द मुन कर तारे उन्हीं दूतों पर और उसी स्वर्ग में गिरे होंगे ! यहां तो नहीं गिरे भला वह कृप वा टिड्डियां भी मलब के लिये ईस्वर ने पाली होंगी और ल्राप को देख बांच भी लेता होगा कि ल्राप वालों को मत काटो ! यह केवल भोने मनुष्यों को उरपा के ईसाई बना लेने का धोखा देना है। के जो तुम ईसाई न होंगे तो तुम को टिड्डियां काटेंगी ऐसी वार्ते विद्याहीन देश में चल सकती हैं आर्यावर्त में नहीं, क्या वह प्रलय की बात हो सकती हैं ! । १०० ॥

१०१--श्रीर घुड़चरें। की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी। यो०। प्र०)प० १। श्रा० १६॥

समीलक — भला इतने घोड़े न्वर्ग में कहां ठहरते कहां चरते और कहां रहते और कितनी लीद करते थे ! और उस का वुर्गन्ध भी स्वर्ग में कितना हुआ हे।गा! बस ऐसे स्वर्ग, ऐसे हर्रवर और ऐसे मत के लिये हम सब आध्यों ने तिलांजली दे दी है ऐसा बसेड़ा ईसाइयों के शिर पर से भी सर्वशक्तिमान की कृपा से दूर हो जाय तो बहुत अ- च्छा हो ॥ १०१॥

११०-और मैं ने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को भोड़ेशा और उस के शिर पर मेघ धनुष्, आ और उस का मुँह सूर्य्य की नाई भार उस के पांव आग के खम्भों के ऐसे थे। और उस ने अपना दहिना पांव समुद्र पर और बायां प्रथिवी पर रक्खा । बो॰। प्र७। प०। १०। आ० १। २। ३॥

समीलफ-अन देखिये इन दूतों की कथा जो पुराखों वा भाटों की कथाचों से थी

१११ — और लगा के समान एक नर्कट मुक्ते दिया गया और कहा गया कि उठ ईश्वर के मन्दिर की और वेदी और उस में के भजन करने हारों की नाप । योज प्रजा पर ११। आउ १॥

समी • — बहां तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो खर्ग में भी मंदिर बनाये और नापे जाते हैं अच्छा है उन का जैसा स्वर्ग है वैसी ही बातें हैं इम लिये यहां प्रभुमोजन में ईसा के रारीराक्यव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं और गिर्जा में भी कृश आदि का आकार बनाना आदि भी बुत्परस्ती है। १११॥

११२-और स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खोला गया और उस के नियम का संदूक उस के मंदिर में दिखाई दिया।। यो०। प०। प०। ११। आ० १६॥

समी • — स्वर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय वन्द रहता होगा कभी २ खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता है ! जो वेदोक्त परमास्मा सर्व-व्यापक है उस का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता । हां ईमाइयों का जो परमेश्वर आकार वाला है उस का चाहे स्वर्ग में हो चाहे भूमि में हो और जैसी लीला टंटन पूर्व की यहां होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी । और नियम संद्क्त भी कभी २ ईसाई लोग देखते होंगे उस से न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच तो यह है कि ये सब बातें मनुत्यों को लुमाने की हैं ॥ ११२ ॥

११६ — और एक वड़ा आध्यर्य सर्ग में दिसाई दिया अर्थान् एक स्त्री जो मूर्य पहिने हैं और चाँद उस के पांश्रों तले हैं और उसके धिर पर चारह तारों का मुकुट है। और वह गर्भवती हो के चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी है और वह जनने को पीड़ित है। और दूसरा आध्यर्य स्वर्ग में दिसाई दिया और देखों एक बड़ा लाल आजगर है जिस के सात शिर और दश सींग है और उस के धिरों पर सात राजमुकुट हैं। और उस की पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को सींच के उन्हें पृथिवी पर डाला। यो०। प०। प० १२। आ० १। २। ३। ४।।

समी० — अब देखिये लंबे चौड़े गयोड़े इन के स्वर्ग में भी विचारी की चिक्काती है उस का दुःख कोई नहीं मुगता न मिटा सकता है और उस अजगर की पूंछ कितनी बड़ी थी जिस ने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला मला पृथिकी सो छोटी है और तारे भी बड़े २ लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहां यही अ-नुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे

## सत्यार्थमकाशः ॥

होंगे और जिस अजगर की पूछ इतनी नड़ी थी जिससे सन तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा ।। ११३॥

२१४-और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीसायेल और उस के दूत अजगर से लड़े और अजगर और उस के दत लड़े ॥ यो०। प०। प० १२। आ० ७॥

समी • — जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःस पाता होगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आश छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो जहां शान्सिमंग भीर उप-द्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४॥ -

११५—और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियानल और रैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है ॥ यो० । प० । प० १२। आ० १॥

समीक्तक—क्या जब वह शैतान न्यर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता था है और उस को जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उस को पृथिवी पर क्यों ड ल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान है तो शैतान को भरमाने वाला कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के विना भरमने होरे भरमें गे और जो उस को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा ! विदित्त तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान से प्रवल है तो ईश्वर ने उस का अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत में शैतान का जितना राज्य है उस के सामने सहस्रांश भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा इस से यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चोर आदि को शीत्र दगड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं पुनः कौन ऐसा निर्वृद्धि मनुष्य है जो वैदिकमत को छोड़ कपोलकिएत ईसाइयों का मत स्वीकार करे ? ।। ११५ ।।

११६ — हाय प्रथिवी और समुद्र के निवासियो क्योंकि रीतान तुम पास उतरा है ॥ यो । प्र० । प्र० १२ । आ ०१२ ।

समीत्तक - क्या वह ईरवर वहीं का रक्षक और म्वामी है ? प्रथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों न मार सका ? ईरवर देखता रहता है और शैतान बहकाता फिरता है तो भी उस को वर्जता नहीं विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर श्रीर एक समर्थ पुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ।। ११६ ॥

११७—श्रीर वयालीस मास लीं युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया। श्रीर उस ने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुंह लोला कि उस के नाम की श्रीर उस के तम्बू की श्रीर खर्ग में वास करने हारों की निन्दा करे। श्रीर उस को यह दिया गया कि पंवित्र लोगों से युद्ध करे श्रीर उन पर जय करे श्रीर हर एक कुल श्रीर मापा श्रीर देश पर उस की श्रीधकार दिया गया ॥ बो० ।प०। प० १३। श्रा० ५।६। ७।

समीक्षक-भला जो प्रथिवी के लोगों को बहकाने के लिये रैतान और पशु आदि को भेजे और पिनत्र मनुष्यों से युद्ध करांने वह काम डाकुओं के सर्दार के समान है वा नहीं है ऐसा काम ईरवर या ईरवर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११०॥

११८—श्रीर मैंने दृष्टि की और देखों मेन्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उस के संग एक लाख चयालीस सहस्र थे जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा है।। यो०। प० प० १४। आ ० १।।

समीलक — अब देन्विये जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उस का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों की गण्या क्यों कर की है एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के बासी हुए रोष करोड़ों ईसाइयों के िएरपर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये हैं ईसाइयों के िएरपर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये हैं ईसाइयों को चाहिये कि सियाने पर्वत जा के देखें कि ईसा का बाप और उन की सेना वहां है वा नहीं है जो हो तो यह लेख ठींक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से बहां आया तो कहां से आया है जो कही स्वर्ग से तो क्या वे पत्ती हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप उपर निचे उड़ कर आया जाया करें व्यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माएडों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् वूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११ = 1

११र-आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम केरेंगे परन्तु उनके कार्य उन के संग हो लेते हैं।। यो०। प०। प०। १४। आ० १६।

समीक्षक-देखिये ईसाइयों का ईरवर तो कहता है उन के कर्म उन के संग रहेंगे

अर्थात् कर्मानुसार फल सब को दिये आंयमे और ये लोग कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा और दामा भी किये जायंगे यहां बुद्धिमान् विचारें कि ईश्वर का वचन सचा वा ईसाइयों का १ एक बात में दोनों तो सखे हो ही नहीं सकते इन में से एक भूठा अवश्य होगा हम को क्या चाहें इसाइयों का ईश्वर भूठा हो बा ईसाई लोग ॥ ११६॥

१२०- और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुगड में डाला। श्रीर रस के कुगड में हाला। श्रीर रस के कुगड में से घोड़ों की लगाम तक लोहू एक सौ कोश तक वह निफला। यो । प्र०। प्र०१४। श्रा० १८।२०।

समी ०-- अब देखिये इन के गए। दे पुराणों से भी बदकर हैं वा नहीं ! ईसाइयों का ईश्वर कीप करते समय बहुत दु: खित हो जाता होगा और जो उस के कीप के कुएड भरे हैं क्या उस का कीप जल है ! वा अन्य द्रवित पदार्थ है कि जिस के कुएड भरें हैं ! और सौ कीश तक रुधिर का बहना असम्भव है क्यों कि रुधिर बायु लगने से भाट जम जाता है पुनः क्यों कर बह सकता है ! इसिलिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं !! १२० !!

१२१ - और देखो स्वर्ग में सार्चा के तम्बूका मेदिर खोला गया ॥ यो० । प्र०। प० १६ । आ० ५ ।

समी • जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो सािह्मयों का क्या काम ? क्यों-कि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इस से सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवन् ऋत्यज्ञ है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है ! निहं निहं कीर इसी प्रकरण में दृतों की बड़ी २ ऋसंभव बातें लिखी हैं उन को सत्य कोई नहीं मान सकता कहां तक लिखें इसी प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी हैं॥ १२१॥

? २२-- और ईश्वर ने उस के कुकमों को स्मरण किया है । जैसा तुम्हें उस ने दिया है तैसा उस को भर देश्रो और उस के कमों के अनुसार दूना उसे दे देशी थी। १०। ४० १८। आ० ५। ६।

समां ॰ देखो प्रत्यक्त ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कर्म किया उस को वैसा और उतना ही फल देनां उस से अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं

वे अन्याय कारी क्यों न हों।। १२२ ।।

१२३ — क्योंकि मेम्ने का विवाह आ पहुंचा है और उस की की ने अपने को तै-यार किया है। यो० प्र०१६। आ० ७॥

समीक्षक — अब मुनिये ! ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं ! क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया पूछना चाहिये कि उस के श्वशुर सामु शालादि कीन ये ! और लड़के बोल कितने हुए ! और वीर्य के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम आयु आदि के भी न्यून होने से अब तक ईसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोग्याजन्य पदार्थ का वियेग अवश्य होता है अब तक ईसाइयों ने उस के विश्वास में धोस्ता स्वाया और न जाने कब तक धोखे में रहेंगे ॥ १२३॥

१२४ — श्रीर उस ने श्रजगर को श्रर्थात् प्राचीन सांप को जो दियाबल श्रीर री-तान है पकड़ के उसे सहस्र वर्ष लों बांध रक्ला । श्रीर उस को श्रधाह कुगड़ में डाला श्रीर बन्द करके उसे खाप दी जिस ते वह अब लों सहस्र वर्ष पूरे न हों तब लों फिर देशों के लोगों को न भरमावे । यो० । प्र० । प्र० । श्रा० २ । ३ ।

समीलक — देखो मरुं मरुं करके रायतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द किया फिरभी छूटे गा क्या फिर न भरमावेगा! ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं। परन्तु यह रायतान का होना ईसाइयों का अम मात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को उरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है जैसे किसी पूर्त ने किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुमको देवता का दर्शन कराऊं किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बना कर रक्ला भाड़ी में खड़ा कर के कहा कि आंख मीच लो जब में कहूं तब खोलना और फिर जब कहूं तभी मीच लो जो न भीचे वह अन्धा हो जायगा वैसी इन मतवालों की बातें हैं कि जो हमारा मज़हब न मानेगा वह रायतान का बहकाया हुआ है जब वह सामने आया तब कहा देखों! और पुनः रीत्र कहा कि मीच लो जब फिर भाड़ी में छिप गया तब कहा खोन लो! देखा नारायण को सब ने दर्शन किया वैसी लीला मज़हावियों की है इस लिय इन की माया में किसी को न फंसना चाहिये॥ १२४॥

१२५-जिस के सन्मुख से पृथिनी और आकाश भाग गये और उन के लिये ज-गह न मिली । भीर मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उन के कमीं के अनुसार किया गया। यो०। प०। प०। २०। आ० ११। १२॥

समीचिक- यह देखो लड़कपन की बात मला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे? ब्रॉंट वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे । और उस का सिहासन और वह कहां ठहरा और मुद्दें परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी और इकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुनस्तक लेखानुसार होता है । और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उस के गुमा श्तों ने ? ऐसी २ वातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीश्वर ईमाई आदि मत वालों ने बना दिया ॥ १२॥ ॥

१२६ — उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ में दुित्हन को अर्थान् मेन्ने की खीको तुम्हे दिखाऊंगा। यो । प्र । प । ११। आ । र ॥ अर्थान् मेन्ने की खीको तुम्हे दिखाऊंगा। यो । प्र । प । प । ११। आ । र ॥ समीचक — भला ईसा ने म्वर्ग में दुित्हन अर्थान् मी अप्त पाई मै। करता हो गा जो जो ईमाई वहां जाते होंगे उन को भी खियां मिलती होंगी और लड़के बाले होते होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से रोगान्पत्ति हो कर मरते भी होंगे। ऐसे म्बर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है।। १२६॥

१२७ — और उस ने उस नल से नगर को नापा कि साड़े सात सी कोस का है उस की लम्बाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है । और उस ने उस की मीत को मनुष्य के अर्थान् हुत के नाप से नापा कि एक सी चवालांस हाथ की है और उस की भीत को मनुष्य के अर्थान् हुत के नाप से नापा कि एक सी चवालांस हाथ की है और उस की भीत की ज़ुड़ाई मृर्थ्यकान्त की थी और नगर निर्मल सोन का था जो निर्मल कांच के समान थी। और नगर के भीत की नवें हर एक वहुमृत्य पत्थर से संवारी हुई थी पहिली नेव मृर्थ्यकान्त की थी दूसरी नीलमिण की तांसरी लालड़ी की चौथी मरकत की। पांचवीं गोमेन्द्र की अर्द्धां माणिक्य की सानवीं पीनमिण की आर्द्धां परेज की नवीं पुखराज की दसवी लहसनिये की ग्यारहवीं भूशकान्त की बारहवी मटीप की। और बारह फाटक बाहर मोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मल सोने की थी।। यो०। प०। प० २१। आ० १६। १७। १८। २०। २०। २०। १०० ११। आ० १६।

समीसक मुना ईमाइमी के म्बर्ग का वर्णन ! यदि ईमाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं नो इतन बड़े शहर में कैसे समा सकैंगे ! क्योंकि उस में मनुष्यों का आगम होता है और उस से निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है और सर्व सोने की है इत्यादि लेख केवल भोले २ मनुष्यों को बहुका कर फंसाने की लीला है। मला लंबाई चोड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु कंमाई साढ़े सात सी कोस क्योंकर हो सकती है यह सर्वथा मिथ्या कपोलकल्य-मा की बात है और इतने बड़े मोती कहां से आये होंगे ! इस लेख के लिखने बड़ि के घर के घड़े में से, यह गवाड़ा पुराख का भी बाप है। १२७॥

सभी ० — जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापा लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं । यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो योहका स्वम की मिश्या वातों का कहने हारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न कर सका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनक पापियों के पाप के भार से शुक्त है वह क्यों कर स्वर्गवासी हो सकता है । १२ = ॥

१२१ -- श्रीर अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का और मैम्ने का सिहासने उस में होगा और उस के दास उस की सेवा करेंगे। श्रीर उस का मुंह देगेंव गे और उस का नाम उन के मांधे पर होगा। श्रीर वहां रात न होगी और उन्हें दिविक का अथवा सूर्य्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सहा सर्वता राज्य करेंगे। योव। प्रव। प्रव २२। श्राव २। ४। ५।।

समी० दिखिये यही ईसाइयां का स्वर्गवास क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उन के दास उन के सामने मदा मुंह देखा करेंगे ? अब यह तो किहिये तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन के सहश गोरा वा अफ्रीका वालों के सहश काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है क्योंकि जहां छोटाई बड़ाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहां दु:ख क्यों न होता होगा ? जो मुख बाला है वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं होसकता ॥ १२ ह। १३०-देख में शीव, आता हूं और मेरा प्रतिकल मेरे साम है जिसतें हर एक को जैसा उस का कार्य्य ठहरेगा वैसा फल देखंगा ॥ यो०। प्र०। प्र० २२। आ० १२॥

समी० — जब यही बात है कि कमीनुसार फल पाते हैं तो पापों की ल्रमा कभी वहीं होती और जो लगा होती है तो इंजील की बातें मुठी यदि कोई कहे कि लमा करना भी इंजील में लिखा है तो पूर्वपरिवरुद अर्थात करनाभी हुई तो मुठ है इसका मानना लोड़ देशो। अब कहां तक लिखें इन की बायबिल में लाखों बातें खंडनीय हैं यह तो बोड़ा सा चिन्हमात्र ईसाइयों की बायबिल पुस्तक का दिखलाया है इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समभ लेंगे बोड़ी सी बातों को छोड़ शेष सब मुठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वैसा ही बाइबिल पुस्तक भी माननीय नहीं हो स-कता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में एहीत होता ही है। १३०।

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वाभिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते कृश्चीनमन्तिषये श्रयाद्द्याः सस्रत्लासः मम्पूर्वः १३॥

# ग्रनुभूमिका॥ (४)

\*

जो यह १४ चौदहवां समुखास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिपाय से, अन्य अंथ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा ? विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरके होने के कारण किसी राज्य अर्थ आदि विषय में वि-रुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं जो (कुरान अर्वी भाषा में है उस पर मौलिवयों ने उर्द में अर्थ लिखा है उस अर्थ का देवनागरी अज्ञर और आर्य्यभाषान्तर कराके पश्चात अर्थी के बड़े २ विहानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उस को उचित है कि मौलवी साहवों के तर्नुमार्क्यों का पहिले खरहन करे पश्चात इस विषय पर लिखे अयोंकि यह लेख केवल मन्प्यों की उ-स्रति और सत्य। इसत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयें। का थोड़ा २ ज्ञान हीये इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय भिले और एक दूसरे के दोवों का संडन कर गुणों का महण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर भूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर भूठ चला सके और न सत्य को रोकं सके श्रीर सत्याऽसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस को इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों को प्रहण और दोवों का त्याग करें और हठियोंका हठ दुराग्रह न्यून करें करावें क्योंकि पक्तपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और न होते हैं सच तो यह है कि इस अनिश्चत स्त-गाभक्त जीवन में पराई हानि करके लाभ से खयं रिक्त रहना और अन्य को रखना म-नुष्यपन से बहिः है इस में जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उस को सउजन लोग वि-दित कर देंगे तत्पश्चात् जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख हठ, दुरा- ग्रह ईर्प्या, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इन की बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक कूमरे की हानि करने से प्रथक् रह परस्पर की लाभ पहुं-चाना हमारा मुख्य कर्म है। अब यह भीदहर्बे समुद्धास में मुसलमानों का मत विषय सज्जनों के सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट को ग्रहण अनिष्ट को परित्याग कीजिये अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वर्ध्येषु ॥

इत्यनुभृमिका



## त्र्रथ यवनमतविषयं समीत्तिष्यामहे ॥ इस के जागे मुसलमानों के मनविषय में लिखेंगे॥

१-त्रारम्भ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करने वाला दवालु ।। मंज़िल १ । सि॰ पारा १ । मृरत १ ।।

समीलक — मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है परन्तु इस बचन से विदित होता है कि इस का बनानेवाला काई दूसरा है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो "मारम्म साथ नाम मल्लाह के" ऐसा न कहता किन्तु "शारम्म वास्ते उपदेश मनुष्यों के" ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिल्ला करता है कि तुम ऐसा कहों तो भी ठींक नहीं, क्योंकि इस से पाप का श्वारम्म भी खुदा के नाम से हो कर उस का नाम भी दृष्ति हो जायगा जो वह ल्या और दया करने हारा है तो उस ने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के मुखार्थ अन्य प्राणियों को मार, दारुख पीड़ा दिला कर मरवा के मांस लाने की माझा क्यों दी ? क्या वे प्राणी अनपरार्था और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ! और यह भी कहना था कि ''परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का श्वारम्भ' बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है, क्या चोरी, जारी, मिध्यामाध्यादि अर्थम का भी श्वारम्भ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कर साई श्वादि मुखलमान, गाय श्वादि के गले काटने में भी ''विस्मिललाह'' इस बचन को पढ़ते हैं जो यही इस का पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराइयों का श्वारम्भ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और युसलमानों का 'खुदा' दमालु मी न रहेगा क्योंकि उस की दया उन इश्वरों पर न रही ! और जो मुसलमान लोग इस का अर्थ नहीं जानते

तो इस वचन का पगर होना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इस का अर्थ और करते हैं तो सुधा अर्थ क्या है ! इत्यादि ॥ १ ॥

२ - ﴿ सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरिदगार/ऋथीत् पालन करने हारा है (सब संसार का)। क्षमा करने वाला दयालु है ॥ मं० १ । सि० १ । मूरतुल्फ़ा विहा । आयत १ । २ ।

समी - जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर समा और दया करता होता तो अन्य मतवाले और पशु आदि को भी मुसलपानों के हाथ से मरवाने का हुक्न न देता। जो सामा करने हारा है तो क्या पापियों पर भी समा करेगा ! और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि "काफिसें को कतल करें।" अर्थात् जो कुरान और पैगृंबर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ! इसलिये कुरान ईश्व-रक्टत नहीं दीखता॥ २॥

१- मालिक दिन न्याय का ॥/तुभा ही को हम मक्ति करते हैं और मुभा ही से सहाय चाहते हैं हैं। दिखा हम को सीधा रास्ता(। मं० १। सि० १। मू० १। आ० ३। ४। ५ ।

समी = नया खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है इस से तो अंधेर विदित होता है ! उसी की भक्ति करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ? और मूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं प्रहण करते ? क्या सूधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विरोध कुछ न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षधती हैं ॥ ३ ॥

४ — उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने नित्रायत की और उन का मार्ग मत दिखा कि जिन के ऊर तू ने गृज़न अर्थात् अत्यन्त कोध की दृष्टि की और न गु-मराहों का मार्ग हम को दिखा। मं० १। सि० १। सु० १। आ० ६। ७।

समी > - जब मुसल्मान लोग पूर्व जन्म और क्रत पाप पुष्य नहीं मानते तो किन्हीं पर निश्रामत अर्थात् फ़ज़ल वा दया करने और किन्हीं पर न करने से खुदा पद्मपाती हो जायगा, क्योंकि विना पाप पुष्य मुख दुःख देना केवल अन्याय की बात है और विना कारण किसी पर दया और किसी पर कोधहाँ करना भी स्वभाव से बहिः है। वह दया अथना कोध नहीं कर सकता और जब उन के पूर्व संचित कुष्य पाप ही

नहीं तो किसी पर दबा और किसी पर कोघ करना नहीं हो सकता। और इस मूरत की टिप्पन " यह सूर: अफ्लाह साहब ने मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सदा इस अकार से कहा करें" जो यह बात है तो "आलिफ़ ने" आवि अक्षर ख़दा ही ने पढ़ावे होंगे जो कही कि बिना अक्षर झान के इस मूर: को कैसे पर सके क्या कंठ ही से बुलाए और बोलते गए! जो ऐसा है तो सब कुरान ही कंठ से पढ़ाया होगा इस से ऐसा सम्मना चाहिये कि जिस पुस्तक में पद्मपात की बातें पाई आयें वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता कि अस्वी भाषा में उतारने से अस्व बालों को इस का पड़ना अन्तक अस्व भाषा बोलने वालों को कठिव होता है इसी से ख़दा में पद्मपात आला है और जैसे परमेश्वर ने स्थित्य सब देशस्य मनुष्यों पर न्यायहांष्ट से सब देश भाषाओं से बिलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एक से परिश्रम से बिदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥

४ — यह पुस्तक कि जिस में संदेह नहीं परहे जगारों को मार्ग दिखलाती है। जो ईमान लाते हैं साथ ग़ैव (परोत्त ) के नमाज पढ़ते, और उस वस्तु से जो हमने दी ख़र्च करते हैं ।। और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी ओर वा तुम्म से पहिले उतारी गई और विश्वास कथामत पर रखते हैं।। ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और ये ही छुटकारा पाने वाले हें।। निश्चय, जो काफ़िर हुए और उन पर तेरा हराना न हराना समान है वे ईमान न लावेंगे।। अल्लाह ने उन के दिलों, कानों पर मोहर कर दी और उन की आंखों पर पर्दा है और उन के वास्ते वड़ा अज़ाब है।। मं०१। सि०१०। मूरः २। आ०१। २। ६।

सभी • — क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रश्सा करना खुदा की दंभ की बात नहीं ! जब ( परहे नगार ) अर्थात् धार्मिक लोग हैं वे तो खतः सच्चे आर्ग में हैं और जो भूठ मार्ग पर हैं उन को यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ! क्या पाप पुग्य और पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने ही ख़ज़ाने से खर्च करने को देता है ! जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ! और मुसल्मान लोग परिश्रम क्यों करते हैं और जो बाइबिल इञ्जील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो मुसल्मान इञ्जील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है बैसा क्यों नहीं लाते ! और जो लाते हैं तो कुरान 1 का होना किस लिये ! जो कहें कि कुरान में काविक वार्ते हैं तो पहिला किताब में लिखना खुदा मूल गया होगा ! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनामा निष्ययोजन है और हम देखते हैं तो बाइबिल और कुरान की बातें कोई २ न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बानाया ! क्यामत पर ही विधास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ! 11 ३ 11 क्या ईसाई और मुसल्मान ही खुदा की शिक्षा पर हैं उन में कोई भी पाणी नहीं है ! क्या ईसाई और मुसल्मान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पावें और दूसरे धर्मात्या भी न पावें तो बड़े अन्याय और अधेर की बात नहीं है ! 11 ४ 11 और क्या जो लोग मुसल्मानी मत को न मोने उन्हीं को काफ़िर कहना यह एकतकी डिगरी नहीं है ! 11 जो परमेश्वर ही ने उन के अन्तःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पाय करते हैं तो उन का कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का है किर उन पर मुख दुःख वा पाय पुगय नहीं हो सकता पुनः उन को सज़ा क्यों करता है ! क्योंकि उन्हों ने पाय वा पुगय स्वतन्त्रता से नहीं किया 11 ५ 11 ६ 11

६ — उन के दिलों में रोग है अल्लाह ने उन को रोग बढ़ा दिया मं० १। सि० १। सृ० २। आ० १॥

समी०—भला विना अपराध खुदा ने उन को रोग बंडाया दया न आई उन बि-चारों को बड़ा दु:स्व हुआ होगा ! क्या यह रायतान से वड़ कर रायतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी को रोग बड़ाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से है ॥ ६॥

७-- जिस ने तुम्होर बाम्ते प्रथियी बिद्धौना और आसमान की छत को बनाया । मं० १। सि० १। मृ० २ आ०। २१॥

समी के भला असमान इस्त किसी की हो सकती है ? यह अविद्या की बात है आकाश का इस के समान मानना हंसी की बात है यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मानते हों तो उन के घर की बात है ॥ ७॥

=-- जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबर के उत्पर उतारी तो उस केसी एक मूरत ले आओ और साद्वियों अपने को पुकारो अल्लाह के विना

्र वास्तव में यह शब्द "कुरश्चान" है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान व्याता है इसलिये ऐसा ही लिखा है।

तुम सचे हो जो तुम ॥ बीर कमी न करोमे तो उस काम से हरे। कि जिस का इन्धन मनुष्य है बीर काफ़िरों के बाम्ते परंधर तैयार किये गये हैं। मं० १। सि० १ कि मूर्क २। बा० २२। २३॥

समी०——भला बह कोई ब.त है कि उस के सहश कोई मूरत न बने ! क्या अ-कवर बादशाह के समय में मौलवी फ़ैनी ने बिना नुकृते का कुरान नहीं बना लिखा था! बह कौनसी दोन्न की आग है ! क्या इस आग से न इरना चाहिये! इस का भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है। जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के बास्ते पत्थर तैयार किये नवे हैं तो बैसे पुराकों में निस्ता है कि नेच्छों के लिये और नरक बना है! अब कहिये किस की बात सबी मानी जाय ! अपने रवचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इस लिये इन सब का भागड़ा माड़ा है किन्तु जो जो धार्मिक हैं बे मुख और जो पापी हैं थे सब मतों में दु:स पांचेंगे ॥ = ॥

८- ब्रांर व्यानन्द का सन्देसा दे कि उन लोगों को कि ईमान लाए ब्रीर काम कि-ए ब्राच्छे यह कि उन के बास्त बहिस्तें हैं जिन के नोचे से चलती हैं नहरें जब उस में से मेवों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वे वस्तु हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे ब्रांर उन के लिये पबित्र कीनियां सदैव वहां रहने वाली हैं। मं० १। सि०१। मू०। ब्रा०२। २४।

समीक्षक — मना यह कुरान का बहिश्त संसार से कीन सी उत्तम बात बाना है क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं! ब्रार इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते ब्रीर ब्रात जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की खियां सदा नहीं रहतीं और बहां बीवियां ब्रधीत उत्तम खियां सदा काल रहती हैं तो जब तक क्यामत की रात न ब्राविगी तब तक उन विचारियों के दिन केसे कटने होंगे! हां जो खुदा की उन पर कृशा होती होगी! ब्रीर मुदा ही के ब्राझय समय काटती होंगी तो ठिक है! क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुसांइयों के गोलोक और मन्दिर के सहश दीखता है क्योंकि वहां खियों का मान्य बहुत पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में कियों का मान्य ब्रधिक ब्रीर उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीवियों को खुदा ने बहिश्त में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं। वे वियों विना खुदा की मर्ज़ी स्वर्ग में कैसे ठहर सकतीं? जो यह बात ऐसी ही हो तो खुदा खियों में फंस जाय!। हा

\* १० — आदम को सारे नाम सिखाये फिर क्रिस्तों के सामने करके कहा जो तुम सचे हो मुक्ते उन के नाम बताओ । कहा हे आदम उन को उन के नाम बता दे तब उस ने बता दिये (तो खुदा ने फ़रिश्तों से) कहा कि क्या में ने तुम से नहीं कहा था कि निश्चय में पृथिबी और आसमान की क्रिपी वस्तुओं को और प्रगट छिपे कमों को जानता हूं। मं० १। सि० १। मू० २। आ० २६। ३१॥

समीलक - भला ऐसे फ़रिश्तों को घोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम है। सकता है ? यह तो एक दंभ की बात है इस को बिद्वान् नहीं मान सकता और न देशा अभिमान करता । क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हां जंगली लोगों में कोई कैसा ही पालगड चला लेवे चल सकता है. सभ्य जनों में नहीं 11 १०॥

११-जब हम ने फिरिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दएडबत् करो देखा समों ने दएडबत् किया परन्तु शयतान ने न माना और अभिमान किया वयों कि वह भी एक काफिर था। मं > १। सि० १। सू० २। आ० ३२॥

समी०-इस से खुदा सर्वज नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमात की पूरी बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शक्तान को मेदा ही क्यों किया और खुदा में कुछ तज भी नहीं है क्योंकि शयतान ने खुदा का हुकर ही न माना और खुदा उस का कुछ भी नकर सका! और दोखिये एक शयतान काफिर ने खुदा का भी छका छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहां कोडों काफिर है वहां मुसलमानों के खुदा और गुसलमानों की क्या चल सकती है! कभी २ खुदा भी किसी को रेग बदा देवा किसी को गुमराह कर देता है खुदा ने ये बातें शयतान से सीखी होंगी और शयतान ने खुदा से क्योंकि बिना खु-दा के शयतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता ॥ ११॥

१२-हम ने कहा कि क्यो आदम तू और तेरी जोरू बहिश्त में रहकर आनन्द में बहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्त के कि पापी हो जाओंगे शयतान ने उन को डिगाया और उन को बहिश्त के आनन्द से खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैं तुम्हारा ठिकाना पृथिवी है और एक समय तक लाम है आदम अपने मालिक की कुत्रु बार्ते सीख कर पृथिवी पर आगया । मं । १ । सि । १। स् । २ । आ० ३३ । ३४ । ३५ । १५ ।।

समी - अब देखिये मुद्रा की अल्पज्ञता अभी ती स्वर्ग में रहने का आशीर्बादं दिया

श्रीर पुनः श्रोड़ी देर में कहा कि निकलो जो मिक्यत् वार्ती को जानता होता तो वर ही क्यों देता ! भीर बहकाने वाले श्रयतान को द्रांड देने से असमर्थ भी दीख पड़ता है और वह क्या किस के लिये उत्पन्न किया था ! क्या अपने लिये वा दूसरे के जो दूसरे के लिये तो क्यों रोका ! इस लिये ऐसी वार्ते न खुदा की और न उस के बना ये पुस्तक में हो सकती हैं आदम साहब खुदा से कितनी बार्ते सीख आये ! और जब प्रथिवी पर आदम साहब आये तब किस प्रकार आये ! क्या वह बहिश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर ! उससे कैसे उतर आये अथवा पत्ती के नुल्य आय अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिरपड़े ! इस में यह बिदित होता है कि जब आदम साहब मट्टी से बनाये ग्रये तो इन के खर्ग में भी मट्टी होगी ! और जितने वहां और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते आदि होंगे क्योंकि मट्टी के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होना है तो वे वहां से कहां जाते हैं ! और मृत्यु नहीं होता तो उन का जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीवियां सदेव बहिश्त में रहती हैं सो कृता हो जायगा क्योंकि उन का भी मृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा है तो वाहिश्त में जाने वालों का भी मृत्यु अवश्य होगा।। १२॥

१३—4 उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रक्खेगा न उस की सिफ़ारिश खीकार की जावेगी न उस से बदला लिया जावेगा और न वे सहाय पार्वेगे ॥ मं० १ । सि० १ । मृ०२ । ऋा० ४६ ॥

समी० — क्या बर्चमान दिनों में ने डरे नुराई करने में सब दिन हरना चाहिये जब सिफ़ारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफ़ारिश से ख़ुदा स्वर्ग देगा यह बात क्योंकर सच हो सकेगी ? क्या खुदा बहिश्त वालों ही का सहायक है दोज़ब्द बालों का नहीं ? यदि ऐसा है तो ख़ुदा पद्मपाती है ॥ १२ ॥

१४ — हमने मूसा को किताव और मोजिज़े दिये ॥ हम ने उन को कहा कि तुम निन्दित बन्दर हो जाओ यह एक मय दिया जो उन के सामने और पीं के थे उन को और शिक्षा ईमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० १ । आ० ५० ॥ ६१ ॥

समी • — जो मृसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है चौर उस को आधर्यशक्ति दी यह बायबिल भौर कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने वेाम्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो भव भी होता जो भव नहीं तो पहिले भी न

था, जैसे खार्थी लोग आज कल भी अविद्वानों के सामने बिद्वान बन जाते हैं बैसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उस के सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आध्यार्थशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को किन ताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था क्योंकि जो भलाई कुराई करने न करने का उपदेश सर्वन एकसा हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होना है क्या मूसा जी आदि को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उस का कहना मिथ्या हुआ वा छल किया जो ऐसी बातें करता है और जिस में ऐसी बातें हैं वह न खुदा और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४॥

१५-इस तरह खुदा मुदों को जिलाता है और तुम को ॥ ऋपनी निशानियां दिं खलाता है कि तुम समभो । मंद १ । सि० १ । मू० २ । आ० ६७ ॥

समी०—नया मुद्रों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ! क्या क्यामत की रात तक कुनरों में पड़ें रहेंगे ! आज कल दौरा मुपुर्द हैं ! क्या इतनी, ही ईश्वर की निशानियां हैं ! प्रिथिवी, मूर्च्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ! क्या संसार में जो विविध रचना विशेष पत्यन्न दीखती हैं ये निशानियां कम हैं ! ॥ १ ॥ ॥ १६ वे सदैव काल बहिश्त अधात् वैकुंठ में वास करने वाले हैं अ में १ । सि० १ । सू० । २ आ० ७ ॥

समी ० - कोई भी जीव अनन्त पुगय पाप करने का सामध्य नहीं रखता इसालिये सदेव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते और जो ख़दा ऐसा करे तो वह अन्यायकारी और अन्विद्वान हो जावे क्यामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुग्य बरावर होना उचित है जो कर्म अनन्त नहीं है उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है । अगेर स्विष्ट हुए सात आठ इनार वर्षों से इधर ही अवस्थाते हैं क्या इस के पूर्व खुद्धा विक्रमा वैठा था। और क्यामत के पीछे भी निक्रमा रहेगा; वे वातें सब लड़कों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान रहते हैं और जितने जिस के पाप पुग्य हैं अ

१७—जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के और किसी अपने आपस को घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस के तुम ही साची हो ॥ फिर तुम वे लोगं हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिरके

餐

के को आप में से घरों उन के से निकाल देते हो । मं॰ १। सि० १। सू० २ । आगा ७७ । ७६ ॥

समी • भला प्रतिक्चा करानी और करनी अल्पशों की बात है वा परमात्मा की श्रे जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान क्यों करेगा ? भला यह कीन सी मली बात है कि आपस का लोहू न बहाना अपने मत वालों को घर से न निकालना अर्थान दूसरे मतलालों का लोहू बहाना और घर से निकाल देना यह मिथ्या मूर्वता और पद्यात की बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिक्षा से विरुद्ध करेंगे ! इस से विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुतसी उपमा रलता है और यह कुरान खतंत्र नहीं बन सकता क्यों कि इस में से बोड़ी सी बातों को छोड़ कर बाकी सब बात बायविल की हैं।।

१ = ये वे लोग हैं कि जिन्हों ने आख़रत के बदले ज़िन्दगी यहां की मोल लेली उन से पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उन को सहायता दी जावेगी ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आं० ७६।

समी० — भला ऐसी इर्प्या द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं ? जिन लोगों के पाप हलके किये जायंगे वा जिन को सहायता दी जावेगी वे कीन हैं? ये दि वे पापी हैं और पापों का दंड दिथे विना हलके किये जावेंगे तो अन्याय होगा जो सज़ा देकर हलके किये जावेंगे तो जिन का वयान इस आयत में है ये भी सज़ा पा के हलके हो सकते हैं। और दंड देकर भी हलके न किये जांगेगे तो भी अन्याय होगा। जो पापों से हल के किये जाने वालों से प्रयोजन धर्मात्माओं का है तो उन के पाप तो आप ही हलके हैं खुदा क्या करेगा ? इस से यह लेख विद्वान का नहीं। और वास्तव में धर्मात्माओं को मुख और अधर्मियों को दुःख उन के कर्मों के अनुसार सदैव देना चाहिये।। १८।

१८-निश्चय हमने मूसा को कितान दी और उस के पीछे हम पैग्म्बर को लाये और मिरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मैं।जिने श्वर्मात् दैनी शक्ति और सामर्थ्य दिये उस के साथ रुहुल्कु इस के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सिहत पैग्म्बर आया कि जिस को तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को अठलावा और एक को मार डालते हो ।। मं० १ । सि १ । मू० २ । श्वा० ८० ॥

#क्हुल्कुट्स कहत हैं जबरईल को नो कि हरदम मसीह के साथ रहता था।।

समीक्षक जब कुरान में सान्ती है कि मूसा को किताब दी तो उस को मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भी मुसलमानों के मत में आगिरे और '' मौजिने " अर्थात् देवी शक्ति की कार्ते सब अन्यवा है भोले

(

भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये मूठ मूठ चला ली हैं क्यों कि सुक्किम की विद्या से विरुद्ध सब आते काठी की होती हैं जो उस समय "मौजिने" वे तो इस समय नयां नहीं ! जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुछ भी सन्देह

नहीं ।। ११ ॥ २०-श्रीर इस से पहिले काफ़िरों पर विजय चाहते वे जो कुछ पहिचाना था जब उन के पास वह आया भाट काफ़िर हो गएं काफ़िरों पर लानत है अल्लाह की।॥ मं०

१। सि० १। स० २। आ० =२।

समी - नया जैसे तुम अन्य मत बालों को काफ़िर कहते हो बैसे वे तुम को का-फ़िर नहीं कहते हैं ! और उन के मत के ईश्वर की ओर से धिकार देते हैं फिर कहो कौन सच्चा और कौन भूठा ! जो विचार कर देखते हैं तो सब मतबालों में भूठ पा-या जाता है और जो सच है सो सब एकसा है बे सब लड़ाइयां मूर्खता की हैं ॥२०॥

२१-आनन्द का संदेशा ईमानदारों को अल्लाह, फ़्रिश्तों बैग़बरों जिबरईल और मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफ़िरों का शत्रु है। मं० १। सि० १। मू० २। आ० ६०।

समी - जन मुसलमान कहते हैं कि ( खुदा लाशरीक ) है फिर यह फ़ीज की फ़ीज ( शरीक ) कहां से करदी क्या जो औरों का शत्रु वह खुदा का भी शत्रु है यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता।। २१।।

२२-श्रीर कही कि सामा मांगते हैं हम सामा करेंगे तुम्हार पाप और अधिक मलाई करने वालों के। मं०१। सि०१। सू०२। आ० ५४॥

समी - भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने बाला है बानहीं ? क्योंकि जब पाप समा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं इ-रता इसिलये ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता और पाप समा करने में अन्यायकारी हो सकता है।। २२।।

२३-जब मूसा ने अपनी काम के लिये प्रानी मांगा हमने कहा कि अपना अ-

10

सा ( दंड ) परथर पर मार उस में से बारह चरमें बह निकले । मंठ १ । सिठ १ । सं० २ । आ० ५६ ॥

समी - अब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा ? एक प-त्थर की शिला में डंडा मारने से नारह अपरनें का निकलना सर्वथा असम्भव है हां उस पत्थर की भीतर से पोला कर उस में पानी भर बारह खिद्र करने से संभव है अ-

-श्रीर भल्लाह खास करता है जिस को चाहता है साथ दया श्रपनी के ॥ मं० १। सि० १। मृ० २। आ० १७॥

समी - क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न हो उस को भी प्रधान बना-ता और उस पर दया करता है ! जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है क्योंकि फिर अच्छा काम कीन करेगा ! और बुरे कर्म कौन खेडिगा ! क्योंकि खुदा की प्रस-कता पर निर्भर करते हैं कर्मकल पर नहीं इस से सब की अनास्था होकर कर्मों च्छे-

२५-ऐसा न हो कि काफिर लोग ईप्यों कर के तुम को ईमान से फेर देवें क्योंकि उन में से ईमान वालों के बहुत से दोस्त हैं। मं० १। सि० १। मू० २।

समीक्तक--श्रव देखिये खुदा ही उन को निताता है कि तुम्हारे ईमान को का-फ़िर लीग न डिगा देवें क्या वह सर्वज्ञ नहीं है ? ऐसी वार्ते खुदा की नहीं हो सकती हैं॥ २५ ॥

२६ -- तुम जिधर मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का है। मं० १। सि० १। सु० २। आ० १०७॥

समी - जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान ( कि़बले ) की भ्रोर मुंह क्यों करते हैं ! जो कहें कि हम को किवले की ओर मुंह करने का हुक्त है तो यह भी हुक्म है कि चाहें जिधर की ओर मुख करो, क्या एक बात सच्ची और दूसरी मूठी होगी, और जो अल्लाह का मुख है तो वह सब श्रोर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक मुख एक श्रोर रहेगा सब त्रोर क्यों कर रह सकेगा ! इसलिये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥

२७-जो आसमान और भूमि का उत्पन करने वाला है जब वो कुछ करना चा हता है यह नहीं कि उस को करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हो जा बस हो \*

## सत्यार्थभकाशः ॥

जाता है। मं० १। सि॰ १। सू० २। आ० १०६।

समी - भला खुदा ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किस ने सुना ? श्रीर किस को मुनाय। ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न था तो यह संसार कहां से आया ? विना कारण के कोई भी कार्य्य नहीं होता तो इतना बड़ा जगत् कारण के विना कहां से हुआ ? यह बात केवल लड़कपन की है (पूर्वपत्ती) नहीं २ खुदा की । (उत्तरपत्ती) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जा सकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत् बन गया (पूर्व०) खुदा सर्वशिक्तिमान् है इस लिये जो चाहे सो कर लेता है ॥ ( उत्तर० ) सर्वशिक्तमान् का नया अर्थ है (पूर्व०) जो चाहे सो कर सके। (उत्तर०) नया खुदा दूसरा कुदा भी बना सकता है ! अपने आप मर सकता है ! मूर्ल रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है ? ( पूर्व० ) ऐसा कभी नहीं बन सकता ( उत्तर० ) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुरा कर्म स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में <del>तीन पदार्थ प्रथम अवस्य होते हैं--एक</del> बनाने बाला, जैसे कुम्हार, दूसरी बढ़ा बनने बाली मिट्टी श्रीर तीसरा उस का साधन जिस से मड़ा बनाया जाता है जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है भीर बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार मिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण प्रकृति और उन के गुण, कर्म, म्बमाव अनादि हैं इसलिये यह कुरान की बात सर्वथा ग्रसंभव है ॥ २७ ॥

२ -- जब हम ने लोगों के लिये कृति को पवित्र स्थान मुख देने वाला बनाया
तुम नमाज़ के लिये इवराहीम के स्थान को पकड़ो । मं० १। सि० १। सू० २।
आा० ११७॥

समीक्त — क्या काबे के पहिले पित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था! जो बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो बि बारे पूर्वेत्पर्लों को पित्र स्थान के बिना ही रक्खा था पहिले ईश्वर को पिबित्र स्थान का स्मरण न रहा होगा ॥ २ = ॥

२१ — वे कीन मनुष्य हैं जो इवराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिस ने अपनी जान की मूर्न बनाया और निश्चय हम ने दुनियां में उसी को पसन्द किया

श्रीर निश्चय श्राखरत में वो ही नेक है ॥ मं० १ । सि० १ । मू० २ । श्रा० १२२ ॥ समीत्तक — यह कैसे सम्भव है कि इवराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं ! इवराहीम को ही खुदाने पसन्द किया इस का क्या कारण है ! यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा श्रीर भी बहुत हो सकते हैं ! यदि विना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो श्रन्थाय हुशा । हां यह तो ठींक है कि जो धर्मान्मा है. बोही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मी नहीं ॥ २१ ॥

३०—निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुओ उस कि बले को फेरेंग कि पसन्द करे उस को बस अपना मुख मस्जिदुल्हराम की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना मुख उस की ओर फेर लो। मं० १। सि० २। स्०२। आ० १३५।।

समीक्तक-नया यह छोटी बुत्परस्ती है ! नहीं बड़ी । (पूर्वपत्ती) हम मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुत्शिकन अर्थात् मृत्तीं को तोड़ने हारे हैं क्योंकि हम कि-बले की खुदा नहीं समझते । ( उत्तरपत्ती ) जिन को तुम बुलरस्त समझते ही वे भी उन २ मृत्री को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की भाक्त करते हैं यदि बुतों के तोड़ने हारे हो तो उस मिन्बद किनले नड़े बुत् को क्यों न तोड़ा ? ( पूर्व ) बाह जी हमारे तो किवले की ओर मुख फेरने का कुरान में हुक्म है और फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ? श्रीर हम क्यों ? क्योंकि हम को खुदा का हुक्म बङ्गाना अवश्य है। ( उत्तर ० ) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इन के लिये पुराण में आजा है जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समभाते हो बैसे पुरागी पुराशों को खुदा के अवतार ज्यास जी का वचन समस्ते हैं, तुम में और इन में बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है पत्युत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लोग तब तक उस के घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही मुहम्मद साहब ने छोटे बुत्को मुसलमानी के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत् ! जो कि पहाड़ सदृश मके की मस्जिद है वह सब मुसलमनों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुत्यरस्ती है (हां जी: इस लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जामो तो बुत्परस्ती आदि बुराइमों से बच सको अन्यथा नहीं तुम को जब तक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तक-तक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के खगडन से लिजत हो के निवृत्त रहना चाहिये और

धापने की बुतपरस्ती से पृथक् करके पवित्र करना चाहिये।। ३०।।

३१ — जो लोग श्रक्षाह के मार्ग में मारे जाते हैं उन के लिथे यह मत कही कि ये सुतक हैं किन्तु वे जीवित हैं । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १४४ ।।

समीक्षक — भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह लोम देंगे लो लोग खूब लोड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे, लूट मार करने से ऐश्वर्ण पास होंगा, पश्चात विषयानन्द करें में इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह विपरित व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

३२ — और यह कि अलाह कठोर दुःख देने वाला है। शयतान के पीछे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यत्त शत्रु है उस के बिना और कु इ नहीं कि बुराई और निर्लाकता की आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अलाह पर जो नहीं जानते। मं० १। सि० २। मृ० २। आ० १५१। १५४। १५५।

समीलक — क्या कठोर दुःख देने वाला, दयालु जुदा पापियों, पुरवातमाओं पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पत्तपाती नहीं है तो यनुत्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अवर्म करेगा उस पर दगडदाना होता, तो फिर बीच में मुहम्मद साइव और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । (और जो मब को चुराई कराने वाला मनुष्यमात्र का रात्रु रायतान है उस को खुरा ने उत्पन्न ही क्यों किया) क्या वह भविष्यत् की बात नहीं जानता था ? जो कहां कि जानता था परन्तु परीला के लिये बना या तो मी नहीं वन सकता क्यों कि परीला करना अल्पन्न का काम है, सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे चुरे कर्मों को सदा से ठीक २ जानता है और रायतान सब को बहका ता है तो रायतान को किस ने बहकाया ? जो कहां कि रायतान आप बहकता है तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में रायतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने रायतान को बहकाया तो मुदा रायतान की भी रायतान ठहरेगा ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा अविधा से आंत होता है ॥ ३२॥

भा ३२ — तुम पर मुर्दार, लोहू और गोश्त मूगर का हराम है और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे। मं०। सि० २। सू० २। आ० १५२॥ समी • —यहां विचारना चाहिये कि मुर्ता चाहे आप से आप मरे वा किसी के मा-रने से देानों बराबर हैं हां इन में कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक मूजर का निषेध किया तो क्या मृत्य का मांस खाना उचित है ! क्या यह बात अच्छी होसकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु अपि अत्यन्त दुःख दे के प्राणहत्या करनी ! इस से ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है हां ईश्वर विना पूर्व जन्म के अपराध के मुसल्मानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया क्या उन पर दयालु नहीं है! उन को पुत्रवन् नहीं मानता शिवस बस्तु से अधिक उद्यक्तर होने उन्नमास आदि के सारने का निषेध न करना जानो हत्या करा कर खुदा जगत् का हानिकारक है हिंसा-रूप पाप से कलंकित भी हो आता है ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती है। ३३॥

३४—रोने की रात तुम्हारे लिये इलाल की गई कि मदनेत्सव करना अपनी बी-बियों से वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हैं और तुम उन के लिये पर्दा हो अल्लाह ने जाना कि तुम बोरी करते हो अर्थात् व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने खमा किया तुम को बस उन से मिलो और दूंडो जो अल्नाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात् संतान, खाओ पीओ यहां तक कि मगट हो तुम्हारे लिये काले तागे से मुपेद तागा वा रात से जबदिन निकले। मं० १। सि० २। सु० २। आ० १७२।

समी • — यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसल्मानों का मत चला वा उस के पहिले किसी न किसी पौराणिक का पूछा होगा कि चान्द्रायण जत जो एक महीने भर का होता है उस की विधि क्या ! वह शास्त्र विधि जो कि मध्यान्ह में चन्द्र की कला ध- टने बरने के अनुसार आसों को घटाना बढ़ाना और मध्यान्ह दिन में खाना लिखा है उस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना उस को इन मुसल- मान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु जत में स्नीसमागम का त्याग है एक बात खुदा ने बढ़ कर कहदी कि तुम स्वियों का भी समागम भन्ने ही किया करो और रात में चाहे अनेक बार खाओ, भला यह जत क्या हुआ। दिन को न खाया रात को खातेरहे यह सृष्टिकम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना।। ६ ४।।

१५—-श्रक्लाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं । मार डाली तुम उन को जहां पाओ । कतल से कुफ् बुरा है । यहां तक उन से लड़ो कि कुफ् न रहे और होवे दीन अल्लाह का। उन्हों ने जितनी ज़ियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन

## सत्यार्थनकाशः

के साथ करो । मं०। १। सि० २। सू० २। आरा०। १७४। १७५। १७६। १७⊏। १७६॥

समीक्तक — जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपंराध जो कि अन्य मत बालों पर किया है न करते और बिना अपराधिमों को मारना उन पर बड़ा पाप है! जो मुसलमान के मत का अहए। न करना है उस को कुफ़ कहते हैं अर्थात् कुफ़ से कृतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अर्थात् जो हमारे दीनको न मानेगा उस को हम कतल करेंगे सो करते ही भाय मज़हब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये और उन का मत अन्य मत बालों पर अति कठोर रहता है क्या बोरी का बदला बोरी है! कि जितना अपराध हमारा बोर आदि करें क्या हम भी बोरी करें! यह सर्वथा अन्याय की बात है क्या कोई अज्ञानी हम को गालियां दे क्या हम भी उस को गाली देवें! यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान् की और न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थ ज्ञानरहित मनुष्य की है।। १५ ॥

३६-श्रत्लाह भागड़े को मित्र नहीं रखता। ऐ लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम में प्रवेश करो। मं० १। सि० २। मू० २। आ०। १८०। १८३॥

समीत्तक—जो भगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समभता तो क्या आप ही मुस-लमानों को भगड़ा करने में पेरणा करता ! और भगड़ालू मुमलमानों से मित्रता क्यों करता है! क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पत्तपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इस से यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इस में कहा हुआ ईश्वर हो मकता है ॥ ३६॥

३७—खुदा जिस को चाहे अनन्त रिज़क देवे। मं॰ १। सि० २। मूर्० २। आ। ११७ ॥

समीलक — क्या बिना पाप पुग्य के खुदा ऐसे ही रिज़क़ देता है ! फिर भलाई बुराई का करना एकसा ही बुझा क्योंकि मुख़ दु:ख प्राप्त है।ना उस की इच्छा पर है इस से धर्म से विमुख़ हो कर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस कु-रानोक्त पर विश्वास न करके धर्मारमा भी होते हैं।। ३७॥

३ --- (प्रश्न)करते हैं तुम्म से रजस्वला को कह वो अपनित्र हैं प्रथक् रहा ऋतु-

समय में उन के समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेवें उन के पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आजा दी !! तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिये लेक सियां हैं बस जाओ जिस तरह बाहो अपने खेत में । तुम की अल्लाह लग्न (वेक्सार, व्यर्थ) रापथ में नहीं पकड़ता। मं० १ । सि०२ । सू० २ । आ० २०५ । २०६ । २०८ ॥

समी० —जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु (जो यह क्षियों को लेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से बाहो जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारख है जो खुदा बेकारी रापथ पर नहीं पकड़ता तो सब कुठ बोलेंगे रापथ तोड़ेंगे । इस से खुदा कुठ का प्रवर्षक होगा ॥ ३ ≈ ॥>

१८-वो क<u>ौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह द्विगण क-</u> रे उस को उस के वास्ते । मं० १ | सि०२ | सु०२ | आ०२२७ ||

समी • — भला खुदा को कुर्ज़ (उधार) के लेने से क्या प्रयोजन ? जिस ने संसार को बनाया वह मनुष्य से कुर्ज़ लेता है ? कदािष नहीं । ऐसा तो बिना समभे कहा ना सकता है । क्या उस का ज़ज़ाना खाली हो गया था ? क्या वह हुंडी पुड़िया व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फँस गया था जो उधार लेने लगा ? कीर एक का दो २ देना खीकार करता है क्या यह साहकारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम दिवालियों वा खर्च अधिक करने वाले और आय न्यून होने वालों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३६॥

४० -- उन में से कोई ईमान न लाया श्रीर कोई काफ़िर हुआ जो अल्लाह चा-हता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है। मं० १। सि० २। मू० २। आ० २२४।

समी - नया जितनी लड़ाई होती हैं वह ईश्वर ही की इच्छा से ! क्या वह

ां इसी आयत के माध्य में तफ़सीरहुसेनी में लिखी है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहब के पास आया उस ने कहा कि ऐ रमूलल्लाह खुदा ख़र्च क्यों मांगता है ? उन्होंने उत्तर दिया कि तुम को बहिश्त में ले जाने के लिये उस ने कहा जो आप जनमानत लें तो मैं दूं मुहम्मद साहब ने उस की ज़मानत ले ली । ख़ुदा का भरोसा न हुआ उस के दूत का हुआ।

\*

अधर्म करना चाहे तो कर सकता है शको ऐसी बात है तो वह ख़दा ही नहीं क्यों-कि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्तिमंग करके लड़ाई करावें इस से वि-दित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और व किसी धार्मिक बिद्वान का

रचित है।। ४०॥

४१ — जो कुछ आसमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिये हैं । चाहे उस की कुरसी ने आसमान और पृथिवी को समा लिया है। मं० १। सि० ६। सू० २। आ० २३७।

समी०—जो त्राकारा भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पक्त किये हैं त्रपने लिये नहीं क्योंकि (वह पूर्णकाम है) उस को किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उस की कुर्सी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है।। ४१।।

४२ - श्र्यस्लाह मूर्य्य को पूर्व से लाता है) वस तू पश्चिम से ले आ बस जो का फिर हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता। मं०१। सि०३। सू२। आ० २४०।

समी • — देखिये यह अविद्या की बात ! मूर्य न पूर्व से पश्चिम और म पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इस से निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी। जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुगयारमाओं के लिये भी पुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि धम्मीरमा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुप्यों को बतलाना होता है सो कर्त्तव्य के न करने से कुरान के कर्ता की बड़ी मूल है।। ४२।

४२ कहा चार जानवरों से ले उन की सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उन को बुला दै। इते तेरे पास चले आर्थिंगे ॥ मं० १। सि० २। सू० २। श्रा० २४२।

समी० - बाइ २ देखो जी मुसलमानों का खुदा भानमती के समान खेल कर रहा है ! क्या ऐसी ही बार्तों से खुदा की खुदाई है ! बुद्धिमान लोग ऐसे खुदा की तिलाञ्ज ली देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग फर्सेगे इस से खुदा की बहाई के बदले बुराई उस के पहेंगी ॥ ४३॥

洣

४४—(जिस को चाहे नीति देता है) मं०१। सि० २। सू० २५१।
समीक्क — जब जिस को चाहता है उस को नीति देता है तो जिस को नहीं
चाहता है उस को अनीति देता होगा वह बात ईश्वरता की नहीं। किन्तु जो पक्तपात
छोड़ सब को नीति का उपदेश करता है वहीं ईश्वर और आप हो। सकता है अन्य
नहीं।। ४४।।

४५-वह कि जिसको बाहेगा क्षमा करेगा जिस को चाहे दगढ देगा क्योंकि वह सब बस्तु पर बलवान् है। मं० १। सि० ३। मृ० २। आ० २६६।

समीक्षक नया क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गबर-गंड राजा के तुरुष यह कर्म नहीं है ? यदि ईश्वर जिस को चाहता पार्थ वा पुरुषात्मा गनाता है तो जीव को पाप पुरुष न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उस को वैसा ही किया तो जीव को दु:ल मुख भी होना न चाहिये जिसे सेनापित की आज्ञा से किसी मृत्य ने किसी को मारा तो उस का फल भागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं । अप ।।

४६ — कह इस से अच्छी और क्या परहेजगारों को ख़बर हूं कि (अब्स्लाह की कोर से बहिस्ते हैं जिन में बहरें चलती हैं उन्हीं में सदैव रहने बाली ख़ुद्ध बीचियां हैं। अच्लाह उन को देखने वाला है साथ बन्दों के । मं०१। सि०३। सू०२। आ०१२।

समी — भला बह स्वर्ग है किंवा वेश्यावन ! इस को ईश्वर कहना वा स्त्रेण ? कोई भी बुद्धिमान ऐसी वार्त जिस में हों उस को परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है ! यह पत्तपात क्यों करता है ! जो बीवियां बहिश्त में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पाके बहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ! यदि यहां जन्म पा कर वहां गई हैं और जो क्यामत की रात से पहिले ही वहां वीवियों को बुला लिया तो उन के खा-विन्दों को क्यों न बुला लिया ! और क्यामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ! यदि वहीं जन्मी हैं तो क्यामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं ! जो उन के लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बहिश्त में जाने वाले मुसलमानों को खुदा बीवियां कहां से देगा ! और जैसे बीवियां बहिश्त में सदा रहने वाली बनाई वैसे पुरुषों को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया ! इसलिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, वे समक्त है ॥ ४६ ॥

४७-निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम है ! मं०१। सि॰ ३ | मू० ३। आ॰ १६॥ समी • — क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है औरों का नहीं ! क्या तेरह सी वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी पद्मपाती का बनाया है ।। ४७ ।।

४८—पत्येक जीव को पूरा दिश जावेगा जो कुछ उस ने कमाबा और म वे अन्वाय किये जावेंगे। कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिसको चाहे देता है जिस को चाहे झीनता है जिस को चाहे प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहे झीमतिष्ठा देता है जिस को चाहे अपतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है पत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है। रात को दिन में और दिन को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता है और जिस को चाहे अनन्त अस देता है। मुसलमानों को उचित है कि का-किरों को मित्र न बनावें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं। कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहेगा तुम को और तुम्हारे पाप कमा करगा निश्चय करगामय है। मं० १। सि० ३। मृ० ३। आ० २१। २२। २३। २४। २७।

समी०—जब मत्येक जीव की कर्मों का पूरा २ फल दिया जावेगा तो सुमा नहीं किया आयगा, और जो समा किया आयगा तो पूरा फल नहीं दिया आयगा कीर अन्याब होगा! जब विना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्याबकारी हो जायगा भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कर्मी हो सकता है ! क्यों के ईश्वर की व्यवस्था अखेब अभेब है कभी अदल बदल नहीं हो सकती अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसल्मान के मृतहब में नहीं हैं उन को काफ़िर उद्दाना उन में केहों से भी मित्रता न रखने और मुसल्मानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिब उपदेश करणा ईश्वर को ईश्वरता से बहिः कर देता है। इस से यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसल्मान लोग केवल पत्यपात अविद्या के भरे हुए हैं इसीलिये मुसल्मान लोग आन्धेर में हैं और देखिये मुहल्मद साहेब कि लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पत्यपातरूप पाप करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पत्तपातरूप पाप करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पत्तपातरूप पाप करोगे उस की स्त्रमा भी करेगा इस से सिद्ध होता है कि मुहम्मद साहब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसी लिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहब ने कुरान बनाया ऐसा विदित होता है।

📈 ४२--जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ऐ मर्च्यम तुभको अल्लाह ने पसन्द कि-

या और पिनन्न किया उत्पन्न जगत् की कियों के ॥ मं० १ । सि० ६ । सू०न्ना० ६ ६। समित्रक अस अब आज कल खुदा के फ़रिश्ते और खुदा किसी से बातें करने को नहीं काते तो प्रथम कैसे आये होंगे ! जो कही कि पहिले के मनुष्य पुरायात्मा थे अब नहीं तो यह बात मिथ्वा है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला या उस समय उन देशों में जंगली और निवाहीन मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे विद्यानिक मत चलाये अब विद्वान् अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे विकाल मनहन हैं वे भी अस्त होते जाते हैं बृद्धि की तो कथा ही क्या है ॥ ४१॥

५.० - उस को कहता है कि हो बस हो जाता है ॥ काफ़िरो ने धोखा विया, ईश्वर ने भोखा दिया(ईरवर बहुत सकर करने नाता है)। मं० १। सि॰ ३। मू० ३। आ॰ । ३.१। ४६॥

समीक्षक---जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो खुदा ने किस से कहा ? और उस के कहने से कीन होगया ! इस का उत्तर मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्यांकि विना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता बिना कारण के कार्य कहना जाना अपने मा बाप के बिना मेरा शरीर हो गया ऐसी बात है। जो धेएसा साता अर्थात् छल और दंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनूष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५०॥

५१ — क्या तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाइ तुम को तीन इनार फरिश्तों के साथ सहाय देवे॥ मं० १। सि० ४। मू० ३। आ० ११०॥

समीलक — जो मुसलमानों की तीन हज़ार फ़ारिश्तों के साथ सहाय देता था तो अन मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई श्रीर होती जाती है क्यों सहाय नहीं दे-ता ! इस लिये यह बात केवल लोभ दे के मूर्खों को फँसाने के लिये यहा अन्याय की है। । ५१।।

५२-और काफ़िरों पर हम को सहाय कर । अल्लाह तुन्हारा उत्तम सहायक और कारसाज़ है । जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर जाओ अल्लाह की दर्मा बहुत अच्छी है ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० १३० । १३३ । १४० ॥

समीक्षक — अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिक्ष हैं उन के मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इन की बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं ! श्रीर ख़ुदा भी मुसलमानों के साथ माह से फैसा हुआ दील पड़ता है जो ऐसा पक्षपाती ख़ुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कमी नहीं हो सकता। पर।।

५३ — श्रीर श्रह्लाह तुम को परोक्तज्ञ नहीं करता परन्तु अपने येगृम्बरों से जिस को चाहे पसन्द करे बस श्रह्लाह श्रीर उस के रसूल के साथ ईमान लाशो ॥ मं० १। सि• ४। मू० २। श्रा० १५१॥

समीक्षक — जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का मार्भी मानते हैं तो पैगृम्बर साहब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ! अलाह ने पैगृम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगृम्बर भी शरीक हो गया पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इस का अर्थ यह समभा जाय कि मुहम्मद साहब के पैगृम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह अभ होता है कि मुहम्मद साहब के होने की क्या आवश्यकता है ! यदि खुदा उनकी पैगृम्बर कि विना अपना अभीष्ट कार्य्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ।। ५३॥

अप ५४- ऐ ईमान वालो संतोष करे। परम्पर थामे रक्स्तो और लड़ाई में लगे रहीं आ स्नाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ । मं० १। सि० ४। मृ० ३। आ० १७० ॥

समीक्त - यह कुरान का ख़ुदा श्रीर पैग्म्बर दे।नों लड़ाईबान् थे, जो लड़ाई की आजा देता है वह शांतिभंग करने वाला हे।ता है क्या नाममात्र ख़ुदा से डरने से झुटकारा पाया जाता है ? वा श्रधर्म्मयुक्त लड़ाई श्रादि से डरने से, जो प्रथम पक्त है तो डरना न डरना बराबर, श्रीर जो द्वितीय पक्त है तो ठीक है ॥ ५४ ॥

प्रयास्य अक्षाह की हाँ हैं जो अक्षाह और उस के रमूल का कहा मानेगा वह बहिरत में पहुंचेगा जिन में नहरें चलती हैं और यही बहा प्रयोजन है। जो अल्लाह की और उस के रमूल की आज्ञा मंग करे गा और उस की हहों से बाहर हो जायगा वह सदैव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उस के लिये ख़राब करने वाला हु:ख है। मंठ १। सि० ४। सृठ ४। आठ १३। १४॥

समीक्षक - खुदा ही ने मुहम्मद साहन पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया है भीर खुद कुरान ही में लिखा है और देखो खुदा पैगम्बर साहन के साथ कैसा फँसा है कि जिस ने बहिश्त में रमूल का सामा कर दिया है। किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना न्यर्थ है ऐसी २ बातें ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं ॥ ५५॥

प्र-श्रीर एक त्रसरेगु की बरावर भी श्रक्ताह अन्याय नहीं करता और जो भ-लाई होने उस का दुगुण करेगा उस की । मं॰ १ सि॰ ५ । मू० ४ आ० ३७ ॥

समी • नजो एक त्रसरेण भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुराय को द्विगुण क्यों देता ? और मुसल्मानों का पश्चपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यूम फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे ।। ५६ ।।

५७—जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत) सोचते हैं अलाह उन की सलाह को लिखता है।। अलाह ने उन की कमाई वस्तु के कारण से उन को उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अलाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर लाबो बस जिस को अलाह गुमराह करे उस को कदापि मार्ग न पावेगा।। मं० १। सि॰ ५। सू० ४। आ० ८०। ८७॥

समी — जो अख़ीह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ! और जो मुसल्मान कहते हैं कि रायतान ही सब को बहकाने से दृष्ट हुआ है तो जब ख़ुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो ख़ुदा और रायतान में क्या भेद रहा ! हां इतना भेद कह सकते हैं कि ख़ुदा बड़ा रायतान बह छोटा रायतान क्यों कि मुसलमानों ही का क़ौल है कि जो बहकाता है वही रायतान है तो इस प्रतिज्ञा से ख़ुदा को भी रायतान बना दिया।। ५७।।

५ - श्रीर अपने हाथों को न रोकें तो उन को पकड़ लो श्रीर जहां पाओ मार डालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानों से मार डाले बस एक गईन मुसलमान का छोड़ना है श्रीर जून वहा उन लोग की श्रीर से हुई जो उस क़ीम से होवें तुम्हारे लिये दान कर देंगे जो तुश्मन की क़ीम से हैं । श्रीर जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोज़ल़ में रहेगा उस पर श्रक्षाह का कोध और लानत है। मं० १। सि० ५। सू० ४। श्रा० ८०। ८१। ८२।

समीक्षक अब देखिये महापक्षपात की बात है कि जो मुसल्मान न हो उस को जहां पाओ मार डालो और मुसल्मानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायाश्चित और अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को कूप में डालना बाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रह कर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि उस में असत्य किंचित्

海)

मात्र भी नहीं है और जो मुसल्मान को मारे उस को दोनस मिले और दूसरे मत बाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कहो इन दोनों मतों में से किस को मानें किस को छोड़े किन्नु ऐसे मृद प्रकलियत मतों को छोड़ कर बेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिस में आर्थ्य मार्ग अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना और दूस्यु अर्थात दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वेतिम है।। ५ = ॥

प्रर—भीर शिक्षा प्रकट होने के पी है जिस ने रमूल से विशेष किया भीर मुसल्मानों से बिरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उस को दोज़ल में भेजेंगे मं॰ १। सि॰ ५। सु० ४। आ॰ ११३॥

समीक्तक अब देखिये खुदा और रमूल की पत्तपात की बात मुहम्मद साहेब आहि समभते के कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिम्बेंगे तो अपना मज़हब न बदेगा और पदार्थ न मिलें गे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे के और अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में, इस से वे अनास के इन की बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५१॥

६ २ — जो श्रक्लाह फ़रिश्तों कितावों रमूल और क्यामत के साथ कुफ़ करे निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफ़िर हुए फिर २ ईमान लाये पुनः फिर गये कुफ़ में अधिक बढ़े श्रष्टाह उन को कभी स्नमा न करेगा और न मार्ग दिखलावेगा । मं० १ । सि० ५ मू० ४ । श्रा ० १२४ । १२५ ॥

समीक्षक-क्या अब भी खुदा लाग्ररीक रह सकता है ? क्या लाग्ररीक कहते जाना और उस के साथ बहुत से ग्ररीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात खुदा क्षमा नहीं करता ? और सीन बार कुफ़ करने पर रास्ता दिखलाता है ? वा चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता यदि बार २ बार भी कुफ़ सब लोग करें तो कुफ़ बहुत ही बढ़ जाये ।। १० ।।

११ — निश्चय अछाह बुरे लोगों और काफ़िरों को जमा करेगा दोज़ल में । निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उन को वह धोखा देता है ऐ ईमान बालो मुसक्मानों को छोड़ काफ़िरों को मित्र मत बनाओ। मं० १। सि० ५। सू० ४। आ० १३ = । १४१। १४३॥

समिक्कक-मुसलमानों के बहिश्त और अन्य लोगों के दोनल में जाने का क्या

1

बमाण ! बाह औ बाह ! जो बुरे लोगों के बोसे में भाता और अन्य को धोसा देत है ऐसा खुदा इम से अलग रहे किन्तु जो घोसेबाज़ हैं उन से जा कर मेल करे और वे उस से मेल करें क्योंकि:--

## यादशी शीतला देवी तादशः खरवाहनः

जैसे को तैसा मिल्ले तथी निर्वाह होता है जिस का खुदा श्रीलेबान है उस के उपासक लोग थोलेबान क्यों नहीं ? क्या दुष्ट मुसलमान हो उस से मित्रता और अन्य ब्रेष्ठ मुसलमान से भिन्न से श्रुश्चता करना किसी को उचित हो सकती है ? ॥ ६ १ ॥

१२ — ऐ लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की कोर से पैगृम्बर आया बस तुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्लाह माबूद अकेला है ॥ मं॰ १ । सि॰-

समी० — क्या जब पैगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खुदा का शरीक अर्थात् सामी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी है ज्यापक नहीं तभी तो उस के पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता । कहीं सर्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इस से विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥६२॥

६२ — तुम पर हराम किया गया मुर्दार लोह, मृत्रार का मांस, जिस पर श्राहा के बिना कुछ भीर पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर सें गिर्र पड़े सींग मारे श्रीर दरंद का खाया हुआ।। मं० २। सि० ६। सू० ५। श्रा० ३। ४

समी • — क्या इतने ही पदार्थ इराम हैं ! अन्य बहुत से पशु तथा तिर्ध्यक् जीव कींड़ी आदि मुसलमानों को इलाज होंगे ! इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर की नहीं इस से इस का प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥

६४-और सक्काह को अच्छा उधार दो अवस्य में तुन्हारी नुराई दूर करतंगा और तुन्हें बहिश्तों में भेनूंगा ।। मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १० । '

समी ॰ न्वाह जी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा-होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ! और उन को क्यों बहकाता कि तुम्हा-री बुराई छुड़ा के तुम को स्वर्ग में भेजूंगा ! यहां विदित होता है कि खुदा के नाम से मुहम्मद साहब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४॥

१ ४ - जिस को नाहता है समा करता है जिस को नाहे दुःख देता है। जो कुछ

६६--- आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रमूल की ॥ मं०२। सि० ७ सू०। ४। आ० ८१।

समी०-देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है फिर खुदा को "लाश-रीक" मानना व्यर्थ है ।। ६६ ॥

६७--अल्लाह ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उस से बदला लेगा।। मं० २। सि० ७। मृ० ५। आ० ६२।

समी ० - किमे हुए पानों का त्तमा करना मानो पानों को फरने की भाजा दे के बढ़ाना है। पाप त्तमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान का बनाया है किन्तु पापवर्षक है हां आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना और छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो कुछ नहीं हो सकता ।। ६७ ।।

६ द्र-श्रीर उस मनुष्य से अधिक पापी कीन है जो अख़ाह पर भूठ बान्ध लेता है और कहता है कि मेरी ओर वहीं की गई परन्तु वहीं उस की ओर नहीं की गई और जो कहता है कि में भी उतासंत्रा कि जैसे अख़ाह उतारता है ॥ मं० २ । सि॰ ७ । सु० ६ । आ० २४ ।

समी • - - इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहब कहते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयते आती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद साहब के नुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मुक्क को भी पैगंबर मानो इस को हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बदाने के लिथे मुहम्मद साहब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६ = ॥

६८ अवस्य हम ने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी मृरतें बनाई फ़-रिश्तों ने कहा कि आदम को सिजदा करो बस उन्हों ने सिजदा किया परन्तु रायतान सिजदा करने वाली में से न हुआ। कहा जब मैंने तुमी आजा दी फिर किस ने रीका कि तू ने सिजदा न किया कहा मैं उस से अच्छा हूँ तू ने मुम्म को आग से और उस की मिट्टी से उत्पंत्र किया। कहा बस उस में से उत्पंत्र वह तेरे योग्य नहीं है कि तू उस में अभिमान करें। कहा उस दिन तक ढील दें कि कबरों में से उठाये जावें। कहा निश्चय तू दील दिये गर्यों से है। कहा वस इस की कसम है कि तू ने मुम्म की गुमराह किया अवश्य में उन के लिये तेरे सीथे मार्ग पर बैहुँगा ! और प्रायः तू उन को घन्यवाद करने वाला न पावेगा। कहा उस से दुईशा के साथ निकल अवश्य जी कोई उन में से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोज्य को मक्रंगा। मंं र।सि०=! मु० ७। आ० १०। ११। १२। १२। १४। १४। १६। १७।

समी० — अब ध्यान दे कर मुनो खुदा और शयतान के मगड़े को एक फ़ारिश्ता जैसे कि चपरासी हों, था वह भी खुदा से न दबा और खुदा उस के आत्मा को पिन्ति भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बना कर गृदर करने वाला था उस को खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल है। रायतान तो सब को बहकाने वाला और खुदा रीतान का बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शयतान का भी शयतान खुदा है क्योंकि शयनान मत्यक्ष कहता है कि तू ने मुक्ते गुमराह किया इस से खुदा में पिनता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलाने वाला मूलकारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों ही का हो सकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फरिश्तों से मनुष्यवत् वार्तालाप करने से देहधारी, अल्पज, न्यायरहित, मुसलमानों का खुदा है इसी से विद्वान् लोग इसलाम के मजहब को मसन नहीं करते॥ ६ १॥

७० — निश्चय तुम्हारा मालिक श्राल्लाह है जिस ने आसमानों और पृथिवी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अर्श पर | दीनता से अपने मालिक को पुकारों । मं० २ । सि० ८ । सु० ७ । आ० ५३ । ५४ ।

समी ०-- भला जो छः दिने में नगत् को बनावे ( अर्श ) अर्थात् उपर के आका-रा में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशिक्तमान् और व्यापक कभी हो सकता है ! इस के न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता । क्या तुम्हारा खुदा बिवर है जो पुकारने से मुनता है ! ये सब बातें अनीश्वरकृत हैं इस से कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता यदि छः दिनों में जगत् बनाया सातवें दिन अर्श पर आसाम किया तो थक भी गया होगा और अब तक सोता है वा जागा है ! यदि जागता है तो अब कुछ काम

करता है वा निकम्मा सैल सपट्टा और ऐरा करता फिरता है ॥ ७० ॥

०१ — मत किरो पृथिबी पर भगड़ा करते। मं०२। सि००। मू००। आ००३। समी० — यह बात तो अच्छी है परन्तु इस से निपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना और काफिरों को मारना भी लिखा है अन कहो पूर्वापर निरुद्ध नहीं है) । इस से यह निदित होता है जब मुहम्मद साहब निर्वेल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा और जब सबल हुए होंगे तब भगड़ा मचाया होगा इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥

७२ — बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था मत्यस्त्र । मं०२।सि०१। मृ०७। आ०१०५।

समी०-अब इस के लिखने से बिदित होता है कि ऐसी आहुटी बातों को खुदा और मुहम्मद साहब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों बिहान नहीं भे क्योंकि जैसे आंख से देखने और कान से मुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसी से ये इन्द्र- आल की बातें हैं ॥ ७२ ॥

७१ - बस हम ने उस पर मेह का तृफान भेजा टीड़ी चिचड़ी और मेदक और लोहू। बस उन से हमने बदला लिया और उन को डुबो दिया दरियाव में । और हमने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया। निश्चय वह दीन मूंठा है कि जिस में हैं और उनका कार्य्य भी मूठा है। मं० २। सि०६। मू०७। आ० १३०। १३०। १३०। १३०।

समी०—अब देखिये जैसा कोई पानंडी किसी को डरपावे कि हम तुम पर सर्पी को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी बात है भला जो ऐसा पन्नपाती कि एक जाति को हुवा दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि (जिस में हज़ारों कोहों मनुष्य हों सहुडा बतलावे और अपने को सच्चा उस से यरे महुडा क्या अस कीन हो सकता है)? क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और अले नहीं हो सकते यह इकतर्फी डिगरी करना महा मूर्खों का मत है क्या तौरेत ज़ब्द का दीन जो कि उन का था महुड हो गया ? वा उन का कोई अन्य मनहब था कि जिस को मुठा कहा और जो वह अन्य मनहब था तो कीन सा था कहो कि जिस का नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥

७४ - मस तुम को अलवता देल सकेगा जब प्रकाश किया उस के मालिक ने

समी • — जो देखने में भाता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता ! सर्वधा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥

७५ -श्रीर श्रपने गालिक को दीनता डर से मन में याद कर श्रीमी श्रावाज से सु-बह को श्रीर शाम को । मं० २ । सि० १ । सु० ७ । श्रा॰ २०४ । 🚈

समी > — कहीं २ कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज़ से अपने मालिक को पुकार और कहीं २ भीरे २ ईरबर का स्मरण कर अब कहिये कीन सी बात सखी! और कीन भि बात सहीं ? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात अम से विरुद्ध निकल जाय उस को मान ले तो कुछ विन्ता न ही ॥ ७५ ॥

७६० प्रश्न करते हैं तुभा की लूटों से कह लूटें वास्ते अल्लाह के और रमूल के और डरो अल्लाह से । मं० २ । सि० ६ । मू० ८ । आ० १ । →

समी० -- जो लूट मचार्वे, डाक् के कर्म कर करां जुदा तथा पैग्म्बर और ईमान दार भी बने यह बन्दे आस्चर्य्य की बात है और अल्लाह का डर बतलाते और डांकादि बुरे काम भी करते जांगे और "उत्तम मत हमारा है" कहते लज्जा भी नहीं। हठ छो-इके सत्य वेदमत का प्रहण न करे इस से अधिक कोई बुराई द्सरी होगी ? ॥ ७६ ॥

७७—कीर काटे जड़ काफ़िरों की। मैं तुम को सहाब दूंगा साथ सहस्र फरिश्तों के पिक्षे २ काने वाले। अवस्य मैं काफ़िरों के दिलों में भय डाल्गा वस मारो ऊपर गर्दनों के मारो उन में से पत्येक णेरी (संधि) पर । मं० २। सि० १। मू० ८। आ० ७। ९। १२। +

समील्क — बाह जी बाह ! कैसा ख़ुदा और कैसे पैगम्बर दयाहीन जो मुसलमानी मत से भिन्न काफ़िरो की जड़ कटबावे और ख़ुदा आज़ा देवे उन की गर्दन मारो और हाथ पग के जोडों को काटने का सहाय और सम्मृति देवे ऐसा ख़ुदा लंकेश से क्याकृछ कम है ! यह सब अपन कुरान के कर्जाका है ख़ुदा का नहीं, बदि ख़ुदा का हो तो ऐसा ख़ुदा हम से दूर और हम उस से दूर रहें ॥ ७७॥

७ - अल्लाह मुसल्मानों के साथ है। ऐ लोगो जो ईमान लाये हो पुकारना स्वी

कार करो वास्ते अल्लाह के और वास्ते रमूल के। ऐ लोगो जो ईमाब लाबे हो मत बेसी करो अल्लाह की रमूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी को। और मकर करता था अल्लाह और अल्लाह भला मकर करने वालों का है। मं रे। सि र। मू०=। आ० १६। २४। २७। ६०।

समीक्षक-क्या अल्लाह मुसल्मानों का पक्षपाती है ! जो ऐसा है तो अधर्म करता है । नहीं तो ईश्वर सब छिष्ट भर का है । क्या खुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता ! बिभर है ! और उस के साथ रमूल को शरीक करना बहुत बुरी बात नहीं है ! अल्लाह का कौन सा ख़ज़ाना भरा है जो चोरी करेगा ! क्या रमूल और अपने अमानत की चो री छोड़ कर अन्य सब की चोरी किया करे ! ऐसा उपदेश अबिद्वान और अधर्मियों का हो सकता है । भला जो मकर करना और जो मकर करने वालों का संगी है वह ख़ुदा क्या करटी छुती और अधर्मी क्यों नहीं ! इस लिये यह कुरान ख़ुदा का बबाया हुआ नहीं है किसी कपटी छुली का बनाया होगा, नहीं तो एसी अन्यथा बात लिखित क्यों होती ! ।। ७० 1।

७१-- श्रीर लड़ो उन से यहां तक कि न रहे फितना अर्थात् बल फाफ़िरों का श्रीर होने दीन तमाम नास्ते अल्लाह के । श्रीर जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय नास्ते अल्लाह के है। पांचनां हिस्सा उस का श्रीर नास्ते रमूल के। मं० २ । सि० १ । मू० ⊏ । श्रा० ३१ । ४१ ।

समीलक- ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसल्मानें के खुदासे भिन्न शानित भंग कर्ता दूसरा कीन होगा! अब देखिये यह मज़द्द कि अल्ताह और रसून के वास्ते सब जगत् को लूटना लूटवाना लूटेरों का काम नहीं है! और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का पलाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बट्टा लगाता है । बड़े आधर्य की बात है कि एसा पुस्तक ऐसा खुदा और ऐसा पैगृम्बर संसार में ऐसी उवाधि और शान्ति भंग कर के मनुष्यों को दु:ख देने के लिये कहां से आया ! जो ऐसे २ मत जगन् में प्रचलित न होते तो सब जयत् आनन्द में बना रहता ॥ ७१ ॥

८०--- श्रीर कभी देख जब काफिरों को फरिश्ते कड़न करते हैं मारते हैं मुख उन के श्रीर पीठें उन की श्रीर कहते चलो श्रानाव जलने का। हम ने उन के पाप से उन को मारा श्रीर हमने फिराश्रीन की कौम को डुवादिया। श्रीर तैयारी करो वास्ते

उनके को कुछ तुम कर सकी। मं २ २ । सि २ ६ । मू ० = । आ ० ५ ० । ५ ४ । ५ ६ । समीव्यक — क्यों जी आज कल रूस ने रूम आदि और इक्क्लेगड ने मिश्र की हुर्दका कर हाली फ़रिश्ते कहां सो गये ? और अपने सेवकों के शतुओं को खुदा पूर्व मारता डुवाता था यह बात सची हो तो आज कल भी ऐसा करें जिस से ऐसा नहीं होता इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह कैसी बुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्न मत वालों के लिये दुःख दायक कर्म करो ऐसी आज्ञा बिद्धान् और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है ऐसी बातों से मुसङ्मानों के खुदा से न्याय और दयादि सहगुण दूर बसते हैं ॥ = ० ॥

मा च्या कि कायत है तुभा को अल्लाह और उन का जिन्हों ने मुमल्मानों स तेरा पद्म किया। ऐ नबी रग़वत अर्थात् चाह चस्कादे मुसल्मानों को उत्तर लड़ाई के जो हों तुम से २० आदमी सन्तेष करने वाले ती पराजय करें दो सौ का ॥ बस खाओ उस बस्तु से कि लूटा है तुम ने हवाल पवित्र और डरो अलाह से वह द्यमा करवें वाला दयालु हैं। मं० २। सि० १०। मृ० ८। आ० ६३। ६४। ६८।

समीचक — भला यह कीनशी न्याय विद्वता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करे और बाहें अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाम पहुंचाने ? और जो प्रजा में शान्ति भग करके लड़ाई करे कराने और लूट मार के पदार्थी, की हलाल बतलाने और फिर उसी का नाम क्षमाबान द्याल लिखें यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी भले आदमी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वर वाक्य कभी नहीं हो

सकता ॥ = । ॥

=२ सदा रहेंगे बीच उस के अख़ाह समीप है उस के पुरुष बड़ा । ऐ लोगों जो ईमान लाये हो मन पकड़ों बापों अपने को और भाइयों अपने को मित्र जो दोस्त रक्षें कुफू को ऊपर ईमान के । फिर उतारी अख़ाह ने तसक्षी अपनी ऊपर रमूल अपने के और अपर मुसलमानों के और उतारे लश्कर नहीं देखा तुम ने उन को और अज़ाब किया उन लोगों को और यही सज़ा है काफ़िरों कों । फिर फिर आबेगा अहा ह पीछे उसके ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते । मं० २ । सि० १० । मू० १ । आ० २१ । २२ । २५ । २६ । २= ॥

समी • — भला जो बहिरात बालों के समीप अलाह रहता है तो सर्वन्यापक क्यों कर हो सकता है ! जो सर्वन्यापक वहीं तो दिहकती और न्यापीए जहीं को सकता ! और अपने मा, नाप बाई और मित्र को लुड़वाना केवल अन्याय की बात है हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानवा परन्तु उन की सेवा सदा करना चाहिये । जो पहिले खुदा मुसलमानों पर संतोषी था और उन के सदाय के लिये लश्कर उतारता था सच हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ! और जो प्रथम काफ़िरों को दशह देता और पुनः उस के ऊपर आता था तो अब कहां गया ! क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ! ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजली है खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ! । = २ ॥

= ३ - और हम बाट देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम की अप क्लाह अज़ान अपने पास से वा हमारे हाथों से । मं ० २ । सि० १० । मू० १ । आ० ५२ ॥

समीं क्षक — क्या, मुसल्मान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ का मुसल्मानों के हाथ से अन्य किसी मन वालों की पकड़ देता है ! क्या दूसरे को ड़ो मनु-प्य ईश्वर को अप्रिय हैं ! मुसल्मानों में पाषा भी प्रिय हैं ! बाद ऐसा है तो अन्धेर न गरी गवरगएड राजा की सी व्यवस्था दीखती है आध्यार्थ है कि जो बुद्धिमान् मुसल्म मान हैं वे भी इस निर्मृत अप्रुक्त मत को मानते हैं ।। ८३ ।।

ं ८४-प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमान वालियों से बहिश्ते चलती है नीचे उन के से नहेंर सदैव रहने वाली बीच उस के और घर पवित्र बाहिश्तों अदन के भीर प्रसन्नता अल्लाह की और बड़ी है और घह कि वह है मुराद पाना बड़ा। बस ठठ्ठा करते हैं उन से ठठ्ठा किया अल्लाह ने उन से। मं० २। सि० १०। सु० १। आ० ७२। ८०॥

समी - यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को श्रपने मतल के लिये लोम देना है वयों कि जो ऐसा प्रलोम न देते तो कोई महुम्मद साहब के जाल में न फसता ऐसे ही अन्य मत वाले मी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठड़ा किया ही कर-ते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठड़ा करना उचित नहीं है यह कुरान क्या है बड़ा खेल है ॥ = ४॥

प्र-परन्तु रमूल और जो लोग कि साथ उस के ईमान लाये जिहाद किया

उन्हों ने सम्ब धन अपने के तथा जान अपनी के और इन्हीं लोगों के लिये भलाई है। और मीहर रक्सी अल्लाह ने ऊपर विलों उन के के नस ने नहीं जानते। मं० २। सि० १०। सु० १। आ० ८। १२।

समी - अब देखिये मतलनिसंधु की बात कि वे ही भले हैं जो मुहम्मद साहन के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे नुरे हैं ! क्या यह बात पद्मपात और अभिवास भरी हुई नहीं है ! जब खुदा ने मोहर लगादी तो उन का अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिन्लों पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय है !!!॥ ८५॥

्र —ले माल उन के से लेरात कि पवित्र करे तू उन को अर्थात बाहरी और कर तू उन को साथ उस के अर्थात गृप्त में । निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसल्मानों से जानें उन की और बाल उन के बदले कि वास्ते उन के बहिस्त है लड़ें- गे बीच मार्न अक्षाह के बस मारेंगे और मर जावेंगे । मं० २ । सि० ११। सू० १। आ० १०२ । ११० ।

समी०—वाह जी वाह ! मुहन्मद साहब आप ने तो गोकुलिये गुसाईयों की बरा-बरी कर ली क्योंकि उन का माल लेना और उन को पवित्र करना यही बात तो गुसाइयों की है। वाह ख़ुदा जी! आपने अच्छी सीदागरी लगाई कि मुसल्मानों के हाथ से अन्य गरीबों के भाग लेना ही लाम समभा और उन अवावों को मरबा कर उन निर्देश मनुष्यों को खर्ग देने से दया और न्याय से मुसल्मानों का खुदा हा-थ भो बैठा और अपनी ख़ुदाई में बट्टा लगा के बुद्धिमान् थार्मिकों में घृणित हो गया॥ = १॥

० - ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं का-फ़िरों से भीर चाहिये कि पानें नीच तुम्हारे हट्सा । क्या नहीं देखते यह कि वे बला-भों में डाले जाते हैं हर वर्ष के एक बार वा हो बार फिर वे नहीं तोबाः करते और न वे शिक्षा पकड़ते हैं। मं० २ । सि० १९ । सु० १ । आ० १२२ । १२५ । -४

समीसक — देखिये ये भी एक विश्वासवास की बार्ते खुदा मुसल्मानों को सिखलाता है कि चाहे पड़ोसी हों वा किसी का नौकर हो जब अवसर पार्वे तभी लड़ाई बा घात करें ऐसी बार्ते मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान समझ के कुरानोक्त बुराइमों को छोड़ दें बहुत अच्छा है।। =७॥

==-निश्चन परवरतियार मुन्तात जरसाह है जिस के वैदा विचा कामवाकों और पृथिवी की जैन छ: दिन के फिर ज़रार मनड़ा उसर अर्थ के सवसार करता है काम की। सं ६ । सि ११। मुं० १०। आ० ६।

समीलक आसमान आकार एक और विना बन अनिह है उस का बनाना लि-लने से निश्चव हुआ कि वह कुरान कर्ता पदार्थ विद्या को महीं जानता आ । बना पर-मेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है है तो जो '' हो मेरे हुक्म से और हों गया,, जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं लग सकते इस से छः दिन लगना मूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकास के क्यों ठहरता है और जब काम की तदबीर करता है सो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा २ क्या तदबीर करेगा ह इस से विदित होता है कि ईश्वर को न जानने वाले जंगली लोगों ने यह पुम्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥

८-शिद्धा श्रीर दया बास्ते मुसलमानों के । मं॰ ३ । ति० ११ सूरा १० । श्रा० ५५ ।

समी०—क्या यह ख़दा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ? श्रीर पक्तपाती है जो मुसलमानों ही पर दया करे श्रन्य मनुष्यों पर नहीं यदि मुसलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उन के लिये शिक्षा की श्रावश्यकता ही नहीं और मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा को विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८८ ॥

१०-परीक्षा लेवे तुम को कीन तुम में से अच्छा है कमों में जो कहे तू अवस्थ उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के । मं० ३। सि० ११। सू० ११। आ० ७।

समी - जब कर्मों की परीत्ता करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं और जो मृत्यु बीड़े उठाता है तो दौरा मुपुर्द रखना है और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उस को तोड़ता है यह खुदा को वहा लगना है।। १०॥

र १२—श्रीर कहा गया और ऐ पृथिकी अपना पानी विगलजा और ऐ आसमान बस कर और पानी मूख गया। श्रीर ऐ क़ीम यह है निसानी ऊंटनी अक्साह की वास्ते तुम्होरे बस खोड़ दो उस को बीच पृथिबी अक्साह के खाती फिरे। मं० १। सि० ११। मू० ११। आ० ४३। ६३।

समी० - क्या लड़कपन की बात है ! पृथिवी और आकाश कभी बात मुन सकते हैं ? वाह जी वाह ! खुदा के ऊंटमी भी है तो ऊंट भी होमा ! तो हाथी, बोड़े गंधे अ आदि मी होंगे श्रीर खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात है ! क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नवाबी की सी घसड़ फसड़ ख़ुदा के घर में भी हुई ॥ २१ ॥

१२-श्रीर सदैव रहने वाले बीच उस के जब तक कि रहें आसमान श्रीर प्रिय-बी। श्रीर जो लोग मुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें आ-समान श्रीर प्रिथेवी। मं० ३। सि० १२। सू० ११। श्रा० १०५। १०६।

समीत्वक — जब दोज़ख़ और बहिश्त में क्यामत के पश्चात् सब लोग जायेंगे फिर आसमान और प्रथिवी किस लिये रहेगी हैं और जब दोज़ख़ और बहिश्त के रहने की आसमान प्रथिवी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहेंगे बहिश्त वा दोज़ख़ में यह बात की हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ १२ ॥

१६ — जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मैंने एक स्वप्न में देखा। मै० ३। सि १२। सू० १२ आ।० ४ से ५१ तक।।

समितिक --इस पकरण में पिता पुत्र का संवादका किस्सा कहानी भरी है इस लिये कुरान इरवर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है।। १३।।

१४-- अल्लाह वह है कि जिस ने खड़ा किया आसमान को विना खंभे के देखते हो तुम उस को फिर ठहरा ऊपर भर्रा के आज्ञा बर्तने बाला किया मूरज और चांद को । और वही है जिसने विद्धाया प्रियती को । उतारा आसमान से पानी बस बहे नाले साथ अन्दाज अपने के । अल्लाह खोलता है भोजन का वास्ते जिस को चाहे और तंग | करता है । म० २ । सी १३ । स० १३ । आ० २ । २ । १७ । २६ ।

समीक्षक मुसलमानों का खुदा पदार्थिविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो गुरूत्व न होने से आसमान की खंभे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता यदि खुदा अर्थरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक नहीं हो सकता । भीर जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकारा से पानी उतारा लिखा पुनः यह क्यों न लिखा कि प्रथिवी से पानी उत्पर चढ़ाया इस से निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वासा मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था । और जो विना अच्छे बुरे कामीं के मुख दुःल देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्तर भट्ट है ॥ १४ ॥

रूप — कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिस को चाहता है और मार्थ दिखलाता है तर्फ अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है। मं० ३। सि० १३। सू०

१३ | आ० २७ ।

समी • — जब अल्लाह गुमराह करता है तो जुदा और शयतान में क्या मेद हुआ जब कि शयतान दूसरों को गुमराह अर्थात् बहकाने से बुरा कहाता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शयतान क्यों नहीं और बहकाने के पाप से दोज़ली क्यों नहीं होना चाहिये॥ १५॥

र १ — इसी मकार उतारा हमने इस कुरान को अर्थी जो पक्त करेगा तू उन की इच्छा का पीछे इस के आई तेरे पास विद्या से। बस सिवाय इस के नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और अपर हमारे है हिसाब लेना । मं० १ । सि० १३। मृ०१३। आ० ३७। ४०।

समीक्षक — कुरान किथर की ओर से उतारा ! क्या खुदा ऊपर रहता है ! जो यह बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं है। सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एक रस व्यापक है पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हरूकार की आव श्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत् एकदेशी हो और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वज़ है यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है।। ८६।।

४ ८७-श्रीर किया मूर्य्य चन्द्रको सदैव फिरने वाले । निश्चय आदमी श्रवश्य अन्याय और पाप करने वाला है। मं० ६ । सि० १३ । मृ० १४ । आ०१६ ३४ ।

समीलक न्या बन्द्र सम्बे सदा पिनते और शिवती नहीं पिनती? जो पृथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होते। श्रोर जो मनुष्य निश्चय श्रन्याय और पाष करने वाला है तो कुरान से शिला करना व्यर्थ है क्योंकि जिन का स्वभाव पाप ही करने का है तो उन में पुरावाला कंमी न होगा और संसार में पुरावाला श्रीर पापात्मा सदा दीखते हैं इस लिये ऐसी बात ईरवरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती॥ १७॥

र - बस ठीक करूं मैं उस को और फूंक दूं बीच उस के रूह अपनी से बस गिर पड़ो वास्ते उस के सिजदा करते हुए | कहा ऐ रब मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू ने मुक्त को अवश्य जीनत दूंगा मैं बास्ते उस के बीच पृथिवी के और गुमराह करूंगा | म० २ | सि० १४ | सू० १५ । आ० २६ से ४६ तक | समीत्तक जो खुदाने अपनी कर आहर साहर में अली तो वह भी खुदा हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात् नमस्कारादि मिक्क करने में अपना शरीक कमों किया ! अन शयतान को गुमराह करने वालां खुदा ही है तो भी वह शयतान का भी शयतान बड़ा भाई गुरू क्यों नहीं ! क्योंकि तुम लोग बहकाने वाले को शयतान मानते हो तो खुदा ने भी शयतान को बहकाया और प्रत्यन्त शयतान ने कहा कि मैं बह-काऊंगा फिर भी उस को दएड दे कर कैद क्यों न किया ! और मार क्यों न हा-ला ! ॥ ८० ॥

रर—श्रीर निश्चय भेजे हम ने बीच हर उत्मत के पैगृम्बर । जब चाहते हैं हम उस को यह कहते हैं हम उस को हो बस हो जानी है । मं० ३ । सि० १४ । मृ० । १ । आ० ३५ । ३६ ॥

समीक्षक — जो सब कीमों पर पेम्प्यर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पेम्प्यर की राय पर बलते हैं वे काफिर क्यों ? क्या दूसरे पेम्प्यर का मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पेम्प्यर के ? यह सर्वथा पद्मपात की बात है जो सब देश में पेम्प्यर भेजे तो आर्यावर्ष में कीनसा भेजा इस लिये यह बात मानने योग्य नहीं जब खुदा चाहता है और कहता है कि पृथिवी हो जा वह जड़ कभी नहीं मुन राकती खुदा का हुक्म क्यों कर बन सकेगा और सिवाय खुदा के दूसरी चीम नहीं मानत तो मुना किसने ? और हो कीनसा गया? वे सब अविधा की बातें हैं ऐसी बातों को अन्वान लोग मान लेते हैं ॥ र र ॥

्र १०० — श्रीर नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के वेटियां अवित्रता है उस को श्रीर वास्ते उन के हैं जो कुन चाहें। कसम अल्लाह की अवश्य भेने हम ने पैनम्बर।मं८६।। सि० १४। मृ० १६। आ० ५६। ६२॥

समी • — श्राल्लाह बेटियों से क्या करेगा ! बेटियां ने। किसी मनुष्य की चाहिये क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते ! आर बेटियां नियत की जाती हैं इस का क्या कारण है ! बताइये ! कसम खाना मूठों का काम है खुदा की बात नहीं नयों कि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो मूठा होता हैं वही कसम खाता है सचा सौगः अ क्यों खावे ! ।। १०० ।।

१०१-ये लोग वे हैं कि मेहर स्वर्धा अल्ताह ने उपर दिलों उन के और कानों उनके और आसों उन की के भार ये लोग वेहें वे ख़बर | और पूरा दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अम्याय न किये जायेंगे | | मं० २ | सि० १४ |

30

मु० १६ । आ० ११५ । ११८ ॥

समीक्षक — जब खुदा ही ने मेहर लगा दी तो वे विचारे विना अपराध मारेगये ! क्योंकि उन को पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ! और फिर कहते हैं कि जिस ने जितना किया है उतना ही उस को दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं, भला उन्हों ने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उन का अपराध ही न हुआ उन को फल न निलन। चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उचि-त है और जो पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बात की की जाती है और जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गड़बड़ाव्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निर्नुदि छोकरों का होता है ॥ १०१॥

१०२ — और किया हम ने दे। नख को वास्ते काफ़िरों के घेरने वाला स्थान । और हर भादमी को लगा दिया हम ने उस को अमलनामा उस का बीच गर्दन उस की के और निकालेंगें हम वास्ते उस के दिन क्यामत के एक किसाब कि देखेगा उस को खुला हुआ। और बहुत मारे हमने कुरनृन से पिंछे नूह के । मं०४। सि० १५ । मू० १७ । आ०। १२ । १६ ॥

समील क प्यादि काफिर वे ही हैं कि जो कुरान पैग्न्यर और कुरान के कहे ख़ुदा सातर्ने आसमान और नमाज आदि को न मान और उन्हों के लिवे दोज़ल होवे तो यह बात केवल पल्लपात की ठहरे क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं ! यह बड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते । यदि इस का अ-वेशन कमीं का फल देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों नेत्रों आदि पर माहर रखना और पापों का समा करना क्या खेल मचाया है क्यापत की रात को किताब निकाले गा तो खुदा तो आज कल वह किताब कहां है ! क्या साहकार की बही समान लिखता रहता है यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकतें फिर कर्म की रेखा क्या लिखी! और जो विना कर्म के तिखा तो उन पर अ-न्याय किया क्योंकि बिना अच्छे बुरे कम्मों के उन को दु:ख सुख क्यों दिया! जो कही कि खुदा की मरज़ी, तो भी उस ने अन्याय किया अन्याय उस को कहते हैं कि बिना करें कर्म किये दु:खसुखकप फल न्यून बिक देना और उसी समय खुदा ही किताब बांबेगा वा कोई सरिश्तेदार पुनावेगा जो खुदा ही ने दीर्घ काल सम्बन्धी अविं की

## चतुर्दशसबुल्लासः

विना अपराच मारा तो वह अन्यायकारी हो गया जो अन्यायकारी होता है वह गुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२॥

१०३ — और दिया हमने समुन्द को ऊंटनी प्रमाण ॥ और बहका जिस को बह-का सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उन के के बस जो कोई दिया गया अमलनामा उस का बीच दिहने हाथ उस के के। मं० ४। सि० १५ सु० १७। आ० ५.७। ६२। ६२॥

समी० — बाह जी जितनी खुदा की माश्चर्य निशानी हैं उन में से एक ऊंटनी भी खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शयतान को बह-काने का हुक्म दिया तो खुदा ही शयतान का सरदार और सब पाप कराने बाला ठ-ो पे ऐसे को खुदा कहना केवल कम समभ्त की बात है। जब क्यामत की अर्थात प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये पैगम्बर और उन के उपदेश मानने वालों को खुदा बुलावे गा तो जब तक प्रतय न होगा तब तक सब दौरा मुपूर्द रहेंगे और दौरा मुपूर्द सब को दुःल दायक है जब तक न्याय न किया जाय। इस लिये रीष्ट्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम कम है यह तो प्रोपा बाई का न्याय ठहरा जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक पचास वर्ष तक के चोर और साह्कार इकट्टे न हों तब तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसा ही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौरा मुपूर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मनुस्मृति देखो जिस में च्यामात्र भी वितन्त नहीं होता और अपने क कर्मानुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं दूसरा पैगम्बरों को गवाही के नुस्य रखने से ईश्वरकी सर्वज्ञता की हानि है भला ऐसा पुम्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करने वाला ईश्वर कभी हो सकता है ! कभी नहीं ।। १०३ ।।

१०४ ये लोग वास्ते उन के हैं बाग हमेराह रहने के, चलती हैं नींचे उन के से नहरें गहिना पहिराये जावेंगे बीच उस के कंगन सोने के से और पोशाक पहिनें ग वस्त्र हरित लाही की से और ताफते की से तिक्रिये किये हुए बीच उस के उत्पर ताक्तों के अच्छा है पुग्य और अच्छी है बाहिश्त लाभ उठाने की। मं अ ४ । सि० १ ॥ सृ० १ = । आ ० ३०।

समी - बाह जी बाह ! क्या कुरान का स्वर्ग है जिस में बाग, गहने, कपड़े गहीं, तिकिये आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान यहां विचार करे तो यहां से वहां

遪

मुसलमानों के बहिश्त में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के वह यह है कि कर्म उन के अन्त वाले और फल उन का अनन्त और जो मीठा नित्य खाके तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतित होता है बब सद। वे सुख भोगेंगे तो उन की सुख ही दुःख रूप हो जायगा इस तिये महाकल्प पर्यन्त मुक्ति सुख भेग के पुनर्वन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४॥

१०५ — और यह बस्तियां हैं कि मारा हम ने उन को जब श्रन्याय किया उन्हों ने और हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की । मं० ४ । सि० १५ । मू० १८ | आ० ५७ ॥

समी० — भला सब बस्ती भर पापी भी हो सकती है ! और पीछे से प्रतिका कर-ने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उन का अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पहिले, नहीं जानता था इस से दया हीन भी ठहरा॥ १०५॥

१०६ — और वह जो लड़का बस थे मा बाप उस के ईमान वाल वस उरे हम यह कि पकड़े उन को सरकसी में और कुरु में ॥ यहां तक कि पहुंचा जगह इश्वें मृर्य की पाया उस को इ्वता था बीच चरमें की वड़ के । कहा उन ने ऐज़लकर्रीन निश्चय याजूज माजूज फिसाद करने वाले हैं बीच प्रथिवी के । मं० ४ । सि० १६ । मृ० १८ । आ० भट । ८४ । ८२ ॥

समी० - भला यह खुदा की कितनी वे समम है ? शंका से उग कि लड़कों के म वाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावें यह कमी ईश्वर की बात नहीं हो सकती । अब आगे की अविद्या की बात देखिये । के किताब का बनाने बाला मूर्व्य को एक भील में रात्रि को ढूबा जानता है फिर प्रातःकाल निकलता हैं भला सूर्व्य ते। पृथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी वा भील वा समुद्र में कैमे डूब सकेगा ? इस से यह विदित हुआ। कि कुरान के बनाने वाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्या विरुद्ध बात क्यों लिख देते ? और इस पुम्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसा मिध्या बातों से युक्त पुम्तक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा का अन्याय आप ही पृथिबी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और याजूज माजूज को पृथिबी में फसाद भी करने देता है वह ईश्वरता की बात से बिरुद्ध है इस से ऐसी पुम्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वान नहीं ॥ १०६

🗡 १०७ - अभीर याद करो बीच किताब के मर्यम को जब जा पड़ी लोगों अपने से

मकान पूर्वी में। बस पढ़ा उन से इघर पर्दा बस भेजा हमने रुद्ध अपनी को अर्थात् फ रिस्त। बस स्रतपकड़ी वास्ते उस के आदमी पुष्ट की। कहने लगी निश्चय में शरण पकड़-ती रहमान की जो तुम्ह से है तृ परहेनगार । कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि मैं भे-जा हुआ हूं मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं में तुम्ह को लड़का पवित्र । कहा कैसे होगा बास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुम्ह को आदमी ने नहीं मैं बुरा काम करने वाली। बस गर्भित हो गई साथ उस के और जा पड़ी साथ उस के मकान दूर अर्थात् जक्कल में मं०। ४। सि०१६। सू०१८। आ० १५। १६। १७। १८। १८। २१।

समी० - अब बुद्धिमान विचार लें कि फीरश्ते सब खुदा की कह हैं तो ख़ुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मर्थम कुमारा के लड़का होना किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु ख़ुदा के हुक्म से फ्रिश्ते ने उस को गर्भवर्ता किया यह न्याय से विरुद्ध बात है। यहां अन्य भी असम्यता की बातें बहुत लिख़ी हैं उन को लिखना उचित नहीं समभा ।। १०७॥

१०८ क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शयतानों को ऊपर काफ़िरों के बहकाते हैं उन को बहकान कर। मं० ४ सि० १६ । सू० १८ । आ० ८१।

समी०—जब खुदा ही शयतानों को बहकाने के लिये भेजता है तो बहकाने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उन को दएड हो सकता और न शयतानों को क्यों कि यह खुदा के हुकम से सब होता है इस का फल खुदा को होना चाहिये जो सचा न्यायकारी है तो उस का फल दोज़ल आपही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पाषी कहाता है।। १००॥

१०६ — श्रीर निश्चय समा करने वाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की और ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पायांा मं० ४ | सि०१६ | सू०२०। आ०७ = ।

समी ० - नो तोनाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह सन को पापी कराने वाली है न्योंकि पापियों को इस से पाप करने का साहस नहुत नह जाता है इस से यह पुस्तक और इस को ननाने वाला पापियों को पाप कराने में होंसला नृदाने वाले हैं इस से यह पुस्तक परमेश्वर कृत और इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०६॥

美

१२० — और किये हमने बीच प्रश्विनी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिस जाने। मं० ४ । सि०१७ । सू० २१ । आ० २० ।

समी • -यदि कुरान का बनाने वाला प्रथिवी मा गूमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती शंका हुई कि जो परहाड़ नहीं घरता तो हिलजाती इतने कहने पर भी भूकंप में क्यो डिग जाती है। ११०॥

भ १११- और शिक्ता दी हम ने उस कीरत की और रक्ता की उसने अपने गुक्क अंगों की नस फूंक दिया हमने नीच उस के रूह अपनी की । मैं० ४। सि० १७। सूरु २१। आ० == ।

समी० - ऐसी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य मनुष्य की भी नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो
परमेश्वर के सामने क्यों कर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों से कुरान वृधित होता
है यदि अच्छी बात होती तो अति प्रशंसा होती जैसे बेदों की ॥ १११॥

११२ क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं मूर्य और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्त और जानवर । पिट्टाये जावेंगे बीच उस के कंगन सोने मे और मीती और पहिनावा उनका बीच उस के रेरिंगी है। और पवित्र रक्ष घर मेरे को वास्ते गिर्द फिरने वालों के और खड़े रहने वालों के। फिर चाहिये कि दूर करें मैल अपने और प्री करें मेंटें अपनी और चारों ओर फिर घर कदीम के। तो कि नाम अल्लाह का याद करें। मं० ४। सि०१७। सू० २२ आ० १८। २६। २६। २८। २८।

समीक्तक मला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर वे उस की भक्ति क्यों कर कर सकते हैं ? इस से यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी आन्त का बनाया हुआ दीख़ता है वाह ! बड़ा अच्छा खर्ग है जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने को मिले यह बाहेश्त यहां के राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख पड़ता ! और जब परमेश्वर का घर है तो बह उसी घर में रहता भी होगा फिर बुत्यरस्ती क्यों न हुई ! और दूसरे बुत्यरस्ती का खरड़न क्यों करते हैं ! जब खुड़ा मेंट लेता अपने घर की परिक्रमा करने ही

आज्ञा देता है और मशुओं को मरवा के खिलाता है तो यह खुदा मन्दिर वाला और मेरव हुनों के सहरा हुआ और महाकुपरस्तों का चलाने बाला हुआ कयोंकि मुर्तियों से मसजिद बड़ा बुत् है इससे खुदा और मुसल्मान बंडे बुत्परस्त पुराखी (तथा केनी छोटे कुपरस्त हैं।। ११२।।

११६-फिर <mark>निश्चय तुम दि</mark>न क्यामत के उठाये जाओगे । मं० ४ सि० १८ । पू॰२३। आ०१६।

समीक्षक क्यामत तक मुदें कवर में रेंहगे वा किसी अन्य जगह जो उन्हीं में रहेंगे तो सड़े हुए दुर्गन्धरूप शरीर में रह कर पुगयात्मा भी दुःख भाग करेंग ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गंध अधिक होकर रोगोत्यित करने से खुदा और मुसल्मान पा-पभागी होंगे । ११३॥

११४ — उस दिन की गवाही देवेंगे उत्तर उन के ज़वाने उन की और हाथ उन के और पांव उन के साथ उस वस्तु के कि थे करते। अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथिवी का नूर उस के कि मानिन्द ताक की है बीच उस के दीए हो और दीप बीच कंदील शीशों के है वह कंदील मानों कि तारा है चमकता रोशन किया जाता है दीपक वृद्ध मुबारिक ज़ैतून के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप है तेल उस का रोशन हो जावे जो न लगे उत्तर रोशनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिस को बाहता है। मंग ४। सि० १८। मू० २४। आ० २२। २४।

समीलक — हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात साष्टिकम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आग विजुली है ? जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु में घट सकता है।। ११४॥

११५-और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उन में से वह है कि जो चलता है पेट अपने के । और जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह की रमूल उस के की। कह आजा पालन करे जुदा की रमूल उस के की। कीर आज्ञा पालन करो रमूल की तो कि दया किये जाओ। मं० ४। सि० १०। सू० २४। आग० ४४। ५१। ५३। ५५।

समीलक-यह कीनसी फ़िलासफ़ी है कि जिन जानवरों के रारीर में सब तन्त्र दी-खते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल अविद्या की बात है जन श्रास्ताह के साथ पैगंनर की आजा पालन करना होता है तो खुदा का शरीक हो गया वा नहीं ! यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लाशरीक कुरान में लिखा और कहते हो ! । ११५ ।।

११६-और जिस दिन की फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जावें-ये फरिस्ते बस मत कहा मान काफ़िरों का और भगड़ा कर उस से साथ भगड़ा बढ़ा। और बदल डालता है अल्लाह बुराइयों उन की को भलाइयों से। और जो कोई तोबा करे और कर्म करे अच्छे बस निश्चय आता है तरफ अल्लाह की। मै० ४! सि० ११। मू० २५ आ०२४। ४१। ६७। ६८।

समीक्षक—बह भात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बहलों के साथ फट जावे। यदि आकाश कोई मूर्तिमान पदार्थ हो तो फट सकता है। यह मुससमानों का कुरान शांतिभंग कर गदर अगड़ा मचाने वाला है इसीलिये थांमंक विद्वान लोग इस को नहीं मानते। यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुरुष का अदला बदला हो जाय क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जाये तोबाः करने से छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इसिलिये ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं।। ११६।।

११७—वहीं की हम ने तर्फ मूसा की यह कि ले चल रात की धन्दों मेरे की निश्चय तुम पीछा किये जाओ गे। वस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के जमा करने बाले। और वह पुरुष कि जिस ने पैदा किया मुक्त की वस वहीं मांग दिखलाता है। भीर वह जो खिलाता है मुक्त को पिलाता है मुक्त को और वह पुरुष की आशा रखना हूं मैं यह सामा करे वास्ते मेरा अपराध मेरा दिन क्यामत के। मं० ५ । सि० १६। मृ० २६। आ० ५०। ५१। ७६। ७७। ००।

समीत्तक—जन खुदा ने मूसा की और वही भेजी पुनः दाऊद ईसा और मुहम्मद साहन की ओर कितान क्यों भेजी ! क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एक सी और ने भूल होती है और उस के पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अ-पूर्ण भूलयुक्त माना जायगा यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो यह कुरान महुदा होगा चारों का जो कि परस्पर प्रायः निरोध रखते हैं उन का संविधा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रूह अर्थात् जीव पैदा किये हैं तो ने मर मी जांयगे अर्थात् उन का कमी अभाव भी होगा जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी

की रोग होमा व चाहिये और सब को तुल्य मोजन देना चाहिये पद्मपात से एक को उन्सम और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता है न होना चाहिये जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य कराने बाला है तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं यदि खुदा ही रोग खुड़ाकर आ राम करने वाला है तो मुसलमानों के गरीर में रोग न सहना चाहिये यदि रहता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं है यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के गरीर में रोग क्यों रहते हैं मियदि वही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुगय लगता होगा यदि जनम जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उस का कुछ भी अपराध नहीं यदि वह पाप समा और न्याय क्यामत की रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला हो कर बाप खुक्त होगा यदि स्नमा नहीं करता तो यह कुरान की बात मूठी होने से बच नहीं सकती है।। ११७॥

११८ — नहीं तू आदमी मानन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है तूसचों से। कहा यह ऊंटनी है बास्ते उस के पानी पीता है एक बार। मं० ५ । सि० १६ । मू० २६ । आ।० १५० । १५१ ।

समीक्तक — भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊटनी निकले वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इम बात को मान लिया और ऊंटनी की निशानी देनी केवल जंगली व्यवहार है ईश्वरकृत नहीं यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ बात इस में न होती ॥११८॥

श्र - ऐ मृसा बात यह है निश्चय में श्रक्षाह हूं गालिब। श्रीर डाल दे असा अपना बस जब कि देखा उस को हिलता था मानों कि वह सांप है ऐ मूसा मत हर निश्चय नहीं हरते समीप मेरे पैगम्बर। श्रवलाह नहीं कोई माबूद परन्तु वह मालिक अर्थ बड़े का। यह कि मत सरकशी करे। जपर मेरे और चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर। मं० ५। सि० ११। मू० २७। श्रा० ९। १०। २६। ३१।

समी० — श्रीर भी दोखिये अपने मुख श्राप अल्लाह बड़ा जबदेस्त बनता है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं, तो खुदा का क्यों कर हो सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यों को वश कर श्राप जंग लस्थ खुदा बन बैठा। ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती यदि वह बड़े अर्थ अर्थात सासर्वे आसमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर नहीं हो स-

कता है यदि सरकक्षा करना नुरा है तो ज़ुदा और मुहम्मद साहब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये! मुहम्मद साहब ने अनेकों को मारे इस से सरकरी हुई वा नहीं ? यह कुरान पुनरुक्त और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११८ ॥

१२० — और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उन को जमे हुए और वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अल्लाह कि जिसने दृद किया हर वस्तु को निरचय वह ख़बरदार है उस वस्तु के कि करते हो। मं० ५। सि० २०। स० २०। आ० == ।

समी — बदलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने बालों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की ख़बरदारी शयतान बागी को न पकड़ ने और न दंड देने से ही विदित होती है कि जिसने एक बागी की भी अब तक न पकड पाया न दंड दिया इस से अधिक असावधानी क्या होगी ! ॥ १२०॥

१२१-वस मुष्ट मारा उस की मूसा ने बस पूरी की आयु उस की। कहा ऐ रब मेरे निश्चय मेंने अन्याय किया जान अपनी की वस सामा कर मुम्म की वस समा कर दिया उस की निश्चय वह समा करने वाला दयालु है और मालिक तरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसंद करता है। मंश्रिश सि० २०। मृ० २८। आ० १४। १५। ६६।

समी० — अब अन्य भी देखिये मुसल्मान और ईसाइयों के पैग्म्बर और खुदा कि मूसा पैग्म्बर मनुष्य की हत्या किया करे और खुदा लगा किया करे ये दोनों अन्या-यकारी हैं वा नहीं ? । क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वेसी उत्पत्ति करता है ? क्या उसने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कंगाल और एक को बिद्वान और दूसरे को मूर्ख आदि किया है ! यदि ऐसा है तो न कुगन सत्य और न अन्याय कारी होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१॥

१२२ - और आजा दी हमने मनुष्य को साथ मा वाप के भलाई करना जो भत्य-इना करें तुम्म से दोनें। यह कि श्रीक लावे तृ साथ मेरे उस वम्नु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उस के ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ मेरी है। और अवश्य मेजा हम ने नृह को तर्फ कीम उस के कि बस रहा बीच उन के हज़ार वर्ष परन्तु क्यास वर्ष कम । मं० ५। सि० २०। २१। सू० २२ विशाठ ७। १३।

समी - माता पिता की सेवा करना तो अच्छा ही है जो खुदा के साथ शरीरक कर ने के लिये कहे तो उन का कहा न मानना यह भी टीक है परन्तु यदि माता पिता मिध्यासापणादि करने की आजा देवें तो क्या मान लेना चाहिये ? इस लिये यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी है । क्या नृह आदि पैगम्बरों ही को खुदा संसार में भेजता है तो अन्य जीवों को कीन मेजता है ? यदि सब को वही भेजता है तो समी पैगम्बर क्यों नहीं ! और प्रथम कबुष्यों की हजार बर्व की अपयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ! इसलिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२॥

१२६ — अलाह पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दुस् । वार करेगा उस को फिर उसी की मोर फेर जाओं । श्रीर जिस दिन वर्षा अर्थात् खड़ी होगी क्यामत निरास होंगे पापी । बस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे बस वे बीच बाम के सिगार किये जावेंगे । और जो भेज दें हम एकवाव बस देखें उस खेशी को पीली हुई । इसी प्रकार मोहर रखता है अलाह जार दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते । मं० ५ । स० २१। स० २०। आ० १०। ११। ५०। ५०।

समीं - यदि ऋलाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं ने। उत्पत्ति की ऋादि श्रीर इसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा ? और एक तथा दो बार उत्प-त्ति के पश्चात् उस का सामर्थ्य निकम्मा और व्यर्थ हो जायगा यदि न्याय करने के दि-न पापी लोग निराश हों तो अच्छी वात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समभ कर निराश किये जांय ! क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों से ऋोरों का ही प्रयोजन है। यदि वगीचे में रखना ऋौर प्रक्लार पहिराना ही मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तृत्य हुआ और वडां मानी और मुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता होगा यदि हिसी को कम गहन। मिलता होगा तो चारी भी होती होगी और बहिश्त से चोरी करने बालों की दोज़ल में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिश्त में रहेंगे यह बात भूठ होजायगी जो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या लेती करने के अनुभव ही से होती है और यदि माना जाय की खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जान ली है तो ऐसा भय देना अपना धमंड प्रसिद्ध करना है यदि। अपनाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागी वही होने जीव नहीं हो सकते जैसे जब पराजय सेनाधीश का होता है वैसे थे सब पाप खुदा ही की माप्त होवें ॥ १२३ ॥

१२४-- ये श्रायतें हैं कितान हिनमत नाले की । उत्पन्न किया श्राम्मानों को नि-

ना मृतून अर्थात् संभे के देखते हो तुम उस को और डाले बीच प्रिवर्ग के वहाड़ ऐ-सा न हो कि हिल जाने । क्या नहीं देखा तू ने यह कि अज्ञाह अनेश कराता है रात को बीच दिन के और प्रनेश कराता है दिन को बीच रात के । क्या नहीं देखा कि किश्तियां चलती हैं बीच दर्य्या के साथ निमामतों अख़ाह के ताकि विस्तलानें तुम को निशानियां अपनी । मं० ५ । सि० २१ । सू० ३१ । आ० १ । १८ । २८ । ३० ।।

समी - नाह जी वाह ! हिक्मत वाली कितान ! कि जिस में सर्वथा विद्या से विरुद्ध आकाश की उत्पत्ति और उस में खंमे लगाने की शंका और पृथिवी के स्थिर रख ने के लिये पहाड़ रखना थोड़ीं सी विद्या वाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और न मानता और हिक्मत देखों कि जहां दिन वहां रात नहीं और जहां रात है वहां दिन नहीं उस को एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह वड़े अधिद्वानों की बात है इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती क्या यह विद्या विरुद्ध जान नहीं है कि नौका मनुष्य और किया कोशनादि से चलती हैं वा खुदा की कुमा से यह लोहे वा पत्थरों की नौका बना कर समुद्र में चलांवें तो खुदा की निशानी डूब जाय वा नहीं ! इस लिये यह पुस्तक न विद्वान और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४॥

१२५ — तदबीर करता है काम को आसमान से तर्फ पृथिनी की फिर चड़ जाता है तर्फ उस की बीच एक दिन के कि है अवधि उस की सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गृंव का और प्रत्यक्त का गृंलिव दयालु । फिर पुष्ट किया उस को और फूंका बींच रूह अपनी से ॥ कह बबन करेगा तुम का फिरिश्ता मौत का बह जो निथत किया गया है साथ तुम्होरे । और जो चाहते हम अवश्य देते हम हर एक जीव को शिला उस की परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी और से कि अवश्य भरोंगा जो दोन् जिनों और आदिमियों से इकड़े। मं० ६। सि० २१। मू० २२। आ० ४। ६। ११॥

समीत्तक—यन ठीक सिद्ध हो गया कि मुसल्मानों का खुदा मनुष्मवत् एक देशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेशी से प्रबन्ध करना और उतरना चढ़ना नहीं हो सकता यदि खुदा फरिश्ते को भेजता है तो भी आप एकदेशी हो गया। आप आ-स्मान पर टंगा बैटा है। और फरिश्तों को दौड़ाता है। यदि फरिश्ते रिश्यत लेकर् X

कोई सामला कियाड़ दें वा किसी मुदें को छोड़ जांग सो खुदा को क्या माल्म हो स कता है ! माल्म तो उस को हो कि जो सर्वञ्च तथा सर्वव्यापक हो सो तो है ही नहीं होता तो फरिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या का म था ! (श्रीह प्रक हज़ार वर्षों में तथा आवे जाने प्रकच करने से सर्वशिक्तमम् भी महीं ) यदि मीत का फरिश्ता है तो उस फरिश्ते का मारने वाला कीनसा मृत्यु है ! यदि वह नित्य है तो अमरपन में खुदा के बराबर शरीक हुआ एक फरिश्ता एक समय में दोज़ल भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उन को विना पाप किये अपनी मर्जी से दोज़ल भर के उन को दुःख दे कर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है ऐसी वार्ते जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान और ईश्वर-\ र और जो दया न्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२५॥

. १२६ — कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुम को जो भागो तुम मृत्यु वा कृ-तल से। ऐ बीबियो नबी की जो कोई आवे तुम में से निर्लय्जता प्रत्यक्त के दुगुणा कि-बा जावेगा बास्ते उस के अज़ाव और है यह ऊपर अल्लाह के सहल। मं०५। सि०२१। स्० ३३। आ० १६। ३०॥

समीक्षक- यह महुम्मद साहब ने इस लिये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐश्वर्थ्य बढ़े मुज़हब बढ़ा लेकें। श्रीर यदि बीबी निर्लज्जता से न आवे तो क्या पैग़म्बर साहब निर्लज्ज होकर आवें ? बीबियों पर अज़ाब हो और पैग़म्बर साहब पर अज़ाब न होवे यह किस घर का न्याय है।। १२६।।

१२७-और अटकी रही बीच वरों अपने के आज्ञा पालन करो अल्लाह और रामुल की सिवाय इस के नहीं। वस जब अदा कर लो ज़ेदन शामित उसे व्याह दिया इमने तुम्म से उस को तौकि न होनें उत्पर ईमान बाला के तंगी बीच बीनियों से लेपालकों उन के के जब अदा कर लें उन से झाजित और है आज्ञा खुदा की की गई र नहीं है उपर नबी के कुछ तंगी बीच उस बस्तु के नहीं है महम्मद बाप किसी मदों का। और हलाल की स्त्री ईमान वाली जो देने बिना मिहर के जान अपनी बास्ते नबी के। डील देने तू जिस को चाहे उन में से और जगह देने तर्फ अपनी जिस को चाहे नहीं पाप उत्पर तेरे। ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत अनेश करो करों में वैगम्बर के। मं० ५ । सि०२२। सू० ६३। आ०२३। ६७। ६०। ४०। ४०। ४०। ४०।

 $\divideontimes$ 

# सस्यार्थनकाराः ॥

समीदाक- यह बड़े अन्याय की बात है कि सी घर में केंद्र के समान रहे और पुरुष खुल्ले रहें क्या क्षियों का चित्त शुद्ध बायु, शुद्ध देश में अमण करना, सप्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ! इसी अपराध से मुसल्मानों के लड़के विशेष कर संबलानी और विषयी होते हैं अल्लाह और रमुल की एक अविरुद्ध आज्ञा वा भिल २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों की आजा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सची और दूसरी भूठी ! एक खुदा दूसरा तान हो जायगा । और शरीक भी होगा ? बाह कुरान का खुदा और पैगम्बर कुरान को जिस को दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो पे-सी लीला अवस्य रचता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहब बडे बिषयी थे यदि न होते तो ( लेपालक ) बेटे की स्त्री को जो पुत्रकी स्त्री थी अपनी स्त्री करें। लेते ? और फिर ऐसी बार्ते करने वाले का खुदा भी पद्मपाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों में जो जक्तली भी होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोड़ता है यह कितनी वर्डा अन्याय की बात है कि नवी को विषयासक्ति की लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किसी का बाप न था तो जैद ( लेपालक ) बेटा किस का रे ऋरेर क्यों लिखा रे यह उसी मतलब की बात है कि जिस से बेटे स्त्री को भी धर में डालने से पैगम्बर साहब न बचे अन्य से क्यों कर बचे होंगे ! ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्या जो कोई पराई स्त्री भी नवी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल है ? श्रीर यह गहा अधर्म की बात है कि नबी जिस न्त्री को चाहे छोड़ देवे और महन्मद साहब की स्त्री लोग यदि पेगुम्बर अपराधी भी हो तो कभी न छोड सर्के ! ।। जैसे पेगुम्बर के धरों में ऋग्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पैगम्बर साहेंब किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नवी जिस किसी के घर से चाहें निश्शंक प्रवेश करें और माननीय भी रहें ? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को ई-श्वरकृत श्रीर मुहस्मद साहब को पैगुंवर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके बड़े आधर्य की बात है कि ऐसे युक्ति शृन्य धर्मबिरुद्ध बातों से युक्त इस मत को अर र्बदेशनिवासी ऋदि मनुष्यों ने मान लिया !।। १२७ ।।

र १२ = नहीं योग्य बास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रमूल को यह कि निकाह क-रो बीबियों उस की को पीछे उस के कभी निश्चय यह है समीप अल्लाह के बाड़ पा∙ प । निश्चय जो लोग । के दुः ल देते हैं अल्लाह को और रमूल उस के को लानत की है उन को अल्लाह ने । और वे लोग कि दुः ल देते हैं मुसल्मानों को मुसल्मान और-तों को बिना इस के बुरा किया है उन्हों ने बस निश्चय उठाया उन्हों ने बोहतान अर्थात भूठ और प्रत्यन्त पाप । लानत मारे जहां पाय जावें पकंड जावें कृतन किय जावें खूब मारा जाना । ऐ रब हमारे दे उन को द्विगुगा अज्ञाब से और लान से बड़ी लानत कर । मं० ४ । मि० २२ । मु०३६ । आ० ५०। ४४ । ४४ । ४८ । ६०।

समी: ० - बाह क्या खुदा ऋपनी खुदाई की धर्म के साथ दिखला रहा है ! जैसे र-मुल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्त इसरे को दुःख देने में रमल को भी राकना योग्य था सा क्यों न राका ! क्या किसी के इत्व देने से अल्लाह भी दू:-खी हो जाता है यदि एमा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । क्या अल्लाह और रमूल को इंग्व देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रमूल जिस की चाहें दुःख देवें ! अन्य सब की दूःख देना चाहिय ! जैसा एसलुमानों और मुसल्मानों की नित्रयों को दुःख देना बुरा है तो इन में अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है। जो एमा न माने तो उस की यह बात भी पन्त्यान की है बाह गदर मचाने वाले खुदा और नवी जैसे ये निर्देशी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे जै-सा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावें लिखा है वैसी ही मुस-रुपानों पर कोई आजा देवे तो मुसरुमानों को यह बात बुर्ग लगेगी वा नहीं ? बाह क्या हिंसक पैगंबर श्रादि हैं कि जो परमेश्वर मे प्रार्थना कर के अपने से इसरों को हु-गुरा दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पहापात मतलब सिन्ध्यम और महा अधर्म की बात है इसी से अब तक भी मुमल्मान लोगों में संबहत से शठ लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं दरते यह ठीक है कि शिक्ता के विना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२= ॥

१२१ — और अल्लाह वह पुरुष है कि भेजना है हवाओं को बस उठाती हैं बा-दलों को वस हांक लेने हैं तर्फ शहर मुद्दें की बस जीविन किया हम ने साथ उस के पृथिवी को पीछे मृत्यु उस भी के इसी प्रकार कबरों में से निकलना है। जिस ने उता-रा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हम को बीच उस के महनत और नहीं लगती बीच उस के मांदगी! मं• पा सि० २२। मू० ३५। आ० १। ३५। ममीलक — बाह फिलासफी खुदा की है भेजता है वायु की वह उठाता फिरता है बदलों को और खुदा उस से मुर्दा को जिलाता फिरता है यह बात ईश्वर सम्बन्धी क-मी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है जो घर होंगे वे बिना बनावट के नहीं हो सकते और जो बनाबट का है वह सदा नहीं रह सकता जिस के शरीर है वह परिश्रम के बिना दुःखी होता और शरीर वाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता जो एक म्त्री से समागम करता है वह बिना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत दित्रयों से विषय भोग करता है उस की क्या ही दुर्दशा होती होगी ? इस-लिये मुसल्मानों का रहना बहिश्त में भी मुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ ? २ ६ ॥

१२० -- कसम है कुरान दढ़ की निश्चय तू भेजे हुआें से है। उस पर मार्ग सीधे के उतारा है गालिब दयाबान ने । मं०४। सि० २३। मृ० ३६। आ० १।२।

समीत्तक - अब देखिये यह कुरान जुदा का बनाया होता तो वह इस की सोगंध क्यों खाता ? यदि नवी खुदा का भेजा होता तो ( लेपालक ) बटे की मंत्री पर मो-हित क्यों होता ! यह कथनमात्र है कि कुरान के मानने वाले सीधे मार्ग पर हैं क्यों कि सीधा मार्ग वही होता है जिस में मत्य मानना, सत्य बोलना सत्य करना पत्तपात रहित न्याय धर्म्म का आचरण करना आदि हैं और इस से विपरात का त्याग करना सो न कुरान में न मुसल्मानों में और न इन के खुदा में ऐमा स्वभाव है यदि सब पर प्रबल पैगंबर महुम्मद साहब होते तो सब से अधिक विद्यावान् और शुभ गुणा युक्त क्यों न होते ? इसलिये जैसी कृंजड़ी अपने बेरों को ख़हा नहीं बतलाती बसी यह बात भी है ॥ १३०॥

१३१ और फूंका जावेगा बीच मृर के बस नागहां वह क़बरों में से मालिक अपने की दैं। हैंगे । अगर गवाही देंगे पांव उन के माथ उस वस्तु के कमात थे सिवाय इस के नहीं कि अ। हा उस की जब चाहे उत्पन्न करना किसी थम्नु का यह कि क-हा वाम्त उस के कि हो जा बस हो जाता है। मं० ५। सि० २३। मृ० ३६। आ० ४८। ६१। ७८।

समी : - अब मुनिय उटपटांग बातें पग कभी गवाही दे सकते हैं ! । खुदा के सिवाय उस समय कीन था जिस की आज्ञा दी ! किस ने मूनी ! और कीन बन गया यदि न थी तो यह बात मुठी और जो थी तो वह बात जो सिवाय खुदा के कुछ चीज़ नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना दिया वह मुठी ॥ १२१॥

१३२ — (फिराया जावेगा उस के उत्तर पियाला शराव शद्ध का)। मेंपेंद मना देने वाली वास्ते पीने वालों के। समीप उन के बैठी हों गी नीचे आंख रखने वालियां मुन्दर आंखों वालियां। मानों कि ये अंडे हैं श्चिपाये हुए। क्या वस हम नहीं मंरेंगे। श्रीर अवश्य लूत निश्चय पैगम्बरों से था। जब कि मुक्ति दी हम ने उस को और लोगों उस के को सब को। परन्तु एक बुदिया पश्चि रहने वारों में है।। फिर मारा हम ने औरो को। मे० ६। सि० २३। मू० ३०। आ। ४२। ४४। ४६। ४०। ४२। १२६।

समी तक — क्यों जी यहां तो मुसल्मान लोग शगव को बुरा यतल ते हैं परन्तु इन के स्वर्ग में तो निद्यां की निद्यां वहती हैं ! इतना अच्छा हैं कि यहां तो किसी प्रकार मध पीना छुड़ाया परन्तु यहां के बदने वहां उन के स्वर्ग में वड़ी खराबी है। मोर कियां के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा ! और बड़े २ रोग भी होते होंगे ! यदि शरीर वाले होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीर वाले न होंगे तो भोग विलास ही न कर सकेंगे। फिर उन का स्वर्ग में जाना च्यर्थ है ॥ (यदि लृत का पेग्म्बर मानते हो तो जो बाइबन में लिखा है कि उसमे उस की लड़कियों न समागम करके दो लड़के पैदा किय इस बात को भी मानते हो वा नहीं जो मानते हो तो एन को पेग्म्बर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसे के सिह्मयां को खुदा मुक्त देता है तो वर खुदाभी बसा ही है, क्योंकि चुड़िया की कहानी कटने वाना और पक्तात से दूसरों को भारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुक्तमानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १२२॥

१३३ बहिश्तें हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उन के बास्ते उन के। तिकिये किये हुए बीच उन के संगावेंगे बीच हम के मेब और पत्ने की वस्तु। और समीप हो गी उन के नीचे रखने वालियां हिए और दूसरों से समायु। अस सिजदा किया फरिश्तों ने सब ने। परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया और था कि फरों से। ऐ शयतान किस वस्तु ने रोका तुमा को यह कि सिजदा कर बास्ते उस पस्तु के कि बनाया मैंने साथ दोनूं हाथ अपने के क्या अभिमान किया तु ने वा था वडे अधिकार वालों से। कहा कि मैं अच्छा हूं उस वस्तु से उपन्न किया तुने मुमा को आग से उस को मही से। कहा बस निकल इन आसमानों में से बम निश्चय तु चलाया गया है। निश्चय उपर तेरे लानत है मेरी दिन जना तक। कहा ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन तक कि उन

ठाये जावेंगे मुर्दे । कहा कि बस निश्चय तृ दील दिये गयों से है । उस दिन समय ज्ञात तक | कहा कि बस कसम है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूं गा उन को मैं इकहे ॥ | मं०६ । सि०२३ । मू०३ = । आ० । ४३ ! ४४ | ४५ । ६३ | ६४ । ६५ । ६६ | ६७ । ६ । ६२ । ७० । ७१ । ७२ ।

समी --- यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगी वे नहरें मकानादि लिखे हैं वैसे हैं तो वे न सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयाग से पदार्थ होता है वह सं-योग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, जब वह बहिश्त ही न र हेगा तो उस में रहने वाले सदा क्यों कर रह सकते हैं / क्योंकि लिखा है कि गादी त-किये मेवे और पीने के पदार्थ वहां मिलें गे इस से यह सिद्ध होता है कि जिस समय मु-सल्मानों का मजहब चला उस समय अर्थदेश विशेष धनाट्य ग था इसी लिये महुम्मद साहब ने तिकिये त्रादि की कथा मुना कर गरीनों की अपने मत में फसा लिया और जहां स्त्रियां हैं वहां निरन्तर मुख कहां देवे स्त्रियां वहां कहां से आई हैं। अथवा बहिश्त की रहने वाली हैं यदि आई हैं तो जावेगी और जो वहीं की रहने वाली हैं तो क्यामत के पूर्व क्या करती थीं क्या निकस्ती अपनी उपन को या रही थीं ? अब देखिये खुदा का तेज कि जिस का हुक्म अन्य सब फरिशों नेगाना और आदम साहब का नमस्कार किया और शयतान ने न माना खुदा ने शक्तान से पृँहा कहा कि मैं ने उस की ऋष-ने दोनों हाथों से बनाया तृ असिगान मत कर इस से सिद्ध हे।ता है कि कुरान का खु-दा दो हाथ वाला मनुष्य था इस लिये वह त्यापक वा सर्व शक्तिमान् कभी नहीं हो स-कता और शयतान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूं इस पर खुदा ने गुम्सा क्यों किया ? नया आसमान ही में जुदा का घर है ? पृथिवी में नहीं है तो कावे को जुदा का धर प्रथम क्यों लिखा ! भला परमेश्वर अपने में से वा सुव्हि में से अलग कैसे नि-काल सकता है ? और वह सप्टि सब परमश्वर की है इस से विदित हुआ कि कुरान का खुदा बहिरत का जिस्मे दार था खुदा न उस की लानत थिकार दिया और केंद्र कर लिया भौर श्यतान ने कहा कि है मालिक ! मुक्त को क्यामन तक छोड दे खुदा ने खुशामद से क्यामत के दिन तक छोड़ दिया जब रायतान छूटा तो खुदा से कहता है कि अब मैं ख़ूब बहकाऊंगा श्रीर गदर मचाऊंगा तब खुदाने कहा कि जितने की तृ बहकावेगा में उन की दोनख़ में डाल द्गा और तुमा को भी। अब सज्बन लोगे। विचारिये कि शयतान को बहकाने वाला खुदा-

है वा आप से वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह रायतान का रायतान ठहरा यदि रायतान खयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे रायतान की ज़रूरत नहीं और जिस से इस रायतान बाग़ी को खुदा ने खुला छोड़ दिया इन से बिदित हुआ कि वह भी रायतान का रारीर अधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी करा के दंड देवे तो उस के अन्याय का कुछ भी पाराबार नहीं ॥ १३३॥

१२४-अल्लाह क्तमा करता है पाप सारे निश्चय वह है क्तमा करने वाला दयालु॥ और प्रथिवी सारी मूंठी में है उस की दिन क्रयामत के और आसमान लेपेटे हुए हैं बीच दाहने हाथ उस के ॥ और चमक जावेगी पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने के और रक्ते जावेंगे कर्मपत्र और लाया जावेगा पेगम्बरें की और गवाहों की और फैस्सल किया जावेगा। मं ६ । सि० २४ । स्० ६८ । आ० ५४ । ६८ । ७० ॥

समी० - यदि समम पापों को खुदा ज्ञमा करता है तो जानों सब संसार की पापा बनाता है और दयाई न है क्यों कि एक दृष्ट पर दया और ज्ञमा करने से वह अधिक दृष्टना करेगा और अन्य बहुत धम्मीत्माओं को, दुःख पहुंचावेगा यदि ।किन्विन् भी अपराध ज्ञमा किया जावे तो अन्याध ही अपराध जगत में छा जावे । क्या परमेश्वर अभिनवत् प्रकाश वाला है ? और कमपत्र कहां जमा रहते हैं ? और कीन लिखता है ? यदि पैगम्बरों और गवाहों के भरोसे खुदा न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असर्मश्र है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कमों के अनुसार करता होगा वे कमें पूर्वापर वर्तमान जन्मां के हो सकते हैं तो फिर ज्ञमा करता, दिलों पर ताला लगाता, और शिक्षा न करना, श्रयतान से बहकवाना, दौरा मुपूर्व रखना केवल अन्याय है ॥ १३४॥

१३५ — उतारना किताब का ऋहाह गालिब जानने बाले की ऋोर से है। सिमा करने वाला पापों का और स्वीकार करने वाला तोबाः का। मं० ६। सि० २४। सु० ४०। आ०१।२।

समी • — यह बात इसिलिये है िक भोले लोग ऋज्ञाह के नाम से इस पुस्तक को मान लेके कि जिस में थोड़ा सा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी असत्य के साथ मिल कर बिगड़ासा है इसी लिये कुरान और कुरान का खुदा और इस को मानने वाले पाप बढ़ाने हारे और पाप करने कराने वाले हैं ॥ क्योंकि पाप का ज्ञमा

# सत्वार्थनकाशः ॥

करना श्रत्थन्त अधर्म है किन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १२५ ॥

१३६ — बस नियत किया उस को साथ आसमान बीच दो दिन के और डाल दिया बीच हम ने उस के काम उस का ॥ यहां तक कि जब जांवेंगे उस के पास साची देंगे ऊपर उन के कान उन के और आंखें उन की और चमड़े उन के उन के कर्म से ॥ और करेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साची दी तू ने ऊगर हमारे करेंगे कि बुलाया है हम को अलाह ने जिस ने बुलाया हर वम्तु को ॥ श्रूबश्य जिलाने वाला है मुदों को ॥ मं० ६ । सि० २४ मू० ४१ आ० १२ । २० ! २१ । ३८ ॥

समित्तिक — वाह जी वाह मुसल्मानो ! तुम्हारा खुदा जिस की तुम सर्वराकिमान मानते हो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ! वस्तुतः जो सर्वराकिमान् है वह त्यामात्र में सब को बना सकता है । भला कान, आंल और चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे सात्ती कैसे दे संकेंगे ! यदि सात्ती दिनावें तो उन्न ने प्रथम जड़ क्यों बनाये ! और अपना पूर्वापर नियम विरुद्ध क्यों किया ! एक इस से भी बड़ कर मिथ्या बात यह कि जब जीवों पर सात्ती दी तब वे जीव अपने २ चमड़े से पृंछने लगे कि तूने हमारे पर सात्ती क्यों दी ! चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलायी में क्या करूं भला यह कभी हो सकती है ! जैसे कोई कहे कि वन्ध्या के पुत्र का मुख में ने देखा यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्यों! जो बन्ध्या है तो उस के पुत्र का मुख में ने देखा यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्यों! जो बन्ध्या है तो उस के पुत्र ही होना असंभव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है । यदि वह मुद्दें को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों! क्या आप भी मुद्दी हो सकता है वा नहीं! यदि नहीं हो सकता तो मुद्देंपन को बुरा क्यों समभत्ता है ! और क्यामत की रात तक मृतक जीव किस मुसल्मान के घर में रहेंगे! और खुदा ने विना अपराध क्यों दौरा मुपुर्द रक्खा! शाश्र न्याय क्यों न किया! ऐसी ऐसी बातों से ईश्वरता में बहा लगात है ॥ १३६॥

१३७ - बास्ते उस के कृंजियां हैं आसमानों की और पृथिवी की खोलता है भोजन जिस के वास्ते चाहता है और तंग करता है। उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और देता जिस को चाहे बेटे। वा मिला देता है उनको बेटे और बेटियाओं का देता है जिस को चाहे बंग्म । और नहीं है शक्ति किसी आदमी को कि बात करे उस से अछाह परन्तु जी में डाल ने कर वा पीछे परदे

\* के से वा भेत्रे फरिश्ते पैग़ाम लाने वाला ॥ मं० ६ । सि० २५ मू० ४२ । त्रा० १० । ४७ । ४⊏ । ४२ ।

समी - खुदा के पास कुंजियों का मगडार भरा होगा। क्यों कि सब ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे ! यह लडकपन की बात है क्या जिसकी चाहता है उसकी बिना पुरम कर्म के ऐश्वर्ध्य देता और तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बडा अन्याय-कारी है अब देखिये कुरान बनाने वाले की चतुराई कि जिस से स्त्री जन भी मोहित हो के फरें यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ' यदि नहीं कर सकता तो सर्वग्रिक्तमता यहां पर अटक गई भला मनुष्यों को तो जिस को चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है पर्नतु मुरंग, मच्छी, मूत्रपर आदि जिनके बहुत बेटा बेटियां होती हैं कौन देता है ! अर्रीर न्त्री पुरुष के समागम बिना क्यों नहीं देता ? किसी की अपनी इच्छा से बांभ्य रख के दुःख क्यों देना है ? । वाह क्या खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ! परन्तु उ सने पहिले कहा है कि परदा डालके बात कर सकता है वा फरिश्ते लोग ख़ुदा से बात करते हैं अथवा पैगम्बर, जो ऐसी बात है तो फरिश्ते और पैगम्बर खूब अपना मतलव करते होंगे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक है तो परदे से बात करना अथवा डांक के तुल्य खबर मंगा के जानता लिखना न्यर्थ है और जो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इसलिये यह कुरान ईश्वरकृत कभी नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥

१३८--﴿और जब व्याया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्त कें∫।। मं ६ । सि० २५ । सू० िं४३ । आ० ६२ ॥

# इस आयत के भाष्य "तफ़सीर हुसैनी" में लिखा है कि महुम्मद साहव दो परदों में थे और ख़दा की आवाज़ मुनी। एक परदा ज़री का था दूसरा श्वेत मोतियों का और दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मार्ग था! बुद्धिमान् लोग इस बात को बिचारें कि यह ख़ुदा है वा परदे की ओट बात करने वाली स्त्री! इन लोगों ने तो ईश्वर ही की दुर्दशा कर डाली। कहां वेद तथा उपनिषदादि सद्भंभों में प्रति-पादित शुद्ध परमात्मा और कहां कुरानोक्त परदे की ओट से बात करने वाला ख़ुदा। सच तो यह है कि अरब के अविद्वान् लोग वे उत्तम बात लाते किस के घर से !।

समी - यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से विरुद्ध कुरान खुदा ने क्यों बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अंजील है इसिलिये ये कितोंब ईश्वरकृत नहीं है ॥ १३ = ॥

१३१-पकड़ो उसको वस घसीटो उस को बीचों बीच दोज्य के ॥ इसी प्रकार रहेंगे और विश्राह देंगे उन को साथ गोरियों अच्छी आंख बालियों के । मं० ६ । सि० २५ । मू० ४४ । आ० ४४ । ५१ ।

समी - वाह क्या खुदा न्यायकारी हो कर प्राशियों को पकडाता और घसीटवा-ता है जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसलमान अनाथ नि-र्वलों को पकड़ें घसीटें तो इस में क्या आश्चर्य है ? और वह संसारी मनुष्यों के स-, मान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित ही है ॥ १३८ ॥

१४०-बस जब नुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारो गर्दन उन की यहां तक कि जब चूर करदो उन को बस हद करो कैद करना ।। और बहुत बिन्तियां हैं कि वे बहुत कि थी शांकि में बस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया तुम्मको मारा हमने उस को बस न कोई हुआ सहाय देने वाला उन का ।। तारीफ उस बहिश्त की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेन्मार बीच उसके नहरें हैं बिन बिगडे पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहीं बदला मना उन का और नहरें हैं शराब की मना देने वाली पीने बालों को शहद साफ किये गये की और वास्ते उनके बीच उस के मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उन के मे ।। मं० ६ । सि० २६। मू० ४७। आ० ४। १३ । १५ ।।

समी • — इसी से यह कुरान, खुदा और मुसलमान गृद्ध मचाने. सब को दुःख देने और अपना मतबल साधने वाले दयाहीन हैं जैसा यहां लिखा है वैसा ही दूसरा कोई दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को बेसा ही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ? और खुदा बड़ा पत्तपाती है कि जिन्हों ने महुम्मद साहब को निकाल दिया उन को खुदा ने मारा भला जिस में शुद्ध पानी. दूध मद्य और शहत की नहें हैं वह संसार से अधिक हो सकता है ? और दूध की नहें कभी हो सकती हैं क्योंकि वह थोड़े समय में विगड़ जाता है इसी लिये बुद्धिमान लोग कुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४०॥

· । १४१ — जब कि हिलाई जावेगी प्रथिवी हिलाय जाने कर ॥ और उडाए जांबेंगे

₩.

समी सक - अब देखिये कुसन बनाने बाले की लीला की मला पृथिवी तो हिल तो ही रहती है उस समय भी हिल ती रहेगी इससे यह सिद्ध होता है कि कुरान बनाने बाला पृथिवी को स्थिर जानता था! अला पहाड़ों को क्या पदीवत उड़ा देगा? यहि भुनेगे हो जावेंगे तो भी सूक्म रासिरधारी रहेंगे तो फिर उन का दूसरा जन्म क्यों न हों ! बाह जी जो खुदा रारीरधारी न होता तो उस के दाहिनी और और बाई मोर कैसे खड़े हो सकते! जब वहां पलक सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बरई मुनार भी वहां रहते होंगे और सटमल काटते होंगे जो उन को रात्री में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तिकये लगा कर निकम्मे बहिश्त में बैठे ही रहते हैं! वा कुछ काम किया करते हैं! यदि बैठे ही रहते होंगे तो उन को मन्न पचन न होने से वे रोगी हो कर रात्र मर भी जाते होंगे! और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मिहनत मज़बूरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्र करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिश्त में विशेष क्या है! कुछ भी नहीं यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के मा बाप भी रहते होंगे और सामू स्वगुर भी रहते होंगे तब तो बड़ा मारी शहर बसता होगा फिर मल मूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब मेने लांगे गिला मूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब मेने लांगे गिला मूत्रादि के वढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब मेने लांगे गिला मूत्रादि के वढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब मेने लांगे गिला मूत्रादि के वढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब मेने लांगे गिला में भी पानी पीवेंगे श्रीर प्यालें से सथ पीवेंगे न उन का सिर दूखेगा श्रीर न कोई

विरुद्ध बोलेगा वर्षष्ट मेवा लॉबेंगे और जानवरों तथा पश्चिमों के गांस भी लॉबेंगे तो अतेश्व प्रदार के दु:स,पन्नी, जानवर वहां होंगे हत्या होगी और हाड़ अहां सहां विसरे रहेंगे और कसाहकों की दुकाम भी होंगी । बाह क्या कहना इन के बहिश्त की प्रशंसा कि वह अरबदेख से भी बर कर दीखती है !!! और जो मध मांस पी खाके उन्मत्त होते हैं इसीलिये अच्छी २ बियां और लौंडे भी वहां अवस्य रहने चाहिये नहीं तो ऐसे नरीवाओं के शिर में गरमी चढ़ के प्रमत्त हो जार्ने । अवस्य बहुत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के लिये विद्योगे बढ़े र चाहिये जब खुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लक्कों को भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार होकर गवे है उन के साथ ख़दा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले लडकों का किन्ही कुमारिकों के साथ विवाह न जिल्ला तो क्या वे भी उन्हीं उच्मेदवारों के साथ कुमारीवत दे दिवे जा-यंगे इस की व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह खुदा में नड़ी भूल क्यों हुई ! यदि बराबर अवस्था वाली मुहागिन स्त्रियां पतियों को पाके बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ। क्योंकि कियों से पुरुष का आयु दूना ढाई गुना चाहिये यह तो मुसल्मानों के बहिश्त की कथा है। और नरक वाले सिंहोड़ अर्थात् थोर के वृत्तों को ला के पेट भरेंगे तो करटक दुक्त भी दोज़ल में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पीयेंगे इत्यादि दुःख दोज्ल में पावेंगे। क्सम का खाना प्रायः भूठों का काम है सच्चों का नहीं बदि 'खुदा ही क़सम खाता है तो वह भी भूठ से श्रालग नहीं हो सकता ॥ १४१ ॥

? ४२ — निश्चय ऋल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग उस के के। मं∘ ७। सि॰ २०। मृ॰ ५१। आ॰ ४।

समी • — बाह र्श्विक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अर्बदेश वासियों को सब से लड़ाके शतु बना कर परस्पर दुःल दिलाया और मज़हर्व का भंडा लड़ा करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान् ईश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सब को दुःल दाता होता है।। १४२।।

े १४२- ऐ ननी क्यों हराम करता है उस बस्तु को कि हलाल किया है खुदा ने तेरे लिए चाहता है तू मसन्नता नीनियों अपनी की और अस्लाह क्षमा करने वाला दयालु है। जल्दी है मालिक उस का जो वह तुम को छोड़ देते तो बह कि उस को तुम से अच्छी मुसक्मान और ईमान वालियां नीनियां बदल दे सेवा करने वालियां सोनाः कर

में बालियां असि करने वालियां राजा स्वाने वालियां पुरुष देनों हुई और निन देखी हुई । मंग्रां का सिक्ट रूट । सूर्व ६६ । आर्थ १ । ५ ।

समीक्क -ध्यान देकर देखना चाहिने कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहब के घर का शीवरी और बाहरी प्रवंप करने वाला भूत्य उदरा !! प्रथम आयत पर दो कहानिमां हैं यक को बह कि मुहम्मद साहब को शहद का शर्वत मिय था। उन की कई नीवियां भी उन में से एकं के पर पीने में देर लगी तो दूसरियों की असब मतीत हुआ। उनके कहने मुनने के पीने मुद्दम्मद साहन सोयंद खागए कि हम न पीनेंगे । दूसरी यह कि उन की कई बीवियों में से एक की बारी भी उस के यहां रात्री को गऐ तो वह न बी अपने सप के यहां गई थी। मुहम्मद साहब ने एक लींडी अर्थात् दासी की बुला कर पवित्र किया । जब बीबी को इस की खबर मिली तो अपसल होगई तब मुहम्मद सा हब ने सौगंद खाई कि में एसा न करूंगा । और नीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से यह बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी। फिर उन्होंने दूसरी बी-बी से जा कहा। इस पर बह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु की हमने तेरे पर हलाल किया उस को तू हराम क्यों करता है ?। बुद्धिमान् लोग विचारे कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेश करता फिरता है ! । श्रीर मुदम्मद साहब के तो श्राचरण इन बातों से प्रयट ही हैं क्यें कि जो अनेक लियों को रक्ले वह ईश्वर का मक्त बा पैग म्बर फैसे हो सके ! और जो एक स्नी का पत्तारात से अपनान करे और दसरी का मा-न्य करे वह पत्ताती हो कर अर्थां क्यों नहीं और जो बहुतसी मियों से भी सन तुष्ट न होकर बांदियों के साथ फंसे उस को लज्जा भय और धर्म कहां से रहे ! किसी ने कहा है कि:-

# कामानृरायां न भयं न लज्जा

जो कामी मनुष्ये हैं उन को अपने से मय वा लजा नहीं होती और इन का खुदां भी महुन्मद साहब की खिबों और पैगम्बर के मगड़े का फैसला करने में जानो सरपञ्च बना है अब बुद्धिमान लोग विचार लें कि यह कुरान विद्वान वा ईश्वर कृत है का किसी अधिक्रान सत तबिस कु का बनाया ! स्पष्ट विदित हो जावगा, और दूसरी खाबत से मरित होता है कि महुन्मद साहब से उनकी कोई बीबी अध्यसन होगई होगी उस पर खुदा ने यह आबत उतारकर उसको धमकाया होगा कि बदि तू गड़बड़ करेगी और बहुन्मद साहब तुमे कोड़ देंगे तो उनका खुदा तुमसे अच्छी वीवियां देवा

कि जो पुरुष से न मिलीं हों। जिस मनुष्य की तिनक सी मुद्धि है वह विचार सकता है कि ये खुदा नुदा के काम हैं वा अपने प्रश्नेजन सिद्धि के, ऐसी २ बार्सों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देखकर अपने अयोजन के सिद्ध होने के लिए खुदा की तर्फ से महुम्मद साहब कह देते थे। जो लोग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं उन को हम क्या, सब बुद्धिमान् यही कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा जानो महुम्मद साहब के लिये वीवियां लाने वाला नाई ठहरा ॥ १४६॥

१४४ — ऐ नबी भागड़ा कर काफ़िरों और गुप्त रातुओं से और सल्ती कर उपर उन के । मं० ७ । सि० २८ । सू० ६६ । आ० १।

समी — देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मन वालों से लंडने के लिये पेग्न्यर और मुसलमानों को उचकाता है इसालिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में मंद्रलें रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपादाष्टि करे जिस से ये लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से वर्ते ॥ १४४ ॥

१४५-फट जावेगा श्रासमान बस वह उस दिन मुस्त होगा । और फरिश्ते हों गे जपर किनारों उसके के श्रीर उठावेंगे तच्न मालिक तेरे का ऊर अपने उस दिन श्राठ जन । उस दिन सामने लाबे जाश्रोगे तुम न लिपी रहेगी कोई बात लिपी हुई । बस को कोई दियागया कर्मगत्र श्रपना बीच दिहिने हाथ श्रपने के बस कहे गा लो पढ़ों कर्म पत्र मेरा । और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बांये हाथ अपने के बस कहेगा हास न दिया गया होता में कर्मपत्र श्रपना ॥ मं० ७ । मि० २१ । मू० । ६१ । श्रा० । १६ । १७ । १८ । २५ ॥

समी० — वाह क्या फ़िलासफ़ी और न्याय की बात है भला आकाश भी कभी फट सकता है ! क्या वह क्स के समान है जो फट जावे! यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं तो बह बात विद्या से विरुद्ध है। अब कुरान का खुदा शरीर भारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तस्त पर बैठना आठ कहारों से उठवाना बिना मूर्तिमान के कुछ मी नहीं हो। सकता ! और सामने वा पीछे भी आना जाना मूर्तिमान ही। का हो सकता है जब बह मूर्तिमान है तो एक देशी होने से सर्वछ, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता और सम जीवों के सब कमों को कभी नहीं जान सकता यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पुरुवातमाओं के बान हने हाथ में पत्र देना, नचवाना, नहिंरत में भेजना और पापारमाओं के बार्य हाथ में देना कर्मपत्र का नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के न्याय करना भला यह व्यवहार सर्वश का हो सक्ष-ता है ? कदापि नहीं यह सब लीला लडकेपन की है ॥ १४५ ॥

१४६ - चढते हैं फरिश्ते और रूह तर्फ उसकी वह अनाव होगा बीच उस दिन के कि है कि सामा उसका वास क्वार कि कि कि निकर्लेंग क्वरों में से दौड़ते हुए मानों की वह बुतों के स्थानों की श्रोर दौड़ते हैं । मं० ७ । सि० २१ । मू० ७०। आ० ४ । ४२ ॥

समी० - यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि क्यों नहीं ! बदि उतनी बडी रात्रि नहीं है तो उतना बडा दिन कभी नहीं हो सकता क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फरिश्ते और कम पत्र वाले खडे वा बैटे अथवा जानते ही रहें गे ! यदि ऐसा है तो सब रोगी हो कर पुनः मर ही जांय गे । क्या कबरों से निकल कर खुदा की कचहरी कीं ओर दोडेंगे ! उन के पास सम्मन कबरों में क्यों कर पहुंचें गे ! और उन विचारों को जो कि पुरायात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को कबरों में दौरे मुपूर्द कैद क्यों रक्खा ! और आज कल खुदा की कचहरी वंद होगी और खुदा तथा फरिश्ते निकम्मे बैठे होंगे ! अथवा क्या काम करते होंगे ! अपने २ स्थानों में बैठे इधर उभर श्रूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम करते होंगे ऐसा अधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ वातों को सिवाय जगिलयों के दूसरा कीन मानेगा ॥ १४६ ॥

१४ ७- निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई मकार से । क्या नहीं देखा तुम ने कैसे उत्पन्न किया ऋल्लाह ने सात आसमानों को अपर तेले । और किया चांद को निब उस के प्रकाशक और किया मूर्य्य को दीपक । मं० ७। सि० २१ । मू० ७१। आ० १४ । १४ । १६ ॥

समील्यक-यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं रह सकते ! फिर बहिरत सदा क्यों कर रह सकें गे ! जो उत्पन्न होता है ! बह बस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है आसमान को ऊपर तले कैसे बना सकता है क्योंकि वह निराकार और विशु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज़ का नाम आकाश रखते हो तो भी उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया है तो उन सब के बीच में चांद सूर्य्य कभी नहीं रह सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से ले कर सब में अन्यकार रहना चाहिये

100

ऐसा नहीं दीखता इस लिये यह बात सर्वथा मिच्या है ॥ १२७॥

१४ = - यह कि मसजिदें बास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी को । मं० ७। सि० २१। सु० ७२। आ० १ = ॥

समीक्षक यादि यह बात सत्य है तो मुसल्यान लोग "लाइलाहा इल्लिल्लाः महुम्पर्दरम्लल्लाः" इस कलमे में खुदा के साथी महुम्पद साहव को क्यों पुकारते हैं ?
यह बात कुरान से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को
मूट करते हैं । जब समाबिवें खुदा के घर हैं तो मुसल्यान महाबुत्परस्त हुम्यः क्योंकि
(जैसे-पुरानी बैनी छोटी सी मूर्ति को ईश्वर का घर मानवे से कुरपस्त ठहरते हैं वे
लोग-क्यों नहीं)? ॥ १४ = ॥

१४८ — इन्हा किया जावे गा मूर्य और चांद । मं० ७ । सि० २६ । मू० ७५ । अर्ग र ॥

समीक्षक — अला मूर्य्य चांद कभी इकड़े हो सकते हैं ? दोलिये यह कितनी बे-समभ्र की बात है और सूर्य चन्द्र ही के इकड़े करने में क्या प्रयोजन आ अन्य सब लोकों को इकड़े न करने में क्या युक्ति है १ ऐसी २ असंभव बातें परमेश्वरकृत कभी हो सकती है ? विना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान की भी नहीं होती ॥ १४१॥

्र १५० — और फिरें में ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाले जब देखेगा तू उन को अनुमान करेगा तू उन को मोती विखरे हुए । और पहनाथे जावेंगे कंगन चांदी के और पिलावेगा उन को रच उन का शराब पार्वत्र । मं०७ । सि० २८ । मू० ७६ । आ० १८ । २१ ॥

समीलक — क्यों जी मोती के वर्श से लडके किस लिये वहां रक्ले जाते हैं; क्या जवान लोग सेवा वा सी जन उन को तुस नहीं कर सकती! क्या आश्चर्य है कि जो यह माह बुरा कर्म लड़के के साथ दुष्ट जन करते हैं उस का मूल यही कुरान का वचन हो! और बहिरत में स्वामी सेक्क भाव होने से स्वामी को आनन्द और सेक्क को परिश्रन होने से दुख तथा पल्लपात क्यों है! और जब जुदा ही मद्य पि लावे गा तो वह भी उनका सेवकवत् उहरेगा फिर ख़ुदा की बढाई क्यों कर रह सकेगी ? और वहां बहिरत में सी पुरुष का समाग्रम और गर्भिस्थत और लड़के बाले भी होते हैं वा नहीं ! यदि नहीं होते तो उनका विषय सेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये! और विना ख़दा की सेवा के बहिरत में

क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उन को विमा ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से बहिश्त मुफ्त मिल गया किन्हीं विचारों को ईमान लाने और किन्हीं को विना धर्म के मुख मिल जाय इस से दूसरा बड़ा अन्याय कीनसा होगा १॥१५०॥

१५१ - बदला दिये जावेंगे कम्मीनुसार | और प्याले हैं मरे हुए | जिस दिन साहे होंगे सह और फरिश्ते सफ बांघ कर | मं०७ | सि० ३० | मू० ७० । आठ २६ | ३४ | ३० |

समीक्षक — यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रहने वाले हूरें फिरिश्ते और मोती के सहरा लड़कों को कीन कर्म के अनुसार सदा के लिये बहिश्त मिला ? । जब ध्याले भर २ शराब पीयेंगे तो मस्त हो कर क्यों न लड़ेंगे ? रूह नाम यहां एक फिरिश्ते का है जो सब फिरिश्तों से बड़ा है क्या ख़दा रूह तथा अन्य फिरिश्तों को पंक्तिबद्ध खड़े करके पलटन बांधेगा ? क्या पलटन से सब जीवों को सज़ा दिलावेगा ? और ख़दा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि क्यामत तक ख़दा अपनी सब पलटन एकत्र करके शयतान को पकड़ ले तो उस का राज्य निध्कं रक हो जाय इस का नाम खुदाई है ॥ १५१॥

१५२ - जब कि मूर्य्य लपेटा नावे। श्रीर जब कि तारे गदले हो जावें। श्रीर जब कि पहाड़ चलाये जावें। श्रीर जब श्रासमान की खाल उतारी जावे॥ मं॰ ७। सि० ३०। स० १८। श्रा॰ १। २। ३। ११।

समीक्षक—यह बड़ी बेसमम की बात है कि गोल मूर्य्य लोक लपेटा जावेगा ? और तारे गदले क्यों कर हो सकेंगे ? और पहाड़ जह होने से कैसे चलेंगे ? और आकार को क्या परा समभा कि उस की खाल निकाली आवे गी ? यह बड़ी ही बे समभ और जंगलीपन की बात है ।। १५२॥

ूर्य नीरे जावें। और जब कबरें जिला कर उठाई जावें। मं० ७। सि० ३०। सू० ८२। आ० १। २। ३। ४।

समी ० - बाह जी कुरान के बनाने वाले फ़िलासफ़र आकाश को क्यों कर फाड़-सकेगा और तारों को कैसे छोड़ सकेगा ? और दर्या क्या लकड़ी है जो चीर डालेगा ? और कवरें क्या मुदें हैं जो जिला सकेगा । ये सब बार्ते लड़कों के स-हरा हैं ॥ १५३॥ १५४-क्सम है आसमान बुजों वाले की । किन्तु वह कुरान है वड़ा बीच ली इ महफूने के । मं ७ । सि॰ ३० । सु॰ =५ । आ ॰ १ । २१ ।

समी • — इस कुरान के बनाने बाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को किले के समान मुर्जी वाला क्यों कहता। यदि मेषादि राशियों को मुर्ज कहता है तो अन्य मुर्ज क्यों नहीं इसिलिये ये मुर्ज नहीं है किन्तु सब तारे लोक हैं। क्या वह कुरान खुदा के पास है! यदि यह कुरान उस का किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४॥

मकर । मं० ७ । सि॰ ३० । मू० ८६ । आ० १५ । १६ ।

समी० — मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ! और क्या चारी का जवाब चोरी और मूठ का जवाब भूठ है क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करें तो क्या मले आदमी को चाहिथे कि उस के घर में जाके चोरी करें बाह ! बाह ! ! अी कुरान के बनाने वाले ।। १५५ ।।

१५१ — श्रीर जब आवेगा मालिक तेरा श्रीर फरिश्ते पंक्ति बांध के। श्रीर ला-या जावेगा उस दिन दोज़ल को। मं० ७ । सि० २०। सू० ८१। श्रा०२१।२२।

समी • — कहो जी जैसे कोटपाल वा सेनाध्यन्त अपनी सेना को ले कर पंक्ति बां-ध फिरा करे वैसा ही इन का खुदा है ? क्या दो ज़ल को घड़ासा समभ्रा है जिस को उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा है तो असंस्थ कैदी उस में कैसे समा सकेंगे ? 11 १५६ 11

\* १९७ — बस कहा था वास्ते उस के पैगंबर खुदा के ने रक्षा करें। उंटनी खुदा की को और पानी पिलाना उस के को । बस भूठलाया उस को बस पांव काटे उस के बस मरी डाली ऊपर उन के रब उन के ने । मं० ७ । सि० ३० । सू० ६१ । आ।० १३ । १४ ।

समी • — क्या ख़ुदा भी ऊंटनी पर बंद के रोल किया करता है ? नहीं तो किस लिये रक्सी और बिना क्यामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरी रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उन को दंड किया फिर क्यामत की रात मे न्याय और उस रात का होना मूंठ समभ्ता जाय गा ? इस ऊटनी के लेख से यह अनुमान होता है कि अरब

देश में ऊंट ऊंटनी के सिवाय दूसरा सवारी कम होती है इस से सिद्ध होता है कि कि-सी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७॥

१५ = मों जो न रुकेगा अवश्य वसीटेंगे हम साथ वाला माथे के । यह माथा कि अहुटा है और अपराधी । हम बुलावेंगे फरिश्ते देा ज़ल के को । मं० ७ । सि०। ६०। मू० ६६ । आ० । १५ । १६ । १ = ॥

समी - इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा। भला माथा भी कभी मूठी चौर अपराधी हो सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी ख़ुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलावा मेजे ? १५०॥

? ५ र --- निश्चय उतारा हम ने कुरान को बीच रात क़दर के । और क्या जाने तू क्या है रात क़दर की । उतरते हैं फ़रिश्ते और पवित्रात्मा बीच उस के साथ आज्ञा मा-लिक अपने के बास्ते हर काम के । मं० ७ । सि० ३ ० । मु० ८० । आ० । १।२।४॥

समी • — यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात् उस समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्यों कर हो सकेगी ! और रात्री अंधेरी है इस में क्या पूक्ता है हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फ़रिरते और पितृत्रातमा खुदा के हुक्म से संसार का प्रवन्ध करने के लिये आते हैं इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत् एकदेशी है अब तक देखा था कि खुदा फरिरते और पिगृत्वर तीन की कथा है अब एक पितृत्रातमा चौथा निकल पड़ा ! अब न जाने यह चौथा पितृत्रातमा क्या है ! यह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पितृत्रातमा तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया यदि कहो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानित ऐसा भी हो परन्तु जब पितृत्रातमा पृथक् है तो खुदा फरिरते और पैगृत्वर को पितृत्रात्मा तान के मानने से चौथा भी बढ़ गया यदि कहो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानित ऐसा भी हो परन्तु जब पितृत्रात्मा पृथक् है तो खुदा फरिरते और पैगृत्वर को पितृत्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं ! यदि पितृत्रात्मा है तो एक ही का नाम पितृत्रात्मा क्यों ! और घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि के खुदा क्सम खाता है कसमें स्वाना भले लोगों का काम नहीं !! १५८ ।।

अब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के सन्मुख स्थापित करताहूं कि यह पुस्तक कैसा है ? मुम्म से पूछो तो यह किताब न ईरवर न विद्वान् की बनाई और न विद्या की हो सकता है यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इस लिये कि लोग धोग्वे में पड़ कर अपना जन्म ज्यर्थ न गमावें जो कुछ इस में थोड़ासा सत्य है वह वेदा-दि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुम्म को श्राह्म है वैसे अन्य भी मज़हब के

हठ और पद्मपातरहित बुद्धिमानों को प्राह्म है इस के बिना जो कुछ इस में है वह सब अविद्या अम जान और मनुष्य के आत्मा को पशुवत बना कर शांति भग करा के उप-द्रवं मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुःस्रोजित करने वाला विषय है। और पुनरुक्त दोष का तो कुरान जाना भगडार ही है परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब से सब प्रोति परस्पर मेल और एक दूसरे के मुख की उन्नति करने में प्रवृत्त हों जैसे में अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पद्मपात रहित हो कर प्रकाशित करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वान लोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध जूट मेल है। कर आनन्द में एक मत होके सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो, यह थोड़ा सा कुरान के विषय में लिखा इस को बुद्धिमान् धार्मिक लोग ग्रंथकार के अभिप्राय को समभ लाभ लेवें यदि कहीं अम से अन्यथा लिखा गया हो तो उस को शुद्ध कर लेवें।।

श्रव एक बात यह रोष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते श्रीर लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मज़हब की बात अधर्ववेद में लिखी है इस का यह उत्तर है कि अधर्ववेद में इस बातका नाम निशान भी नहीं है (प्रश्न) क्या तुम ने सब अधर्ववेद देखा है ! यदि देखा है तो अल्लापनिषद् देखा यह साल्चात उस में लिखी है फिर क्यों कहते हो कि अधर्ववेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं ॥

# त्र्रथाऽह्वोपनिषदं व्याख्यास्यामः।

अस्माल्लां इन्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते। इल्लब्ले वरु-यो राजा पुनर्ददुः। इया मित्रो इन्लां इन्लब्ले इछां वरुणां मि-त्रस्तेजस्तामः॥ १॥ होवारिमन्द्रो होतारिमन्द्र महासुरिन्द्राः॥ अन्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्ण ब्रह्माणं अन्लाम्॥ २॥ अन्लोरस्ल महामद्रकवरस्य अन्लो अन्लाम्॥ ३॥ (आद्व्लावृक्षमेककम्)। (अन्लावुक्त निम्वातकम्)॥ ४॥ अन्लो यज्ञेन हुतहुत्वा ॥ अन्ला-सूर्य्य चन्द्र सर्व नच्चत्राः॥ ५॥ अन्ला क्षषीणां सर्व दिव्यां इ-न्द्राय पूर्व माथा परममन्तरिचाः॥ ६॥ अन्लः पृथिव्या अन्त रिचं विश्वरूपम्॥ ७॥ इन्लाँ कवर इन्लाँ कवर इन्लाँ इक्लन्ले ति इन्लन्लाः ॥८॥ त्रोम अल्लाइन्लन्ला अनादिस्वरूपाय अथ वंगाश्यामा हुं हीं जनानपशुनसिदान जलवरान् अट्छं कुरु फुरु फट ॥ ६ ॥ (असुर संहारिगी। हुं हीं अल्लोरेस्ल महमदरक्षरस्य अल्लो अल्लाम इल्लन्लेति इल्लल्लाः)॥ १०॥

#### इत्यल्लोपनिषत समाना ॥

जो इस में प्रत्यक्त महम्मद साहव रमूल लिखा है इस से शिद्ध होता है कि मुख-लमानों का मन वेदमूलक है।। ( उत्तर ) यदि तुम न अवविदेद न देखा हो तो ह-मारे पास आयो अदि से पूर्ति तक देखो अथवा जिस किसी अथवैवेदी के पास बीस कागडयुक्त मन्त्रमंहिता अथर्ववेद का देख लो कहीं तुम्हारे पेग्म्बर साहव का नाम वा मत का निशान न देखोंगे और जो यह अन्तोपनिषद् है वह न अथर्यदेद में न उस के गौपथजाम्यता वा किसी शास्त्रा में है यह नै। यह अकत्ररशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है इस का बनाने बाला कुड़ अर्बी और कुड़ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दी-खता है क्योंकि इस में अरबी और संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं देखे। ( अस्मा-ल्लां इल्ने मित्रा बरुणा दिव्यानी घत ) इत्यादि में जो कि दश अह में लिखा है जैसे इस में ( अम्मार्ता और इर्त ) अर्था और ( भित्रा वरुणा दिव्यानि घर्त ) यह संस्कृत पद लिखे हैं बैशी ही सर्वत्र देखन में आने से किमी संस्कृत और अर्थी के पढे हुए ने बर्नाई है यदि इसका अर्थ देखा जाता है तो यह कृत्रित अपुक्त वेद और व्याकरण रीति से विरुद्ध है जैसी यह उपनिषद बनाई है वैसी बहुत सी उपनिषेदं मतमनास्तर बाले पत्तपितयों ने बना ली हैं। (मक्षा) त्राज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा ऋब तुम कहते हो हम तुम्हारी बात कैसे मानें १ ( उत्तर ) तुम्हारे मानने वा न मानने से ह-मारी बात भूठ नहीं हो सकती है जिस प्रकार से मैंने इस की अधुक्त उहराई है उसी प्रकार से जब तुम अर्थनेवेद गोपथ वा इसकी शालाओं से प्राचीन लिखिन पुस्तकों में जैया लेख दिखलात्रो और अर्थसंगति से भी शुद्ध करो नव तो मप्रमाग हो सकती है। ( प्रश्न ) देखो इमारा मन कैसा अपच्छा है कि जिस में सब प्रकार का सुख और श्रन्त में मुक्ति होती है। ( उत्तर ) ऐसे ही अपने २ मत बाजे सब कहते हैं कि ह ग्गरा ही मत अञ्चा है बाकी सब बुरे बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं है

# सत्वार्थभकाशः ॥

सकती अब हम तुम्हारी बात को सची माने वा उन की ह हम तो यही मानते हैं कि सत्यमाषण अहिंसा दया आदि शुम गुण सब मतों में अच्छे हैं और बाकी वाद; ईप्या द्वेष, मिध्याभाषणादि कर्म सा मतों में बुरे हैं यदि तुम को सत्यमत प्रहण की हच्छा हो तो वैदिक मत को प्रहण करो।

इस के आगे स्वमन्तन्याऽमन्तन्य का प्रकाश संत्रंप से लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सभाषाविभृषिते यवनमतविषये चतुर्दशः

समुल्लासः संपूर्णः ॥ १४ ॥



# स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः॥

सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिस को सदा मानते श्राये मानते हैं और मानेंगे भी इसीलिये उस को सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिस का विरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायक्त जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमाय हुए जन जिस को अन्यथा जाने वा माने उस का स्वीकार कोई भी बुद्धिमान् नहीं करते किन्तु जिस को त्राप्त ऋर्थात् सत्यमानी, सत्यवादी, परोपकारक, पक्तपातरहित विद्वान मानते हैं वही सब को मन्तव्य श्रीर जिस को नहीं मानते वह अपन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेदादिसत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनिप-र्यन्तों के माने हुए ईश्वरराचित पदार्थ हैं जिन को कि मैं भी मानता हूं सब सज्जन महारायों के सामने प्रकाशित करता हूं मैं ऋपना मन्तव्य उस को जानता हूं कि जो तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य है मेरा नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र अभिमाय नहीं है किन्तु जो सत्य है उस को मानना मनवाना श्रीर जो असत्य है उस को छोडना और छोडनाना मुक्त को अभीष्ट है यदि मैं पद्मपात करता तो त्रार्यावर्च में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु जो २ आर्थ्यावर्त्त वा अन्यदेशों में धर्मयुक्त चाल चलन हैं उन का स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उन का त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से बहि: है। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील हो कर स्वात्मवत् अन्यों के मुख

दुःल और हानि लाम की समभे अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्वल से डरता रहे इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं कि चाहे वे महाअनाथ निर्वल गुण रहित क्यों न हों उन की रक्षा, उन्नति प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्णी सनाथ, महाबलवान और गुणवान भी हो तक्षापि उस का नाश, अवनिति और अपियाचरण सदा किया करे अर्थात् जेहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे इस काम में चाहे उन को कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो चाहे प्राण भी अले ही जोवें परन्तु मनुष्यपनस्त्य धर्म से पृथक् कभी न होवे इस में श्रीमान् महाराजा मर्नृहरि जी आदि ने श्लोक कहे हैं उन का लिखना उपयुक्त समभ कर लिखता हूं:—

निन्दन्तु नीतिनिषुणा, यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविदातु गच्छतु वा यथेष्टम् । म्रायेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथःपविचलन्ति पदं न घीराः ॥१॥ भर्तृहरिः न जातु कामान्न भयान्न लाभार् घर्मे त्यंजज्जीवितस्थापि हेतोः । धर्मो नित्यः सुखरुःचे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥२॥ महाभारते । एक एव सुहृद्धमी निधनेष्यनुयाति यः । द्यरिष्ण समं नादां सर्वमन्यद्वि गच्छति ॥३॥ मतुः।

सत्यमेव जयते नाहतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाकमन्त्यृषवो चाप्तकामा यत्रतत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥ ४ ॥ नहि सत्यात्परो धर्मो नाहतात्पातकं परम् । नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरत् ॥ ४ ॥ उ० नि०

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के श्रामियाय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है। अब मैं जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूं उन २ का वर्शन संदोप से यहां करता हूं कि जिन का विशेष व्याख्यान इस अन्थ में श्रपने २ प्रकरण में कर दिया है इन में से:---

१-अथम "ईश्वर" कि जिस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं जो सच्चितानन्तमदि-

सन्तरायुक्त है जिस के गुरा, कर्म स्वभाव पावित्र हैं जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्म, अनन्त, सर्वराक्तिमान, दबालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्चा, धर्चा, हर्चा, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फत्त दाता कादि लक्ष्मायुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूं।

२ चारों ''बेदों'' (विद्याधर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निर्भान्त स्वतः प्रमाण मानता हूं वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिन का प्रमाण होने में किसी अन्य प्रमथं की अपेक्षा नहीं जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिन्यादि के भी प्रकाशक होते हैं बैसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के ब्राह्मण छः अङ्ग, छः उपाङ्ग, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह सौ सत्ताईस) वेदों की शास्त्रा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रंथ हैं उन को परतः प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकृल होने से प्रमाण और जो इन में वेदाविरुद्ध बचन हैं उन कः अप्रमाण करता हूं।

३-जो पत्तपात रहित, न्यायाचारण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से श्रवि-रुद्ध है उस को "धर्म" भीर जो पत्तपात सहित श्रन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वरा ज्ञा "ग वेदविरुद्ध है उस को "श्रधर्म" मानता हूं।

४—जो, इच्छा द्वेष, सुल, दुःल और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को "जीव" मानता हूं।

्र — जीव और ईश्वर खरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और सा धर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था न है न होगा और न कभी एक था, न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बंध गुक्त मानता हूं।

े ६ — "अनिवि पदार्थ" तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुणकर्म ख-भाष भी नित्य हैं।

७—"प्रवाह से अनादि" जो संयोग से द्रव्य गुए कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग पश्चात् नहीं रहते परंतु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उन में अनादि अग्रीर उस से पुनरिप संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि

- ... =- "सृष्टि उस को कहते हैं जो प्रथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल हो कर नाना रूप बनना।
- र "सृष्टि का प्रयोजन" यही है कि जिस में ईश्वर के सृष्टि निमित्त युश कर्म माब का साफल्य होना जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं। उस ने कहा देखने के लिये वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कमों का यथावत भोग कर्रना आदि भी ॥
- १०—"सृष्टि सकर्तृक" है इस का कर्चा पूर्वोक्त ईरवर हैं क्योंकि सृष्टि की र-चना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीआदिखरूप बनने का साम-धर्म न होने से सृष्टि का "कर्चा अवश्य है।
- ११—"बन्ध" सनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है जो २ पाप कर्म ईश्वरिभ-जोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी लिखे यह "बंध" है कि जिस की हुटुड़ा नहीं और भोगना पढ़ता है।
- रि "मुक्ति" अर्थात् सब दुःखों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उस की मृष्टि में खेच्छा से विचरना नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना।
- १३—''मुक्ति के साधन'' ईरवरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मच-र्य्य से विद्याप्राप्ति, श्राप्त विद्वानों का सङ्ग, सत्यविद्या मुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं।
- १४--- "ऋथं" वह है कि जो भर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो ऋधर्म से सिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं।
  - १५- "काम" वह है कि जो धर्म और ऋषे से प्राप्त किया जाय।
  - १६-"वर्णाश्रम" गुरा कर्नी की योग्यता से मानता हूं !
- १७-"राजा" उसी को कहते हैं जो शुभगुण कम स्वभाव से प्रकाशमान् पद्मपात-रिहत न्यायधर्म का सेवी प्रजाओं में पितृवत् वर्षे और उन को पुत्रवत् मान के उन की उन्नति और मुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे।
- १८, प्रजा,, उस को कहते हैं कि जो पवित्रगुण कर्म म्बभाव को घारण करके पक्तपात रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राज वि- द्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत् वर्ते।
  - १८ जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का प्रहणा करे अन्यायका-

### स्वयन्तस्यामन्तस्यमकारा ॥

रियों की हटाये और न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का मुख बोहे सो "न्यायकारी" है उस को मैं भी ठीक मानता हूं ॥

२०+ "देव" विद्वानों को और अविद्वानों को "अमुर" पापियों को "राक्षस"अ नाचारियों को "पिशाव" मानता हूं ।।

२१ — छन्हीं बिद्वानी, गाता, पिता, आचार्य अतिथि, न्यायकारी, राजा और बर्म्मारमा जन, पतिवता सी, और सीवत पतिका सत्कार करनी "वेंब्यूजा" कहाती है इस विपरीत अदेव पूजा इन को मूर्जियों को पृज्य और इतर पावागादि जह मूर्जियों को या अपूज्य समझता हूं !!

२२—"शिक्षा" जिस से विद्या सम्यता, धर्मात्मता जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे र अविद्यादि दोष छुटें उस को शिक्षा कहते हैं ।।

क २३-"पुराख" की असावि के कमाने नेतरेबादि बासस पुस्तक हैं उन्हीं की पुराया, इतिहास, करूप, गांचा और नाराशंसी नाम से मानता हूं अन्य भागवतादि की नहीं ॥

२४—''तीर्थ'' जिस से दुःखसागर से पार उत्तरे कि जो सत्सभाषण, विद्या, सत्-संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि गुभ कर्म हैं उसी की सीर्थ समझता हूं इतर जलस्थलादि की नहीं !!

२५-- 'पुरुवार्थ पारब्ध से बड़ा" इसलियेहै कि जिस से संचित पारब्ध बनते जिस के सुधरने से सब सुधरते और जिस के बिगड़ने से सब विगड़ते हैं इसी से पारब्ध की अपेना पुरुवार्थ बड़ा है !!

२६-"मनुष्य" को सब से यथायोग्य स्थात्मवत् सुख, दुःख, हानि लाभ में वर्तना बेह श्रान्यथा वर्तनः बुरा समभाता हूं ॥

२७-' संस्कार" उस की कहते हैं कि जिस से शरीर मन और आत्मा उत्तम हो-वें वह निषेकादि रमशानान्त सीलह प्रकार का है इस की कर्तव्य समझाता हूं और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न कराना चाहिये।।

२ = "यत्र" उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन नो कि पदार्थाविया उस से उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्निहोत्रादि जिन से वायु वृष्टि जल आपधी की पवित्रता करके सब जीवों को मुख परंतुंचाना है, उस को उत्तम समझता हूं॥

#### सत्पार्थत्रकाशः ।।

२१ - जैसे "त्रार्था" श्रेष्ठ धौर 'दस्यु" दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं बैसे ही में भी मानता हूं ॥

३०-"आर्थावर्त" देश इस मूमि का नाम इसलिये है कि इस में आदि सृष्टि से आर्थ लोग निवास करते हैं परना इस की अवधि उत्तर में दिमालय, दक्षिण में बिन्ध्यावल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है इन वारों के बीच में जितना देश है उस को "आर्थावर्त" कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को भी आर्थ कहते हैं।

ः २१—जो साङ्गोपाङ्ग वेदविद्याओं का ऋध्यापक सत्याचार का अहरा और मिश्की चार का त्याग करावे वह ''आचार्य'' कहाता है॥

३२-"शिप्य" उस को कहते हैं कि जो सत्यशिक्ता और विद्या को महरा कर योग्य धर्मात्मा विद्या महरा की इच्छा और आचार्य्य का मिय करने वाला है॥

३२-"गुरु" माता पिता और जो सत्य का ब्रह्म करावें और असत्य को छुड़ांव वह भी "गुरु" कहाता है ॥

३४ -- 'पुरोहित'' जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होने ॥

३५-- "उपाध्याय" जो बेदों का एकदेश वा अक्रों की पढ़ाता हो ॥

३६ — "शिष्टाचार" जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्तादि प्र-माणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इस को करता है वह शिष्ट कहता है।।

३७---प्रत्यचादि ''त्राठ प्रमाणें'' को भी मानता हूं।

् ३८--- "त्राप्त" जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के मुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को "त्राप्त" कहता हूं ॥

३१—"परीत्ता" पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुए कर्म स्वभाव और वेद विद्या दूसरी प्रत्यन्तादि आठ प्रमाण तीसरी मृष्टिकम चौथी आप्तों का ब्यवहार और पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या हन पांच परीन्ताओं से सत्याऽस-त्य का निर्णय करके सत्य का प्रहरण असत्य का परित्याग करना चाहिये ।।

४० — " परोपकार " जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख हूटें श्रष्टाचार और सम बढें उस के करने की परोपकार कहता हूं ॥

४१ 🕂 'स्वतन्त्र'' 'परतन्त्र" जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगने में

\*

ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है ॥

४२--"स्वर्भ" नाम मुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है।। ४३- "नरक" जो दु:स निरोष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति होना है ॥

४४-- 'जन्म" जो शरीर धारण कर प्रगट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं॥

४५-रारि के संयोग का नाम "जन्म" और वियोगमात्र को मृत्य कहते हैं ।

४६-विवाह" जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाशिप्रहश कर-क वह "विवाह" कहाता है

 ४७--''नियोग" विवाह के पश्चात पि के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपुं-कत्वादि स्थिर रोगों में स्नी, वा आपत्काल में पुरुष स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ ह्यी वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥

४ -- "म्तुति" गुणकीर्तन श्रवण श्रीर ज्ञान होना इसका फल प्रीति श्रादि हो-ते हैं ॥

४१-"प्रार्थना" अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान श्रादि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फल निरिभमान श्रादि होता है।।

५०-"उपासना" जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे श्रपने करना ईश्वर <sup>।</sup> को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के <del>समीप</del> हम और हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साज्ञात करना उपासना कड़ाती है इसका फल ज्ञान की उसति आदि है।।

५१-"सगुणनिर्गुणस्तुतिपार्धनोपासना" जो र गुल बरमेश्वर में हैं उन से युक्त श्रीह जो २ गुण नहीं हैं उन से प्रथक मान कर प्रशंका करना सगुणानिर्गुण स्तुति राभ गुणों के महत्य की इच्छा और दोष छुटाने के लिये परमारमा का सहाय चाहना सगुरानिर्गुण पार्थना और सन गुर्फो से संहित सन दोषों से रहित परमेश्वर को मान कर अपने आत्मा को उस के और उस की आजा के अपर्ण कर देना समुणनिर्ग्यो पासनाः कहाती है ॥

ये संख्य से स्वासिद्धान्त दिखला दिवे हैं इन की विशेष व्यास्या इसी "सत्यार्थ" प्रकाश के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादिभाप्यभूमिका आदि प्रन्थों में भी लिखा है अर्थात जो २ वात सब के सामने माननीय है उस को मानता अर्थात जैसे सत्व बोल ना सब के सामने अच्छा और मिश्र्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं और जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध भगडे हैं उनको में प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मत्तों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर राष्ट्र बना दिये हैं इस बात को काट सब सत्य का प्रचार कर सब की ऐक्यमत में करा है खुड़ा परस्पर में इद प्रीतियुक्त करा के सब से सब को मुख लाभ बहुंचाने के विश्वासत और आभगाय है सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा सहाय और आस जा की सहानुभृति से "यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रकृत हो जावें" जिस से लोग सहज से धर्मार्थ काम मोन्त की सिद्ध करके सदा उन्नत और आननिदत हो रहे यहा मेरा मुख्य प्रयोजन है।।

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वर्थ्येषु ॥

श्रोष् राश्रो मिवः शं वर्षणः । शश्रो भवत्वर्ण्मां ॥ शन्त इन्द्रो वृद्धस्पतिः । शश्रो विष्णुं रुरुक्ताः ॥ नमो अञ्चले । नमेस्ते वायो । त्वमेव शृत्यक्तं अद्योमि । त्वामेव प्रत्यक्तं अद्यावादिषम् । श्वतमेवादिषम् । मृत्यमेवादिषम् । तन्मामावित् । तद्धकारं मावित् । श्वीत्माम् । श्रावीद्धकारंम् । श्रो १म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ । इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकावार्थ्याकां परमिषदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येक श्री म-श्यानन्दसरस्वतीस्वमिना विरचितः स्वम-न्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वितः सुप्र-मावयुक्तः सुभाषाविश्ववितः

बयुक्तः सुभाषात्वस्तापतः सत्वार्थमकाञ्चोऽयं ग्रम्भः समृषुर्तिमगमतः